# व्रजलोक साहित्य का अध्ययन

लेखक **डा० सत्येन्द्र** एम० ए०, पी एच० डी०

प्रकाशक साहित्य-एत्न-भण्डार, श्रागरा । प्रकाशक साहित्य-रत्न-भण्डार साहित्य कुक्क, श्रागरा ।

> हितीय वार 2000 १६५७ मूल

> > मुद्रक स् हित्य प्रेस क्रागरा,

# दूसरे संस्करण की भूमिका

इस दूसरे संस्करण की भूमिका में केवल इतना ही कहना है कि गुरुवर पूच्यपाद डा० धीरेन्द्र वमो ने भूमिका में इसे जो आशीर्वाद विया था वह ऋत्तरशः मिद्ध हुऋा। यह प्रन्थ जनपदीय वोलियों में सुरिच्त साहित्य परम्परा के उद्योग चेत्र में अध्ययन की दृष्टि से सर्व प्रथम उल्लेखनीय कार्य है । इसी कारण इस प्रन्थ ने जनपदीय वालियों मे श्रनुसन्धान कार्य-कर्त्ताश्रों के लिये मागेटर्शन का काम भी दिया है । इधर लोक-साहित्य में जो बढ़ती हुई रुचि दिखाई देती है उसका भी कुछ श्रेय इस पुस्तक को है। बड़े-बड़े विद्वानों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के भाषा तत्त्व-वेत्ता डा॰ सुनीत-कुमार चाटुर्ब्या ने इसकी प्रशासा करते हुये लिखा है कि ऐसी पुस्तक किसी भी भारतीय भाषा के लिये श्रभिमान की वस्तु हो सकती है। भारतीय लोक साहित्य में श्याम परमार ने लिखा है "लोक-साहित्य सम्बन्धी वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले (दिशा दर्शक) हिन्दी में केवल ढा॰ वासुदेवशरण श्रप्रवाल लिखित 'पृथ्वीपुत्र' श्रीर डा॰ सत्येन्द्र लिखित 'त्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन' दो ही प्रन्थ हैं जो काम पश्चिम में प्रिम ने किया वही काम हमारे यहाँ " सत्येन्द्र ने किया है"। इस प्रकार की प्रणालियों के साथ लोक-साहित्य विषयक अन्य अनेक शांध प्रवन्धों श्रीर अन्य कृतियों में इस प्रन्थ की प्रशसापूर्ण शब्दों में चर्चा हुई है तथा श्रादर के साथ इसका नामितया गया है। में यहाँ इन सभी विद्वानों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और समभना हूँ कि इस रचना में मेरा जो श्रम हुआ वह सफल हुआ। इसके अर्थ यह नहीं कि मैं यह मानता हूँ कि इस यन्थ में कोई ब्रुटियाँ नहीं । यह दूसरा संस्करण होते समय पहले यह विचार किया गया था कि इसको परिवर्तित स्त्रीर सशोधित कर दिया जाय किन्तु यह सोचकर कि जिस रूप में यह प्रन्थ श्रमी तक मान्य हुआ है प्रपनी समस्त कमियों के साथ श्रभी कम से कम इसे डसी

रूप में प्रकाशित होने दिया जाय। श्रतः इसमें कोई विशेष हेर-फेर नहीं किया गया है। इस प्रन्थ में लोक-साहित्य को संकलन करने की भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गयो है श्रीर में समभता हूँ कि श्रभी कुछ समय तक श्रीर इस विषय की चर्चा होती रहनी चाहिये जिससे लोक-साहित्य के श्रनुसन्धित्सुश्रों को श्रारम्भिक दिग्दर्शन प्राप्त हो सके।

कुछ मित्रों ने यह इच्छा प्रकट की है कि इसका एक सिन्तित संस्करण भी प्रस्तुत किया जाय जो लोक सुलम हो सके, यह मुफाय सभी को पसन्द आयेगा किन्तु मेरा निजी मत अभी यह है कि लोक-साहित्य के चेत्र में इस प्रकार का पहला प्रन्थ होने के नांत अभी इसे इसी रूप में चलने दिया जाय, अन. यह इसी रूप में दूसरी बार पुन पाठकों की सेवा में प्रेपित है।

—लेग्बक

यह पुस्तक एक मौलिक और नवीन रद्योग है। हिन्दी में लोक-साहित्य विषयक वैज्ञानिक चर्चा और व्यवस्थित अध्ययन का अत्यन्ताभाव है। हिन्दी की विविध वोलियों के लोक-गीतों के तो संप्रह प्रकाशित हुए भी, इनकी भूमिकाओं में इस विषय पर कुछ-कुछ विचार भी व्यक्त किये गये, कहावतों के संप्रह भी प्रस्तुत किये गये, पर समूचे लोक-साहित्य के विविध अज्ञों का विधिवत सम्पूर्ण अध्ययन नही था। यह इस दिशा में प्रथम प्रयोग है। यद्यपि इसका चेत्र बज तक ही सीमित है पर 'जो गागर में सो सागर में' से लोक-साहित्य के मूल रूप का भी दर्शन यहाँ मिलता है।

१-इसमें लोक-साहित्य के सभी श्रङ्गों पर विस्तृत विचार हैं।

२—व्रज-त्तेत्र के लोक-जीवन की एक भाँकी के साथ जीवन से मिली जुली श्रभिव्यक्ति का रूप व्यवस्थित श्रध्ययन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

३-लोक-साहित्य के रूपों का वर्गीकरण श्रीर उनका साहि-त्यिक मृत्यांकन किया गया है।

४-लोकवार्त्ता श्रीर तत्सम्बन्धी साहित्य पर संसार भर में

हुए उद्योग का एक सूदम पर्यवेत्तरण किया गया है।

४—यथावश्यक तुलनात्मक प्रणाली से विविध प्रवृत्तियों का विकास ख्रीर उनका विस्तार सप्रमाण स्पष्ट करने का उद्योग किया गया है।

६—लोक-प्रवृत्तियों के मूल की छोर भी संकेत करने का साघा-रण प्रयास इसमें हैं।

इस प्रयत्न का मूल उद्देश्य लोक-श्रमिन्यक्ति का साहित्यिक मूल्याद्भन है, फिर भी यथायसर समाज-विज्ञान, नृ-विज्ञान तथा जानि-विज्ञान के तत्त्वों को भी दिखाया गया है।

लेखक ने सभी कोटि के विद्वानों के प्रन्थों का उपयोग किया है, उनसे उद्धरण भी लिये है, पर इसने भाषनी मौलिक दृष्टि सदा रखी है। इन प्रन्थों से उसने प्रमाण ही प्रस्तुत किये हैं।

इस प्रन्थ में लेखक ने अपनी निम्नलिखित अन्यत्र प्रकाशित रचनाएँ भी सम्मिलित करली हैं—

> १—ग्रामगीत संकलन प्रणाली—प्रकाशक, व्रज साहित्य संहल । २—ग्राम-साहित्य-संकलन का विवरण—व्रज साहित्य संहल ।

३—ढोला: एक लोक महाकाव्य—हंस में प्रकाशित। ४—'यारु होइ तो ऐसी होइ' (कुछ विचार)-त्रज भारती ४—त्रज की लघु छन्द कहानी—

इस प्रनथ के लिये सामग्री संकलन में जिन न्यक्तियों तथा संस्थाओं ने निजी रूप से मेरी सहायता की है, तथा मेरे लिए ही साहित्य-सकलन किया है उनका उल्लेख यथास्थान पुस्तक में हो चुका है।

इस समस्त उद्योग की पृष्ठभूमि में डा॰ वासुरेवशरण त्रप्रवाल का सतत् परामर्श विद्यमान रहा है। उनसे प्रध्ययन की प्रेरणा भी मिलती रही है।

प्रो० हरिहरनाथजी टण्डन द्वारा उस पुस्तक को प्रस्तुत करने भौर इसके लिए विधिवत् अध्ययन करने का निरन्तर सहयोग और सुमाव मिला है।

वायू गुलाबराय एम० ए० से भी परामर्श छोर प्रोत्साहन' मिला है। महापिएडत राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि पर सरसरी दृष्टि डाली छोर मुक्ते इस उद्योग के लिये शित्साहित किया। फनहपुर (सीकर) के पुस्तकालय, कलकत्ता की इम्पीरियल लाई री, जयपुर की पिल्लिक लाइने री, सैंटजान्स कालेज के पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय, मधुरा के पुरातत्त्व-संप्रहालय के पुस्तकालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से मुक्ते समयसमय पर सहायता मिली है।

हा० धीरेन्द्र वर्मा, श्रध्यच हिन्दी-विभाग मेरे ऊपर गुरु-तुल्य कृपा रखते हैं। उन्होंने समय-समय पर जो परामर्श दिये उसका उल्लेख क्या किया जाय १ पर रुग्ण और दुर्वल रहते हुए भी उन्होंने इसके लिए 'परिचय' लिखा, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की वात है।

मेरे श्रनन्य हित-चिन्तक, मित्र श्रीर मुफे साहित्य चेत्र में निरन्तर प्रवृत्त किये रहने वाले श्रयंज सहश महेन्द्रजी ने श्रनेक श्रमुविधार्थों के रहते हुए भी इस पुस्तक को प्रकाशित कराया।

इन सबके प्रति मैं श्रपना क्या श्राभार प्रकट कर सकता हूँ। जिन लेखकों की पुस्तकों से मैंने लाभ उठाया है, उनका उल्लेख पुस्तक में यथास्थान है। मैं इन सबका कृतज्ञ हूँ। — लेखक

# विषय-सूची

#### प्रथम श्रध्याय

#### विषय प्रवेश

लोकवार्त्ता का स्वरूप (१-४)—लोकवार्त्ता के विषय (४-४)
— लोक साहित्य तथा लोकवार्त्ता (४-६)—धर्मगाथा का रूप (६६)—धर्मगाथा का मूल (६-११)—लोकवार्त्ता साहित्य का मूल्य (११-१३)—लोक-कथा का उद्भव (१३-१४)—वैदिक प्रकृति (१४-१७)—प्रकृति में देवत्व (१७-१८)—लोक-कहानी में परिण्ति (१८-२१)—लोक-साहित्य की रचना के रूप (२१-२४)—लोक-कहानी (२४-२६)—लोक-साहित्य की मनोभूमि (२६-२८)—श्रादिम वृत्तियाँ (२८-३०)—श्रादिम मनोवृत्ति का विकास (३०-३३)—श्रन्य प्रभाव (३३-३४)—लोकवार्त्ता की प्रतिष्ठा (३४-३४)—इस चेत्र के श्रमणी (३४-३६)—भारत में लोकवार्त्ता चेत्र में कार्य (३६-४१) हिन्दी श्रीर उसकी वोलियों में (४१-४३)।

# दूसरा भ्रध्याय

व्रजलोक साहित्य के प्रकार

वज (४४-४८)—मथुरा (४८-४६)—मथुरा में साहित्य-सद्गुलन (४६-४०)—सङ्गुलन-प्रणाली (४१-६१) सद्गुलन का विवरण (६१-६७)—लोक गीत (६७-७१)—परसोकले (७१-७२)—वज लोक-साहित्य का वर्गीकरण (७२-७४)—कहानियों का वर्गीकरण (७४-७७)—कहानियों की भूमि तथा प्रकार (७३)—गीत-साहित्य (५८-५०)—स्थानीय कहावते (५०-५४)—खेल में वाणी-विलास (५४-५६)—शिशुत्रों के छन्द सेल (५६-६३)—नया लोक-साहित्य (६३)—नर्माता (६४)—मदारी श्रीर ढोला का रूप (६४-१०२)—सनेहीराम (१०२-१०४)।

#### तीसरा श्रध्याय

लोक-गीत-साहित्य का भ्रघ्ययन

(ग्र) जन्म के गीत

लोक गीतों का स्वभाव (१०६-१०७)—जन्म के संस्कार (१०७-१०६)—वै तथा सोगर (१०६-१२२)—ननद मावज (१२२-

१२६)—नेग के गीत (१२७-१२८)—छठी (१२८-१३१)—जगमोहन लुगरा (१३१-१३७)।

(भ्रा) विवाह के गीत

विवाह के संस्कार (१३७-१४१)—सगाई, पीली चिट्ठी, लगुन, भात न्योंतना, हरद-हात, रतजगा, तेल, घूरा पूजना, खझूता, माढ्या-गाड़ना, भात, च्याह का दिन, भाँचर, भाँचरों के पश्चात, वढ़हार का दिन, पलकाचार, रहस चधाया, वन्दनवार, मुँह मड़ई, विदा, वरनी वर के घर, बहू नचाना, दई देवता सिराना, दई देवता पूजना (१४१-१६म)—लग्न के गीत (१६४-१७०)—भात के गीत (१००-१७४)—रतजगे के गीत(१७४-१७०)—सतगठा (१७०-१८०)—दिन के गीत (१८०-१६६)—लाड़ी (१६३-१६४)—ग्रन्य गीत (१६४-१६६)—गारी (१६६-१६६)—पलकाचार के गीत (१८६)—विदा के गीत (२००)—खेल के गीत (२०१)—पूरनमल (२०१-२०६)—छदा (२०६-२०८)।

मृत्यु के गीत

मृत्यु का गीत तथा संस्कार (२०५-२१२)। गीत-साहित्य के स्तर

(२१२-२१८)।

(इ) त्यौहार-जत, श्रौर देवी ग्रादि के गीत

त्यौहारों का कम और विवरण (२१५-२२६)—देवी के गीत (२६५-२६४)—जाहरपीर (२६४-२७४)—एकादशी का गीत (२७४-२७४)—आवण के गीत (२७४-२८६)—कार्तिक के गीत (२६०-२६४) देवठान का गीत (२६१-२६३)—होली (२६३-२६४)।

(ई) ग्रन्य विविध गीत

श्रान्य गीतों का वर्गीकरण (२६४-२६४)—देसू माँमी के गीत (२६४-२६६)—चट्टों के गीत (२६६-३००)—तीथों के गीत (३००-३०२)—होली-फाग (३०३-३०४)—पुरहे के गीत (३०४)—सिला-बीनने के (३०६)—बधाया (३०७)—होरी (३०७-३०६)।

(उ) प्रचन्ध गीत

त्तघु प्रवन्ध (३०६-३१४)-प्यारे (३१४-३१६)-च्याहुता (३१६-३२०)-सरमन (३२०)-डोता (३२१-३३१)-मदारी का ढोता (३३१-३३३)-त्वकुश जन्म (३३३-३४०)-हिरनावती (३४०-३४४)

# चतुर्थ श्रध्याय

लोक-कहानियाँ

### (भ्र) पूर्व पीठिका

भारत में लोक-कहानियाँ (३४४)—लोक कहानियों की साहि त्यिक श्रभिव्यक्ति (३४४)—वैदिक वीजः वरुण (३४६-३६२)— उपनिषद् कहानी (३६२)—रामायण महाभारत (३६३-३६४)— यहत्कर्था (३६४-३७१)—जातक (३७१-३७७)—जैन-साहित्य में १३८५-३५०)—

### (म्रा)—हिन्दी में लोकवार्ता—कहानी

प्रकार (३८०-३८२)—कनकमञ्जरी (३८३)—राजा चित्र
मुकुट (३८३)—प्रेमपयोनिधि (३८४)—ग्रन्य कहानियाँ (३८४३८८-)—धर्म-महात्म्य कथा (३८८-३८६)—सन्त कथा (३६०)—
प्रवदान (३६०-३६८)—लोकाचार सम्बन्धी प्रन्थ (३६८-४०२)—
कुछ विशेष प्रन्थ (४०३-४०४)—जैन कहानियों की विशेषता श्रोर
प्रमाव (४०४-४०८)

### (इ)--- व्रज को कहानियां--- विविध रूप

कहानियों के वर्गीकरण के सिद्धान्त (४०८)—कथाएं, जत के कहानियों (४०६)—वृत्त और भाव (४०६-४११)—सर्प (४११)—स्याहू (४११)—अन्य विचार (४११-४२०)—गाथाये (४२०-४२१)—चमत्कार की प्रवृत्ति (४२०-४२१)—चुतना की प्रवृत्ति (४२९-४२३) भक्ति-महात्म्य दिखाने की प्रवृत्ति (४२३-४२४)—वृत-निष्ठा की प्रवृत्ति (४२४-४२७)—अन्य अभिप्राय (४२६)—चुम्तीश्रल कहानियाँ—वर्गीकरण (४२६)—पहला प्रकार (४२६)—दूसरा (४२६-४३३—तीसरा (४३३-४३४)—चीथा (४३४-४३४)—पाँचवाँ (४३४-४३६)—कठा (४३६-४३७)—सातवाँ (४३०)—आठवाँ (४३५-४४६)—कठा (४३६-४३०)—सातवाँ (४३०)—चील्ले लोमड़ी (४४१-४४२)—ईत्ता (४४२-४४४)—न्योला, साँप (४४)—चूहा, वन्दर (४४४-४४६)—रोर (४४६-४४७)—रोह-मेडक (४०)चिरया-चिरोटा (४४०)—पिड़कुलिया, कौश्रा (४४८-४४६—मोरनी, हंस, तोता (४४६-४४०)—ज्ञ में मिलने वाली भारोनिय कहानियों (४४१)—कहानियों में विविध अभिप्र

contains a nucleus of historical fact the memories of which thave been elaborated or distorted by accretions derived from myths or from stories of our third kind." लोक-गाथा में ऐतिहासिक जिन्दु श्रवश्य होता है। यद्यपि लायल महोदय के साथ एकमन होकर धर्मगाधात्रों के सम्बन्ध में हम यह नहीं कह सकते कि-The divine myths represented no more than a later chapter of the same story, a further development of the fable working upon true events and persons किन्तु लोकगाथात्र्यो के श्रवदानों के सम्बन्ध में यह मन श्रज्ञरशः सत्य माना जा सकता है, अवस्य ही एक संशोधन की आवश्यकता है। 'ऐतिहासिक तथ्य' श्रथवा 'ऐतिहासिक व्यक्ति' से सदा यही श्रभिपाय नहीं माना जा सकता कि वे किसी समय में यथार्थ में हुए ही थे। मानवीय भाव-विकास में वहुधा ऐसा होता है कि जो व्यक्ति और घटनाये विल्कुल कल्पना के होते हैं, वे समय पाकर ऐतिहासिक मान लिए जाते हैं। इस ऐतिहासिक युग मे जयचन्द श्रीर पृथ्वीराज का जो सम्बन्ध वताया जाता रहा था वह कितना काल्पनिक सिद्ध हुआ है। दूसरे शब्दों में जो लोक-कल्पना थी वह इतिहास के रूप में मानी गयी। यदि उस कल्पना को श्रन्य कसोटियों पर कस कर श्रनैतिहा-सिक सिद्ध न किया होता तो वह एतिहासिक ही मानी जाती। 'ट्रेजेडी आव ब्लैक होल' भी अनेकों विद्वानों की दृष्टि में एक चतुर राजनीतिज्ञ के दिमाग की सूफ मात्र है। यद्यपि यह पूर्णरूपेण निश्चय नहीं हो सका है किन्तु किसी भी दिन यह ऐतिहासिक घटना कहानी मात्र सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार राम और कृष्ण के सम्बन्ध में इतिहासकारों में अभी तक मतभेद है। यह विल्कुल सम्भव है कि ये रात हालकारा न अना तक नतन्त है। यह निरुद्ध तरन्त है। राम और क्रुप्ण 'सूर्य' के ही नाम हों। राम तो वैसे भी सूर्यवंशी कहलाते ही हैं—वे सूर्य की परम्परा में हैं। वेदों में सूर्य प्रथवा वरुण प्रथवा उपा प्रथवा है उससे वे शारीरघारी पुरुप भी माने जा सकते हैं— और कालोपरान्त ऐतिहासिक मान लिये जाय तो प्रार्थ्य की वात नहीं होगी। यूनानी

१ भ्रत्फोड लायल की पुस्तक ऐशियाटिक स्टडीज रिलीजन ऐण्ड स्पेशल सेकिण्ड-सीरीज ।

जो मौखिक श्रयवा लिखित उद्गार प्रकट करता है, वह नागरिक लोक साहित्य कहलाता है।

लोक-साहित्य की रचना के रूप-इस साहित्य पर यहाँ तक तो हमने लोक-तत्व की मात्रा के आधार पर विचार किया है। इस साहित्य को रचना के रूप की दृष्टि से छोर भी कई भागों में वाँटा जा सकता है। ऊपर जिन लोक-तत्वों का उल्लेख हुआ है, वह तो इस साहित्य की सामग्री है, वह सामग्री लोक-कलाकार विविध रूपा में प्रस्तुत करता है, श्रीर उन रूपों के कारण वह सामग्री श्रपना श्रलग-श्रलग मूल्य रखने लगती है। साधारणत हम इस साहित्य को तीन रूपों से पाते हैं। एक—कथा, दूसरा—गीत, तीसरा—कहावतें। लोक कथात्रों के तीन वड़े विभेद माने गये है -धर्म गाया, लोक गाथा (श्रवदान) तथा लोक-कहानी । धर्म-गाया के सबंध में उपर विस्तृत विचार हो चुका है। फिर भी ऐन्साक्तोपीडिया त्रिटानिका का मत श्रीर देख लेना चाहिए। उसमें वताया गया है कि "As distinct from these last myths have a purpose They are essentially aetiological, or as Mr Kipling would say "Just so stories" Their object is to explain (1) cosmic phenomena (e g how the earth and sky came to be separated; (2) peculiarities of natural history (e g why rain follows the cries or activities of certain birds, (3) the origin of human civilization (e g through the beneficient action of a culture hero like Prometheus, or (4) the origin of social or religious custom or the nature and history of objects of worship" यह धर्मगाथा लोक-गाथा (अवदान) के सम्बन्ध में ऐनसाक्षोपीडिया त्रिटानिका मे बताया गया है कि-"Legend may be said to be distorted history. It े लोक-कथात्रों के संबंध में 'ऐनसाइक्लोपीडिया बिटानिका'

में यह उल्लेख हैं:—
''Popular stories fall into three main categories;
myths, legends and stories which are told primarily
to provide entertainments."

सरवर दर्रे के गुख पर निगाहा में हैं।"

श्रागरा में 'कुश्रावाला' पूजा जाता है श्रीर श्रगणित स्त्री श्रीर पुरुष 'कुश्रावारी मचिल गयी विगया में' गाते हुए उसे पूजने जाने हैं। यह तो एक साधारण पुरुष था जो एक छी पर श्रासक्त होने के कारण कुँए में गिरा दिया गया था, पर खाल वह देवता की भौति पूजा जाता है छोर उसके सम्बन्ध में किनने ही गीत गाये जाते हैं। मध्यदेश या बुन्देलखण्ड का 'हरदील' भी ऐमा ही ऐतिहासिक सध-रित्र व्यक्ति है, जो घर-घर पूजा जाता है। श्रवः लोक-गाथाएँ प्राचीन षीरों की श्रोर सिद्धों की ही नहीं, नये व्यक्तियों की भी हो सकती हैं श्रीर उनमें भी कल्पना का पूरा उपयोग हुआ मिल सकता है। टेम्पल महोत्रय ने इन लोक गाथाओं (अवदानों को छ. चक्रों में विभाजित किया है। एक चक्र का नाम उन्होंने रखा है रसालू चक्र, इसमे शीर्य के चमत्कारपूर्ण साहसी कार्य मिलते हैं। दूसरे का नाम 'पाण्डव-चक्र': इनमें महाभारत के प्रकार की गायाएँ मिजनी हैं। इनका सम्बन्ध किसी न किसी रूप में पौराणिक वृत्त से कर दिया गया है, अथवा पौराणिक गाथा को ही लोक-कलाकार ने श्रपनी कला का विपय वना लिया है। तीसरा चक्र है शौर्य श्रीर सिद्धि से मिलाजुला, जिसमें योद्धा, सिद्धो की कथा मिलती है। चौथा प्रकार सिद्ध-सम्बन्धी श्रवदानों का, श्रौर पाँचवाँ चक्र 'सखी सरवर, के अवदानों का माना गया है। छठा चक्र उन कथाओं का है जो स्थानीय वीरों से सम्बन्ध रखती हैं। किन्तु लोक-पुरुपों अथवा लोक-घटनाओं के सत्य पर वनी हुई ये प्राचीन तथा नवीन गाथायें अपने विषय और टेक-नीक के आधार पर और भी चक्रों में वाँटी जा सकती है।

<sup>ै</sup> श्रीमती वर्न ने श्रवदान के सम्वन्य में लिखा है "श्रवदान वे विव-रण हैं जो किसी व्यारयान करने के लिए नहीं वहें गये। वर् उन वातों के सीवे-सच्चे वर्णन हैं जिनको घटित हुआ माना जाता है। जैंमे जल-प्लावन, कोई प्रवास, कोई विजय, पुल का निर्माण श्रयवा नगर का निर्माण। उसने लोक-गाथाओं (श्रवदानों) को दो विभागों में वांटा है। वीर-कथा तथा साके। जो श्रवदान किसी पुराण पुरुष के शौर्य की कहानी कहते हैं, वे वीर-कथा (हीरों टेल्स) कहीं जाती हैं। इन पुराण पुरुषों के श्रस्तित्व को

'जियस' वैदिक 'द्यौस' ही है, पर यह ऐतिहासिक व्यक्ति की मॉॅंति माना जाने लगा था। श्रानः ऐमी समस्त गाथायें जो यथार्थ ऐतिहासिक विन्दु पर खड़ी की गयी हों, श्रथवा जिनको किसी समय में ऐतिहासिक प्रतिष्ठा मिल गयी हों, उन पर वनी हों, वे लोक गाथाये (श्रवदान) कहीं जायंगी। यह श्रव्हरश. सत्य है कि "निम्न तथा श्रपेत्ताकृत श्रद्धान में हूवी जातियों में श्राज भी किसी दुष्ट प्रकृति मनुष्य का प्रेत, उसकी मृत्यु के उपरान्त पूजा जाता है। उसके विषय में वड़ी विलद्मण चमत्कार कथायें चल पड़ती हैं। जो मनुष्य श्रपने शौर्य, द्या, श्रथवा किसी मानसिक या शारीरिक शक्ति से श्रपने समय के लोगों पर श्रपनी गहरी छाप लगा देता है, वहीं निरन्तरजनों में श्रवदान का विषय वन जाता है।

किन्तु यह कथन ऐतिहासिक युग में घटने वाली वातों के लिए है, आदिम-मानव को अपनी जाति में उतने आश्चर्य के व्यापार नहीं मिल सकते जितने प्राकृतिक व्यापारों में। पर, इससे स्पष्ट है कि प्राचीन श्रवदान में इतिहास के ही ध्वस विस्मृत होने से नहीं वच रहे, वरन् आधुनिक युग के भी पुरुषों के वृत्त अद्भुत रूप में प्रस्तुत हैं। मारत में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें एक साधारण-सा व्यक्ति किसी प्रसाधारण घटना के कारण मृत्यु के उपरान्त पृज्य वन गया है। कुछ व्यक्ति श्रपनी श्रसाधारणता के कारण भी पूजे जाते हैं। रेगुका चेत्र के पास सग्वर सुलतान की मजार है। यह वही सखी-सरवर है जिसकी लोक-गाथा पंजाव में विशेष प्रचलित है श्रीर जिनका सप्रह कैंप्टेन श्रार० एस० टेप्पल महोदय ने "दी लीजेंप्ड्स श्राव दी पञ्जाव" में किया है। श्रपनी उक्त पुस्तक की सं०२ की लोक-गाथा 'सखी सरवर एएड दानी जती' के श्रारम्भ में टेम्पल महोदय ने यह टिप्पणी दी है: "यह विल्कुल श्राधुनिक अवदान है, क्योंकि लेखक ने फीरोजपुर जिले के लंदेके गाँव के लम्बरदार से वातें की हैं। यही वह आदमी है जो अपने को उस लड़के का पुत्र वताता है जिसे दानी के लिए सरवर ने मुर्ज में जिन्दा कर दिया था।""सैयद श्रहमद सखी सरवर, सुलतान लाखदाता, जो साधारएतः सरवर या सली सरवर कहा जाता है, पखान का सबसे लोकप्रिय श्राधुनिक सन्त है। सरवर तेरहवी शताब्दी में हुआ होगा। इसका मजार सुलमान पर्वन के नीचे डेरागानीखाँ जिले में सस्वी उनसे कोई शिक्ता नहीं निकाली गयी। ऐसी पशु-पिनयों की कहा-नियाँ जिनका सम्बन्ध 'तन्त्र' प्रथवा नीति से नहीं भारत में तथा प्रन्य देशों में पष्टानन्त्र की रचना से पूर्व भी प्रचलित थीं, ऐसा शोध से निश्चय हो चुका है। वेदों 'तक में पशु-पिन्तयों की कहानी प्रथवा कहानी में पशु-पिन्तयों सम्बन्धी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। वौद्व जातकों में तो पशु-पिन्तयों सम्बन्धी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, पर उन्हें बहुधा धर्मगाथाध्यों की सी मान्यता प्राप्त है। उनमें यह धर्मगाथात्व इसलिए नहीं कि उनमें कोई दूसरा अर्थ निहित है, वरन इसलिये कि उनका प्रावर धार्मिक-श्रद्वा से होता है। जातकों में पशु पिन्तयों की कहानियों के साथ नीति श्रथवा उपदेश का सम्बन्ध होने लगा है।

उस प्रकार लोकवार्ता के समस्त स्वरूप को हम समक्त सके हैं। इस समस्त लोकवार्ता में लोक-मानस का जो रूप प्रत्यच्च होता है इसका साधारण आभास भी हमें मिल चुका है। लार्ड वेकन ने समस्त कहानी का मूल यह मनो-वेज्ञानिक सिद्धान्त वताया है। क्योंकि कार्य-व्यस्त संसार विवेकी आत्मा से घटकर है, अतः कथा से मनुप्य को वह वस्तु प्राप्त होती है, जिससे इतिहास चंचित रखता है और जब मस्तिष्क सारवस्तु का उपभोग नहीं कर सकता तो उसे किसी सीमा तक छायात्रों से ही सन्तुष्ट कर देता है। किन्तु यह तों आज की दशा है। मूल में जब लोकवार्त्ताओं का आरंभ हुआ होगा, जब मानव जाति का शैशव होगा, तब मनोरंजक अथवा मनः-सतोप का भाव उनमें नहीं हो सकता। लोकवार्त्ता के मूल निश्चय ही मनुप्य की आदिम अवस्था में हैं।

लोकवार्ता में मानव की आदिम स्थिति से आज तक के विकास की विविध मनोभूमियों का हमें पता लग जाता है। लोकवार्ता में लोक मानस जितनी शुद्ध श्रवस्था में प्रतिविम्वित होता और सुरचित रहता है उतना वह किसी दूसरे माध्यम में नहीं रहता।

लोक-साहित्य की मनोभूमि—यथार्थ मे लोक-मानस का प्राचीन रूप प्रकट होता है। स्त्रादिम मानव के पास वस्तुक्रों को सममने का माध्यम उसका अपना ही रूप था। जैसा वह था वैसा ही दूसरों को मानना श्रीर सममता था। निश्चय ही वह उनमें प्राण-

Works by the late Horace Hayman Wilson, Vol IV—Hindu Fiction, P. 84.

लोक-कहानी-लोक-कथात्रों के तीसरे वर्ग के सम्वन्ध में विशेष इतना ही कहा जा सकता है कि वे कथायें जो उपरोक्त दोनों विभागों की कथात्रों से भिन्न हैं स्त्रीर उनसे स्त्रतिरिक्त हैं, वे ही साधा-रण कहानी कहलाती हैं। साधारण लोक-कहानी को भी केवल मनोरखन की सामग्री मानना सम्भवतः पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं होगा। निश्चय ही उनमें से श्रिधिकांश केवल वात कह कर मन वहलाने के लिए ही हैं, किन्तु सभी कहानियाँ मनोरखन के लिए नहीं मानी जा सकती। ऋँगरेजी में कहानियों का जो प्रकार फेवल ( Fable ) कहलाता है श्रीर श्रपने यहाँ जिसे तन्त्राख्यान या पशु-पित्रयों की कहानियाँ कह सकते हैं वह तो विशेपतः शिचा के लिए ही उपयोग में आता रहा है। 'ला फोएटेन' ने स्पष्ट कह दिया है कि-"Fables in sooth are not what they appear, Our moralists are mice and such small deer We yawn at sermons, but we gladly turn To moral tales, and so amused in yarn" डाक्टर जानसन ने 'लाइफ श्रॉव गे' में यह परिभाषा टी है-

"A fable or apologue scems to be in its genuine state a narrative in which beings irrational and sometimes inanimate (arbores loquntur, non tantum ferae), are, for the purpose of moral instruction, feigned to act and speak with human interests and passions."

भारत में यह अत्यन्त प्रसिद्ध ही है कि पख्रतन्त्र की कहानियाँ राजकुमारों को राजनीति सिखाने के लिए कही गयी थी। ये राज-कुमार पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, तभी उन्हें ऐसी कहानियों द्वारा ही शिक्ता दी गयी। इन तन्त्राख्यानों में पशु-पिच्यों की कहानियाँ होती हैं और उन कहानियों के द्वारा किसी न किसी प्रकार की शिक्ता अवश्य मिलती है।

यहाँ भी यह बात ध्यान में रखने की है कि तन्त्राख्यान उन आदि आख्यानों से भिन्न हैं जिनमें पशु-पिनयों की कहानियाँ हैं, पर शौयं का विस्तृत वर्णन होना है, जो ऐतिहानिक होते हैं वे अवदान 'माके' कहनाते हैं। ए० २६२।

यह व्यक्तित्वारोप नहीं होगा, श्रोर न यह रूपक (allegory) ही होगा। यह उसके लिए श्रसंदिग्य वास्तविकता होगी, जिसकी परीचा तथा विश्लेपण उसने उतना ही कम किया है जितना कि श्रपने ऊपर विचार। यह उसका मनोवेग तथा विश्वास होगा, किंतु किसी भी श्रर्थ में धर्म नहीं।" —(माइथालाजी श्राव दि श्रार्थन नेशन्स, पृष्ठ २२)।

श्रादिम वृत्तियाँ—फलतः लोकवार्ता से हमे जो सामग्री मिलती है, वह मानव की उस श्रवस्था की है, जब वह सभ्यता से बहुत दूर था। उसके प्राचीन काल के ये अवशेष अब तक चले आये हैं खीर वर्तमान सभ्यता की तहों में छिपे हुए पड़े हैं। गोम्मे महोदय ने लिखा है कि ''सभ्यता की तुलना में लोकवार्त्ता को यह स्थिति निर्देश करती है कि उसके निर्माण तत्त्व उस मानवीय भाव की श्रवस्था के श्रवशेप हैं जो उस ख्रवस्था की ख्रेपेदा जिसमे वे ख्राज मिलते हैं ख्रधिक पिद्रहे हुए हैं, स्रोर इसीलिए स्रधिक प्राचीन हैं।" (ए॰नालाजी इन फोक-लीर)। कारण यह हे कि सभ्यता के प्रभाव से लोकवार्त्ता का विकास नही हो पाता । लोकवार्त्ता के विकास में व्याघात पडने लगता है भ्रोर वह श्रपनी उसी प्राचीन मनोदशा श्रथवा स्थिति को यथातथ्य सुरचित रखे सभ्य समाज के श्रन्तर में प्रवाहित होती रहती है । लोक-वार्ता में उपलब्ध सामग्री में जो मनोदशा प्रकट होती है, उसी के श्राधार पर यह निश्चय हो सकता है कि लोकवार्त्ता में जातीय तत्त्व मिलते हैं। इसी त्र्याघार पर विद्वानों ने लोकत्रार्त्ता को 'जाति-विज्ञान' (एथ्नालाजी) का सहायक माना हैं। जातियों का निर्माण उनकी श्रपनी भौगोलिक श्रौर वातावरण-निर्मित परिस्थितियों में घनिष्ठता-पूर्वक होता है। उनके चारों अोर विस्तृत प्रकृति की प्रतिक्रिया जिस क्रप में भी उनके मस्तिष्क में होती है उसी रूप में वे उसको श्रपने श्राचार-विचार में ढाल लेते हैं, श्रीर वही जब विकास में रुक जाती है तो लोकवार्त्ता का रूप प्रहण कर लेती है। इसके लिए भारतीय श्रादिम मतुष्यों के एक वर्ग खोंड के प्रचितत विश्वास को लिया जा सकता है। खोंड लोग अभी कुछ वर्ष पूर्व तक मनुष्य विल दिया करते थे। इस विल के यत्र श्रव तक कही-कहीं दिचिए भारत के इन लोगों के गाँवों मे मिल जाते हैं। यह मनुष्य बिल बूरो तथा तारी नाम के देवी-देवताश्रों के लिए दिए जाते थे। ये देवता भूमि की उत्पादिका प्रतिष्ठा नहीं कर सकता था, वह उनके श्रास्तत्व में ही विश्वास करता था। भेद-बुद्धि उसके पास नहीं थी कि प्राणों के स्वरूप को समम सके। वह स्थूल दृष्टि से श्रापनी कसौटी के द्वारा मानवेतर सृष्टि के व्यापारों श्रीर वस्तुश्रों को प्रह्ण करता था। उसका यह वोध एक ही वस्तु के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न श्रवसरों पर भिन्न होता था। उसके इन्ही मानसिक श्रवुभवों को उसकी भाषा व्यक्त करती थी। भाषा का स्वभाव उसके इन्ही संस्कारों के श्रवुकूल था। काक्स ने लिका है—

"उसकी मनोवस्था ने ही उसकी भाषा के स्वभाव का निर्णय किया श्रीर वह श्रवस्था उसमें, श्रव जैसे वच्चों में, उस भावना को कार्य करते प्रकट करती है जो समस्त वाह्य वस्तुत्रों को एक ऐसे जीवन से श्रमिमंडित कर देती है, जो उसके श्रपने जीवन से भिन्न नहीं होती। श्रपने दृष्टिपथ मे श्रानेवाले विविध पदार्थों के मूल स्वभाव श्रथवा गुणों के सम्बन्ध में उसे कोई निश्चित ज्ञान नहीं था। किन्तु वह जीवन-सम्पन्न था, श्रौर इसलिए उसकी समभ से शेप समस्त वस्तुश्रों में भी जीवन होना चाहिए। इसे उन्हें व्यक्तित्वमय करने की श्रावश्य-कता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं श्रपने सम्बन्ध में श्रात्म चेतना तथा व्यक्तित्व में भेद नहीं जानता था। उसे श्रपने तथा श्रन्य किसी के जीवन की श्रवस्थात्रों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं था, श्रीर इसी-लिए पृथ्वी तथा आकाश में सभी वस्तुएँ अस्तित्व मात्र के एक ही श्रस्पष्ट भाव से श्रभिनिविष्ट थी। सूर्य, चन्द्र, तारा, वह भूमि जिस पर यह चलता था, वाटल, तूफान तथा विजलियाँ सभी सजीव व्यक्ति थे, क्या वह विना यह सोचे रह सकता था कि उनकी भाति वे सचेतन व्यक्ति भी थे? उसके शब्दों से ही श्रनिवार्यतः यह विश्वास प्रकट होगा। उसकी भाषा से ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं हो सकता था जिसमें जीवन संबंधी विशेषण का श्रभाव हो, साथ ही इसमें जीवन के स्वरूप की विभिन्नता श्रचूक सहज ज्ञान से प्रकट होगी। 🐪 भौमिक संसार के प्रत्येक पहलू के लिए वह विसी न किसी जीवनपद मुहाबरे का प्रयोग करेगा। ये पहल् उसके शब्दों की अपेना कम भिन्न होंगे। एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न समय पर अथवा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में श्रत्यन्त विषम तथा श्रसमवायी भाव जागृत करेगा। सूर्य से शोक प्रेरक तथा प्रोत्साहक, डोनों ही प्रकार के भाव उदय हूं गे विजय चथा परामव संवंधी, प्ररिश्रम तथा श्रसामयिक मृत्यू संवधी.... किंतु रोहित का ही रूप शुनःरोप है। वरुण का उसकी विल से ही सन्तुष्ट होने का कोई आधार नहीं है। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान में अनुकरणा-त्मक टोने (इमीटेटिव मंजिक) का रूप विद्यमान है। आदिम मनुप्यों मे जहाँ एक यह भाव मिलता है जो ऊपर वताया जा चुका है, कि वह अपने जैसे रूप के अनुरूप ही सृष्टि को सममता है, वहाँ एक भाव यह भी मिलता है जो फ्रेंजर महोदय ने स्पष्ट किया है कि वह प्रकृति और परा-प्रकृति में अन्तर नहीं कर पाता:

"श्रधिक सम्य जातियों द्वारा प्राकृतिक तथा परा-प्राकृतिक में जो श्रन्तर साधारएतः किया जाता है, उसे श्रसभ्य (सैवेज) नहीं कर सकता। उसके लिए एक वड़ी सीमा तक विश्व संचालन परा प्राकृतिक प्रतिनिधियों द्वारा होता है अर्थात् उन व्यक्तित्वधारी प्राणियों द्वारा, जो उसके श्रपने जैसे मनोवेगों तथा प्रेरणाश्रों के वरा कार्य करते हैं, जो उनकी पुकार पर उनकी ही भाँति करूणा से द्रवित होते हैं, उनको ही भाँति श्राशाश्रों तथा श्राशकाश्रों से स्पिट्त रहते हैं। इस प्रकार उद्घावित विश्व में उसे श्रपने हितार्थ प्रकृति की गित को श्रपनी शक्ति से प्रभावित करने की सीमा ही नहीं दीखती।" (दि गोल्डन वाउ, पु० ६)

श्रादिस मनोवृत्ति का विकास—इस प्रकार परा-प्रकृति की श्रासीम शिक्यों को श्रापने द्वारा परिकल्पित तथा सम्ब्रालित सममने की धारणा उसमें इतनी वद्वमूल हो जाती है कि वह श्रापने को ही सर्वशक्तिमान सममने लगता है। "यह एक मार्ग है जिससे नर नारा-यण (मैन-गाड) का भाव प्राप्त होता है" (वही)। श्रान्य प्रकार से भी श्रादिम मानव इस भावभूमि पर पहुँचता है। जहाँ श्रादिम मनुष्य यह मानता था कि श्रात्मिक शक्तियों से (श्रामिप्राय परा-प्राकृतिक से हैं) जगत परिच्याप्त है, वहाँ वह सहानुभूतिक टोने (सिम्पथेटिक मैजिक) में भी विश्वास करता था। उसका यह विश्वास दो सिद्धान्तों पर निर्भर करता था १—समान से समान उत्पन्न होता है, दूसरे शब्दों में कार्य कारण के ही श्रानुरूप होता है। इसी विश्वास के श्राधार पर मानव यह मानता रहा है कि यदि वह किसी का विशेष रूप से श्रानुकरण करे तो वह जिस रूप में श्रानुकरण कर रहा है उसी रूप में श्रानुकरण कर रहा है उसी रूप में श्रानुकरण कर तो वह जिस रूप में श्रानुकरण कर रहा है उसी रूप में श्रानुकरण कर रहा है उसी रूप में श्रानुकरण कर दोगा। इसी सिद्धान्त पर श्रानुकरणात्मक टोना चलता है। किसी व्यक्ति का प्रतला वना

मातृ-शक्ति के प्रतीक होते हैं। थर्स्टन महोदय ने शोध करके इस विल के आरम्भ का यह कारण वताया है कि एक भूमि दलदल पड़ी हुई थी, लोगों को यड़ा कट था। अन उत्पन्न कैसे हो ? एक वार एक स्त्री उस दलरल के पास एक पेड़ की कोई शाखा तोड़ने गयी। उसका हाथ उस पेड़ के चिरे हुये भाग में दव गया श्रीर उससे खून की कितनी ही वूँ दं दलदल में गिर पड़ी। लोगों ने देखा कि जहाँ खुन की वूँ दें गिरी थी वह भूमि सूख गयी है श्रीर काम के योग्य हो गयी है। इस घटना ने उन्हें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि भूमि मनुष्य के रक्त की वित्त चाहती है, श्रीर तव उन्होंने वडी धूमधाम से इस वित का श्रायोजन किया। श्राज भी इस वित्त के सम्बन्ध में कई वातें उस आरम्भ कालीन घटना से मिलती हैं। विल का स्थान ऐसा हूँ ड़ा जाता है जहाँ भूमि फटी हुई हो, अर्थान् उसका मुँह खुला हुआ हो। वित के लिए एक विरा हुन्या वृत्त या लकड़ी का कुन्दा काम में लाया जाता है। श्रीर विल-पात्र को उसकी दो शाखात्रों में भीच दिया जाता है ( कास्ट्स एंड ट्राडव्स आफ सदर्न इण्डिया )। यह आदिम मनुष्यों का विश्वास लोकवातों में अभी तक प्रचलित है और उनकी मनोवस्था का यथार्थ चित्र उपस्थित करता है। यही हमें विकित होता है कि मनुष्य विल का मूल कारण क्या था श्रीर क्यों वह प्रचितत हुई ? श्रव यदि इस वलि का इतिहास देखा जाय तो विदित होगा कि विविध जातियों में संसार भर में यह कुछ न कुछ ऐसे ही रूप मे प्रच-लित है। पर इसका विकास रुक गया। यह एक जाति की देन थी। दूसरी जाति ने उसे प्रहण कर उसे श्रपना जैसा रूप दिया। वेटों में ्रान शेप श्रौर वरुण की घटना इस भारतीय श्रादिम जातियों की मानव-वित के विरोध में हुई होगी। शुन शेप की वित देने के लिए जो तर्क श्रीर युक्तियाँ श्राये गणों ने दी हैं श्रीर जिस प्रकार शुन शेप से कहा है कि "हमने तो तुन्हें तुन्हारे पिता से लिया है। दोप तुन्हारे पिता का है," वह सब अनार्य मनुष्य-बिल के अनुष्टान में भी मिलता है । वेदों में इस प्रकार श्रादिम मानव विल के श्रतुष्ठान का विरोध है। वेटों में यद्यपि मानव विल के विरोध का भाव प्रधान है. फिर भी श्रादिम मानव के भावों के लज्ञ्ण उसमें श्रवस्य विद्यमान हैं। हरिश्चन्द्र फे पुत्र रोहित के स्थान पर शुन शेप प्रहरण किया जाता है। क्यों ऐसा सम्भव हुआ ? अजीगर्त से क्रय कर लेने पर विना इस कल्पना के कि

श्रपनी शाखात्रों और फलों के साथ पित्तयों के क़द्रम्यों को श्राश्रय दिये हुए, उसमें श्रद्धा का भाव उद्य करते हैं। इनके पास वह जाता है, उन्हें देखता है, इनका श्रान्तरिक रहस्य नहीं समक पाता। इस तत्त्व से उसका मानस प्रकृति की उत्पादिका-शक्ति को मानने लगता है। उसका श्रपने मन में स्थित काम-विकार भी शरीर की इन्द्रियों को विशेष तरङ्गित करके, उसकी चेतना में उस व्यापार के प्रति विशेष रहस्य श्रीर श्रद्धा को जन्म देता है। इस समस्त निजी-सम्पर्क के जगत में वह प्रकृति पूजा को प्रतिष्ठित कर देता है। वृत्त तथा पशु-पित्तयों श्रीर मानव के जगत में उसे कोई विभेद श्रीर विभाजन करने वाली भित्तियाँ समम मे नहीं आतीं। वह अपने पूर्व उन्हें जगत मे विद्य-मान देखता है, श्रीर उनसे श्रपनी उत्पत्ति तक मानने लगता है। जिस वृत्त, पशु तथा पत्ती का उससे निकट श्रीर श्रधिक सम्पर्क होता है, उसी में वह श्रपने पूर्व-पुरुष की धारणा वना लेता है। वह उसके लिए किसी न किसी रूप में वर्जित भी हो जाता है। दूसरा तत्त्व सौर-मण्डल श्रौर श्राकाश के तत्त्वों श्रीर उनके व्यापारों का है। वह सूर्य, चन्द्र, तारा, उपा, सन्ध्या, इन्द्र-धनु, वाद्ल, विद्युत, जल-वर्षा, घन-गर्जन आदि को देखता है, पहले अवाक् होता है, फिर उनके रहस्य को अपनी आदिस बुद्धि से हल करता है। ये व्यापार परा-प्रकृति के भाव को विशेष जागृत करते हैं। वह इन सीर-मण्डल के व्यापारों को सममाने के लिये विविध श्रटकलें लगाता है श्रीर उनके न्यापारों की कथाएँ कहता है। उनमें पूजा का भाव भी उद्य होता है। प्रकृति के पार्थिव-ज्यापार श्रौर सौर ज्यापारों का वह सम्बन्ध जो उत्पादन की प्रक्रिया का श्रंश वनता है, पूजा श्रौर विल का इप्ट वन जाता है। इसमें लोक-धर्म, विविध टोने-टोटके, श्रीर तन्त्र का मूल सित्रहित है। उत्पादिका-प्रक्रिया के श्रुतिरिक्त श्राकाश श्रीर सौर जगत के न्यापारों में अध्यात्म का मूल विदित होता है। यह दिन्य भावों से देवताओं के अस्तित्त्व का सुभाव करते हैं, उनके व्यापारों की एक परम्परा निर्धारित कर देवताओं की गाथाओं का निर्माण करते हैं। यही गाथाएँ समय पाकर साधारण कहानियों के रूप में चल पड़ती हैं। दिव्य अंश का लोप हो जाता है, साधारण जन का भाव रह जाता है। इसे इन्द्र, श्राग्नि, उषा, सरमा, वृत्र-पिए की वैदिक कल्पना से लोक-कहानियों के विकास के उदाहरण से सममा जा

कर उसे मारने का उद्योग इसी का पिग्णाम है। २—जी वस्तुएँ पहले कभी सम्पर्क में रही हैं, पर अब उनका विच्छेर हो गया है, वे एक दूसरे पर वेसा ही प्रमाव डालती हैं जैसा वे परस्पर सम्पर्क में रहने पर डालती। यहाँ पर भी सहानुभूतिक टोने का आस्तित्व है। परस्पर एक अनुल्लंध्य सहानुभूति इन परार्थों में हो जाती है। ५ लत. ऐसे विश्वास प्रचलित हैं कि वालक के दूध के वाँत टखड़ने पर चृहे के विले में डाल देने चाहिये, इससे चृहे के जैसे दाँत निक्लें। यह विश्वास फेवल भारत में ही नहीं, संसार के कितने ही भागों में है। इस समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकवार्ता में आदिम मनोष्टित का अवशेप आज भी विद्यमान है। उसके रूप का विकास कैसे-कैसे हुआ है, इसको संत्तेप में यहाँ यों दे सकते हैं—

१—श्रादिम मानव की प्रकृति से सम्पर्क, २—प्रकृति में श्रपनी ही प्राण-प्रतिष्ठा, ३—प्रकृति में परा-प्रकृति का श्रारोप, ४—परा-प्रकृति की श्रपने रूप में परिकल्पना, ४—प्रकृति की परा-प्राकृतिक व्याप्ति के कारण कार्य-कारण श्रीर श्रंश-श्रंशी की घनिष्ठ प्रभावशीलता।

पहली श्रवस्था में मानव-प्रकृति का सम्बन्ध उत्पादिका मातृ-शिक श्रौर प्राकृतिक दिव्य रूपकों की बल्पना को जन्म देगा। दूसरी श्रवस्था में वह इन तत्वों में श्रपने जैसे जीवन-व्यापारों के श्रस्तित्व में विश्वास करता हुआ, प्रकृति के विविध उपादानों को प्राणवान परिकल्पित करेगा। इस परिकल्पना में पूर्व दिव्यता की प्रतिक्रिया परा-प्रकृति का भाव उद्य कर देगी। यह प्रकृति के परे किसी कर्तृ त्व शिक्त में विश्वास पैदा कर देती हैं। तब उस परा-प्रकृति की 'वह श्रपने श्रन्दर परिकल्पना करने लगता है। वह श्रपने में श्रसीम शिक्त मानने लगता हैं। इस प्रकार प्रकृति, परा-प्रकृति श्रौर पुरुष में एक पारस्परिक व्याप्ति का भाव स्थापित हो जाता है। इससे कारण श्रौर कार्य के साम्य, तथा श्रंश-श्रंशी की प्रेमविपयक घनिष्ठता परिपक होती है। इसी में टोने-टोटके का मूल है।

प्रकृति के सम्पर्क से आदिम मानव के मानस में दो तत्त्वों से दो प्रकार की मानसिक स्थिति हो जाती है—वह प्रकृति के उत्पादक व्यापारों को देखता है। प्रज्वी को फोड़कर निकलने वाले हरे और हद खंकर उसका ध्यान आकर्षित करते है। वढ़े-वड़े बृन्, अपनी-

दानव के प्राणों के अन्यत्र किसी पत्ती में रहने का विश्वास मिलता है। उस पत्ती अथवा मक्स्वी को मार टालने पर वह दानव भी गर जाता है। एक नायक के प्राण उसकी तलवार में हैं। रक्त में प्राण रहने के विश्वास ने उस कहानी को जन्म दिया होगा जिसमें 'गोरा पारवती' उंगली चीर कर एक वृंद मुंह में टाल कर मृतक को जीवित कर देती हैं। यही रक्त की वृंद खागे चलकर 'श्रमृत' का नाम पा लेती है। अब उंगली में रक्त की वृंद नहीं ध्रमृत है। रक्त की प्राणप्रदा उत्पादिका शक्ति का विश्वास श्रात्यन्त प्राचीन है। उस प्रकार विविध काल ख्रीर जाति के मनोविज्ञान ने लोकवार्त्ता को निरन्तर प्रभावित किया है।

लोकवार्त्ताकार ने श्रपने विश्वासों के श्रामुरूप पहले वस्तु को स्थूल रूप में विस्तार से देखा है फिर उसके प्रतीक को ही रखा है। प्रतीक ने प्रसङ्गानुकूल श्रर्थ वहले हैं श्रीर वार्ता का रूप वहल दिया है। श्रत लोकवार्त्ता का श्रध्ययन इतना ही रोचक है जितना कि भाषा-विज्ञान का, वरन् लोकवार्त्ता का श्रध्ययन उससे भी श्रिधक रोचक है, क्योंकि यह शुष्क नहीं हो पाता। जन-जीवन की विविध श्रद्भुत श्रीर श्राश्चर्यजनक वार्ते सामने श्राती हैं। लोकवार्त्ता केवल रोचक ही नहीं उपयोगी भी है।

लोकवार्त्ता की प्रतिष्ठा—'जन' की श्राजतक प्राय उपेचा रही है। उसका यथार्थ परिचय वार्त्ता में ही है। जन-जीवन को सुधारने के लिए श्राज तक कितने ही श्रान्दोलन हुए हैं, उनमें जन-जीवन की उपेचा तो मिलती ही रही है, श्रत्याचार भी विशेष रहा है। 'जन' को सममने के लिए लोकवार्त्ता का ज्ञान परमावश्यक है। विना उसके 'जन' की मानवीय श्रावश्यकताश्रों को ठीक-ठीक नहीं सममा जा सकता। साधारण जन की समस्याएँ सामाजिक निर्माण से घनिष्ठ सम्वन्य रखती हैं। यही नहीं समाज के मूल-तत्वों का ऐति-हासिक मूल्याङ्कन विना लोकवार्त्ता के श्रसम्भव है। श्रव तक इतिहास की प्रगति वाह्य-जीवन के स्थूल घटनाचक को लेकर हुई। श्रव ही हास मानव के श्रान्तिरिक निर्माण की कहानी होने जा रही है। श्रव लोकवार्त्ता ही उन शक्तियों का संघर्ष प्रकट करेगा जिनसे वह श्रन्ति-निर्माण हुश्रा है।

सकता है।

पहली दृष्टि में उपा है, सूर्य है। सूर्य उपा का प्रेमी, उसका पीछा करता श्राता है। रात्रि है, जो उपा को मुक्त नहीं करती, श्रधवा श्रपने चंगुल में फॉस रखना चाहती है। दूसरी बार उपा 'सरमा' वन जाती है, सूर इन्द्र हो जाना है। उपा को प्रात'काल वन्धन में रखने वाले वादल वृत्र वन जाने है। श्रव एक कहानी का पूर्व रूप खड़ा हुआ। इन्द्र उपा दो हैग करता है, उसे उपहारों से समृद्ध करता है। उपा वृत्र की दन्दिनी थी। इन्द्र ने उसके वन्धनों को नष्ट कर दिया, उपा मुक्त हुई। वृत्र का रूप दानव का रूप हो गया। वह श्रहि-सर्प वन गया। इन्द्र ने उसे मार डाला श्रीर जल को मुक्त कर दिया। वृत्र-विनाश में इन्द्र का नाथ श्रिम ने विया। श्रिम भी श्रव देव हो गया। श्रन्थकार को पिए का नाम मिला। पिए ने सरमा को फुसलाया, उरो इन्द्र से ध्रपने धिवकार में कर लेना चाहा, पर वह सारी गयी इन्द्र के वास्य से।

इन्द्र का मित्र श्रिप्त घृत्र संहार ते सहयोग देता है। यह कभी सोता नहीं, वह सबको कठिनाइयों से बचाकर ले जाता है। वह सर्वज्ञ है। समय बीतने पर इन्द्र श्रिप्त जैसे सीधे दिव्यपातं का स्थान राम-लदमण श्रथवा छुप्ण बलदेव ने प्रहण किया। यह विशिष्ट समु-दाय में हुश्रा, साधारण लोक इस व्यापार को घपनी साथारण वृत्ति से साधारण कहानी का रूप देने लगा।

श्रन्य प्रभाव—यह तो लोकवार्ता का मृल-मानम है. किन्तु जैसा गोम्मे महोदय मानते हैं लोकवार्ता पर नृतत्वों का प्रभाव पडता है, श्रीर वे लोकवार्ता में नयी मानिसक स्थितियों को समाविष्ट कर देते हैं। श्रनः वर्तमान लोकवार्ता में केवल धादिम श्रसस्कृत मानव का विश्वाम श्रीर विचार मृलत तो विद्यमान मिलेगा, पर वह दूसरे तत्वों से भी श्रनुप्राणित प्रतीत होगा। हम सर्वत्र ही लोकवार्ता में कई मानिसक धरातल मिलते हैं। वज में जन्ति के गीतों में से एक गीत में यह श्राया है कि एक वरध के मृत्र का हाथ में नप्रां हो जाने में नन्त्र गर्भवती हो गयी। यह विर्वाम काफी पुराना है। जिस ग्रुग में मानव उत्पादन की कार्य कारण प्रणाली का यथार्थ ज्ञान नहीं रखता था, उस समय इस भाव की कल्पना हुई होगी। एक कहानी में किसी

Antiquation ) में १८८१ में छ्पे थे, वे यह दियों तथा अन्य साधारण जन की लोकवार्ता से सम्बन्धित थे। विशय पीरी ( Perey ) ने १5 वीं शती में 'रेलिक्स छाव एन्स्वेण्ट इगलिश पोटटी' में लोकगीतों को ही स्थान दिया था। १६ वी शती के पूर्व भाग में सर वाल्टर स्काट के प्रभाव से लोक-गीत श्रीर काव्यों में रुचि श्रपनी पराकाष्टा पर पहुँच चुकी थी। १००० मे जोहन बाएड की 'स्रावजर्वेशन स्नान टी पोपुलर परिटक्विटीज स्त्राव हि त्रिटिश स्त्राइल्स' प्रकाशित हुई, १८२४ में होन की 'ऐबी हे बुक' छोर १८२६ में 'ईबर बुक' भी। इसमें भी लोक-षार्त्ता सम्बन्धी साहित्य था। किन्तु इस दिशा मे दो जर्मन बन्धुत्र्यों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये है प्रिम वन्धु, इनकी 'किण्डर श्रयड हुउसमॉर्खें १८१२ मे तथा 'तं उत्स्के माइथालोजी' १८३५ में निकली। इनके इन उद्योगों से लोकवार्त्ता सम्बन्धी प्रयत्नों को वैज्ञानिक धरातल मिला। इन्होंने लोकवार्त्ता, कहानियो छोर लोक-विश्वासों तथा मृढ़ माहों के श्रध्ययन का आधार वैतानिक ही नहीं वनाया, वरन् तत्सम्बन्धी समस्यात्र्यों को सकुचित स्थानीय दृष्टि से न देखकर उदार श्रीर विस्तृत दृष्टि से देखा। इस दृष्टि से ग्रिम वन्धुश्रों का लोकवार्त्ता से बहुत सहत्त्व है। वे प्रथम व्यक्ति साने जा सकते है जिन्होंने इसको वैज्ञानिक रूप दिया। इस उद्योग के उपरान्त लोकवार्त्ता के अध्ययन की श्रोर बहुत प्रवृत्ति बढ़ी। संस्कृत का श्राविष्कार हो चुका था। वेदों को प्राचीनवम साहित्य माना जाने लगा था। इसी वैदिक ष्ट्राधार पर लोकवात्तां के अध्ययन का वैज्ञानिक श्रनुसन्धान किया गया। उस प्रध्ययन-प्रणाली का सबसे अधिक पोपण मैक्समूलर ने किया था। वेदिक बार्चा की दृष्टि से विविध लोकवार्चाओं के अध्ययन की प्रणाली भाषा-विज्ञान पर ही विशेष निर्भर करती थी। विद्वानों ने सिद्ध किया है कि वे भाषा वैज्ञानिक सौतिक निष्कर्प भ्रामक थे श्रोर उनसे वार्त्ता के मूल का उचित अनुसन्धान नहीं हो सकता था। तब इस चेत्र में ई० बी० टेलर अवतीर्ग हुए और उनके पश्चात् सर जेम्स फोजर । फोजर महोदय ने अपने 'दी गोल्डन वो' के पहले

<sup>ै</sup> इस सम्बन्ध में मैक्समूलर के ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त रेव० सर जी० हक्त्यू० कावस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनकी 'दी माइधालाजी ग्राव भार्यन पेन्शन्स' १८७० में प्रकाशित हुई।

<sup>🧚</sup> ऐनसाइवलोपीडिया ब्रिटानिया।

क्र सहोदय ने बताया है कि—Yet of the benefactors whom we are bound thankfully to commemorate, many, perhaps most, were savages For when all is said and done our resemblances to the savage are still far more numerous than our differences from him, and what we have in common with him, and deliberately retain as true and useful, we owe to our savage forefathers who slowly acquired by experieence and transmitted to us by inheritance those seemingly fundamental ideas which we are apt to regard as original and intuitive (The Golden Bough, P 449)

सामाजिक संविधान श्रीर रीति-रिवाजों की जटिल रूपरेखा का स्पष्टीकरण लोकवार्ता से ही हो सकता है। सभ्यताश्रों के विविध सद्वर्ष कैसा प्रभाव जन-जीवन पर ढालते हैं यह भी इसी से प्रतीत हो सकता है। लोकवार्ता का चेत्र वडा विस्तृत है श्रीर किसी सीमा तक जातीय लच्चणों से युक्त रहता है जिससे स्थूल ऐतिहासिक संकुचित सीमाश्रों के वैविध्य में से मानव के ऐक्य का रहस्य मॉकता मिलता है। समाज का श्रान्तरिक विधान जिन तीलियों पर वना है उनकी मौलिक व्याख्या लोकवार्ता के पास ही है। इस प्रकार लोकवार्ता एक श्रत्यन्त महत्वपूणे विज्ञान माना जा सकता है।

इस क्षेत्र के अग्रागी—फलते लोकवार्ता विज्ञान और लोकवार्ता साहित्य का अध्ययन एक उपयोगी कार्य है। विविध सभ्यताओं, संस्कृतियों और समाज-निर्माण के धरातलों का यथार्थ निर्णय इस विज्ञान के द्वारा हो सकता है। तभी आज देश-विदेश में इस 'विज्ञान' की त्रोर अधिकाधिक दृष्टि जा रही है और अधिकाधिक इस पर अध्ययन और ममन हो रहा है। पर लोकवार्ता पर आधुनिक काल में ही ध्यान दिया गया हो ऐसी वात नहीं है। पाआत्य-जगत में लोक-जीवन और उसकी अभिन्यक्तियों की और सत्रहवी शतान्दी में ही आकर्पण हुआ था। जोहन औन्ने (John Aubrey) ने १६८० में 'रिमेन्स ऑन जैण्टिलिस्मे एएड जुडाइजम' पर जो नोट लिखे थे और जो 'करोलाइन एिएटक्वेरियन' (The Caroline

वदली। फिर भी पर्याप्त सर्ह्यपं दोनो मतों में रहा। इस समय तक सभी चेत्रों में लो ह्यार्चाश्रों का सद्धलन करने का उद्योग हो उठा था। फ्रों जर ने सभी प्रमुख देशों के निम्नस्तर के श्राचारों, विश्वासों, मूढ़- श्राहों का संग्रह करके उनकी तुलना के श्राचार पर गहरे निष्कर्षों की स्थापना की है। फ्रों जर महोदय के उद्योगों के फलस्त्रह्म लोकवार्चा-शास्त्रियों की दृष्टि श्रार्थ-चंत्र से बाहर भी गयी श्रोर विशेष विस्तृत हुई। एंड्र लेंग ने उस विचार को श्रोर भी श्रिधक फेलाया। श्रव तक साधारण जन में धर्म के जो रूप मूढ्याह श्राद्दि के रूप में मिलते थे वे 'श्रार्य धर्म' के श्रावशेष माने जाते थे। श्रव यह विदित हुत्रा कि ससार भर के श्रादिम मनुष्य जातियों में वे सर्वत्र विद्यमान हैं। तब यह शोध करने की श्रोर त्रवृत्ति हुई कि इन सब का मूल क्या एक स्थान से है। यह समका जाने लगा कि श्रलग-श्रलग ही सबने सामू- हिक मनोविज्ञान की दृष्टि से एकसे भावों को जन्म दिया। इस सम्बन्ध में प्रायः तीन सिद्धान्त प्रस्तुत हुए—

१—म्रटलारिटस नामक महाद्वीप से, जो श्रव नष्ट हो चुका है, एक सभ्यता चली, श्रीर ये सब उसी एक सभ्यता के श्रवशेष हैं।

२-- मिश्र की छठी पीढ़ी से इनका आरम्भ हुआ।

३—ये लोकों द्वारा सामूहिक निर्माण है। इस मत को फ्रॉस के विद्वानों से विशेष पृष्टि मिली। हरखीम (Durkheim) श्रौर उसके शिष्यों ने लोकवार्ता को 'सामूहिक मनोविज्ञान' के सिद्धान्त से सिद्ध करना चाहा। 'प्राजकल यह माना जाने लगा है कि लोकवार्ता की उपलब्ध समस्त सामश्री में जो श्रवशेष मिलते हैं, वे सभी समान रूप से प्राचीन महत्त्व के नहीं हैं। वहुत कुछ श्रत्यन्त प्राचीन हैं, तो बहुत कुछ नया भी है। यह श्रवस्था लोकवार्ता की हमें पाश्चात्य सेत्र में मिलती है। इसको हम कई स्थितियों में से विकसित होता पाते हैं।

१—संप्रह की स्थिति—विविध चेत्रों में उन्ही चेत्रों की वार्ताएँ रायह की गयी।

२-स्थानीय दृष्टि से ही उनका अध्ययन।

३—लोकवारी का वैदिक दृष्टि से अध्ययन, आर्यजाति के धर्म तक सीमित। इस स्थिति में लोकवार्ता माइथालाजी रही, संस्करण की भूमिका में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि "डा॰ ई॰ वी॰ टेलर के प्रन्थों को पढ़ने से ही मुक्तमें समाज के प्राक् इतिहास में रुचि जागृत हुई थी श्रीर उनके प्रन्थों ने ही मेरे मानस-च श्रुशों के समज्ञ वह लोक प्रस्तुत कर दिया था जिसका में स्वप्न भी नही देखता था।" पर फ्रोजर महोदय ने साथ ही लोकवार्ता के दो श्रीर स्तम्भों का उल्लेख भी किया है। एक है मत्र्हार्ट श्रीर दूसरे हैं डवल्यू॰ रावर्टसन स्मिथ। 'मन्न्हार्ट' ने तो इस शास्त्र श्रीर विज्ञान के लिए श्रपना जीवन ही श्रिपित कर दिया था। उन्होंने जो कुछ लिखा था वह सब उनके जीवनकाल में प्रकाशित नही हुआ। उनके लिखे सब श्रप्रकाशित प्रन्थ बर्तिन के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जमा कर दिये गये थे। १८०५ श्रीर १८०० में दो छोटी-छोटी रचनाएँ प्रकाशित हुई थीं। फ्रोजर ने 'मन्न्हार्ट' की कृतज्ञता स्वीकार की है। पर डव्ल्लू॰ रावर्टसन स्मिथ की बहुत प्रशासा की है। इन्ही स्मिथ महोदय के प्रभाव से फ्रोजर महोदय ने लोकवार्त्ता के विधिवत् श्रध्ययन करने की प्रेरणा प्राप्त की। इसी प्रेरणा का परिणाम था लोकवार्त्ता का महान श्रन्थ 'दी गोल्डन वो', जो तीन भागों में १८६० में प्रकाशित हुआ। इसी भूमिका मे स्पष्ट शव्द में फ्रोजर महोदय ने लिखा है—

''श्रत' श्रायों के श्रादिम धर्म के श्रनुसन्धान का कार्य या तो खेतिहरों (Peasantry) के मूद्माहों, विश्वासों श्रोर रीति-रिवाजों से शारम्भ होना चाहिए, या उनका उपयोग करते हुए निरन्तर उसका सशोधन श्रोर नियन्त्रण होते रहना चाहिए। जीवित प्रथाश्रों की साचियों के समच पूर्वकालीन धर्म के विषय मे प्राचीन प्रन्थों की साची का विशेष महत्त्व नहीं है।"' फे जर महोदय की दृष्टि में प्रन्थ-साहित्य विचार-प्रवृत्ति को इतनी तीन्न गति प्रदान कर देता है कि वह जन के मौखिक साधन से प्रचारित मन श्रीर विश्वासों को बहुत पीछे छोड़ जाता है। इन लोकवार्ताश्रों के श्रारम्भिक विचारकों ने श्रपने से पूर्व की प्रणाली को वदल दिया। श्रव लोकवार्त्ता की व्याख्या के लिए वेदों की श्रोर देखने की श्रावश्यकता नहीं रह गयी। लोकवार्त्ता के मूल का श्रनुसन्धान श्रशिच्तितों, श्रसभ्यों श्रीर इविश्वां के श्राचार-विचारों श्रीर उनकी प्राक् ऐतिहासिक परिस्थितियों श्रीर श्रावश्यताश्रों में किया जाने लगा। इस प्रकार श्रनुसन्धान की दिशा

<sup>ो</sup> गोल्डन वो, प्रधम सस्करण की भूमिका\_।

नहीं हो सका श्रीर वह उद्योग लोकप्रिय भी नहीं हुआ। इस लेखक की लेखन-शैली विशेष विद्वतापूर्ण थी, वह गोचक न हो सकी। १८<sup>६</sup>८ में मिस फ्रोचर की 'प्रोल्ड टैकन डेज' नाग से कहानियों का एक छोटा सा रोचक मंत्रह निकला । १८०१ में टाल्टन ने 'डिम्किप्टिव एथनालाजी श्राव वैगाल' प्रकाशित की। टैमएट ने पुरातस्य श्रीर इतिहास के सुप्रसिद्ध पत्र 'इण्डियन एटिके री' में बंगाल की लोककथा खों को प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। १८८३ में रेबरेन्ड लालविहारी दे की 'फोक टेल्स स्रॉब बैगाल' निकली। १८८४ में रिचर्ड टेम्पल महोत्य की 'लीजेएडन ऑर टी पञ्जाव' तीन भागों में प्रकाशित हुई। १८५४ में श्रीमती एफ॰ ए॰ स्टील के सहयोग से टेम्पल महोदय ने 'बाइड अवेक स्टोरीज' नाम से कहानियों का संप्रह प्रस्तृत किया। नरेश शास्त्री ने 'इिएडयन एएटिकोरी' में जो कहानियाँ छपवाई थी उनका सप्रह भी 'फोकलोर इन सदर्न इण्डिया' नाम से प्रकाशित हुआ। सन् १८६० में ढक्ल्य क क ने 'नार्थ इण्डियन नोट्म एएड केरीज' नाम का पत्र प्रकाशित किया था। कुछ वर्षी वाद रेथरेड ए० कैम्बल तथा रेवरेंड जे० एच० नोलीज ने संथालों श्रोर काश्मीर की कहानियों का संप्रह करने में हाथ लगाया। श्रार० एस० मुकर्जी की 'इण्डियन फोकलोर'. श्रीमती इकोर्ट की 'शिमला विलेज टेल्स', रेवरंड सी० स्विनर्टन की 'रोमाण्टिक टेल्स फ्रोम पञ्जाव' नाम के प्रंथों ने लोकवार्ता की महत्व-पूर्ण सामग्री दी। १६०६ में जी० एच० वोम्पस ने रेवेरेड खो० वौहिद्ग द्वारा संकलित सथाली कहानियों का अनुवाद प्रकाशित कराया। एम० क़लक की 'वङ्गाली हाउस होल्ड टेल्स' तथा शोभनादेवी की 'स्रोरिएएट पर्ल्स' भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पार्थर का 'विलेज फोक-टेल्स घाॅव सीलोन' (तीन मांग ) घ्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रन्थ है। पेंजर द्वारा संपादित टॉनी के कथा-सार-सागर का लोकवार्ता में एक महत्व-पूर्ण स्थान है। कथाशास्त्र का यह एक ऋतुपम प्रन्थ है। शरतचन्द्र राय भारत के प्रतिष्ठित न शास्त्र वेताओं में हैं। उनके प्रथों में भी कुछ कहानियों का समावेश हुआ है। प्रियर्सन के नृ अध्ययनों में भी एक दो कहानियाँ आगयी हैं। रामास्वामी राजू का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने १०० भारतीय कहानियों का संग्रह भेट किया है जो 'इण्डियन फेविल्स' के नाम से ज्ञात है। जी० त्र्यार० सुत्राह्मिया पताल की 'फोकलोर श्रॉव दि तेलगूज' में साहित्यिकता विशेष है। 'मॉरिस

उसका साधन भाषा-विज्ञान मात्र था।

४—लोकवार्ता का वैज्ञानिक निरूपण श्रोर उसकी वैदिक छाधार से च्युति। श्रव वह धर्म श्रोर माइथालाजी की ग्याख्या न रही, समस्त जन-जीवन श्रोर उसकी प्राक् ऐतिहासिक परम्परा का शोध बन गयी। इस स्थिति में लोकवर्ता की परीज्ञा के साधन नृ-विज्ञान श्रोर समाज-छी योग्यतम सामग्री थी।

भारत में लोकवार्ता-क्षेत्र में कार्य-जिस युग में यह समस्त लोकवार्ता सम्बन्धी उद्योग त्रारम्भ त्रौर विकसित हुत्रा, वह विदेशों से भारत का घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ने का भी युग था। संस्कृत का आवि-ष्कार पाश्चात्य चेत्र के लिए हो चुका था, भारत में अप्रेजों के प्रमुख की जड़ जम चुकी थी। इन्ही पाख्रात्य विद्वानों ने पहले भारत की लोकवार्ता पर दृष्टिपात किया। टाड महोद्य को सबसे पहले लोक-वार्ती संप्राहकों में स्थान दिया जा सकता है। इन्होंने 'एनाल्स एएड ऐंटिकटीज स्त्राव राजस्थान' में राजस्थान के इतिहास की जितनी सामग्री एकत्रित की है, उतनी ही लोकवार्ता भी। प्रचलित विश्वासों श्रौर रीति-रिवाजों का उल्लेख उसमें हुआ है। श्रार० सी० टेम्पल महोदय ने 'लीजेएड्स श्राव दी पञ्जाव' में लिखा है कि—''किन्तु गत ४० वर्षों में-- अर्थात् जव से कि टाड ने अव तक प्रामाणिक माना जाने वाला प्रन्थ राजस्थान पर लिखा—रलेवों के गीतों छोर लोक-वार्ताश्रों का वृहत् श्रनुलेखन लेखकों के वाद लेखकों ने कर डाला है। रुसी, पोली, खेत, क्रोशीय सर्वी, मोरावी, वेंडी, रूथेनी तथा अन्यों पर पूरा पूरा काम हुआ है। भारत मे, किम्बहुना, जहाँ के शासक श्रपनी ऊँची बुद्धि पर, श्रपने भेजे हुए प्रतिनिधियों की ऊँची शिक्ता पर तथा शासन के डॉचे लच्यों पर गर्व करते हैं, वहाँ यह कार्य अभी श्रारम्भ ही हुआ है।" टेम्पल महोद्य का कहना यथार्थ ही था। १८८४ तक जितना काम भारत से वाहर के देशों में लोकवार्ता के चेत्र में हो चुका था, उतना भारत में नहीं हुआ था। यथार्थ में इस दिशा में इन्हीं टेम्पल महोद्य के उद्योग से विशेष प्रगति हुई। १८६६ में इन्होंने रेवेरेंड एस० हिस्लप के लेखों का प्रकाशन किया। हिस्लप के लेख मध्यभारत की छादिम जातियों के सम्बन्ध में थे। इन्ही में कहानी उसके मूल के साथ दी गयी थी। हिस्लप महोदय का अनुकरण भी मन्नन द्विवेदीजी ने 'सरवरिया' नाम की पुस्तिका से किया। सन्तराम जी के 'पञ्जाव लोकगीत' भी हिन्दी में सरम्वती द्वारा वनाश में ष्याये। इन्होंने पं० रामनरेश त्रिपाठीजी को प्रोत्साहित विया। **उन्होंने इस दिशा में घोर परिश्रम करके 'कविता-कोमुदी' पाँचवे भाग** में प्रामगीतों का सद्धलन प्रस्तुत किया। उन्होंने यह वात स्पष्ट लिख दी है कि 'हिन्डी में इस रूप में मेरा यह पहला ही प्रयत्न है। इसलिये मुफे स्वयं खपना मार्ग प्रदर्शक बनना पडा है। गीत-संप्रह का काम प्रारम्भ करने के पहले मैंने केवल स्त्र० मन्नन द्विवेदी की 'सरवरिया' नाम की पुस्तिका देखी थी। पर इस पुस्तिका में मुक्ते उल्लेख-योग्य कोई सहायता नहीं मिली। हिन्दी के सुप्रमिद्ध विद्वान् श्रोर मेरे सहृदय मित्र लाला सीताराम बी० ए० से मेने सुना था कि न्यस-फील्ड साहव ने गीतों का एक संग्रह किया था, पर उसका अब पता नहीं है। कुछ अन्य अंग्रेजों ने भी यह काम किया है। पर उनकी कोई छपी पुस्तक मेरे देखने मे नही आयी। इिएडयन ऐएटीके री की पुरानी जिल्डों मे श्रामगीतों (Folk-songs) श्रीर गीत-कथाश्रो Folk-lores पर बहुत से लेख निकले हैं। पर मैंने उनमें से एक गीत भी अपनी पुस्तक में नहीं लिया।' इस प्रकार त्रिपाठीजी इस दिशा में हिन्दी के श्रिप्रणी हैं। इधर इस दिशा में हिन्दी में श्रन्छा कार्य हो उठा है। राजस्थान की श्रोर सूर्यकरणाजी पारीक, ठा० रामसिंह, श्री नरोतम स्वामी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पिछले टो व्यक्तियों ने 'राज-स्थान के लोकगीतों' का अच्छा संग्रह प्रकाशित किया है। प्रो० कन्हैया लाल सहल को भी इधर विशेष रूचि है। नरोत्तम स्वामी आदि के उद्योग से वीकानेर राज्य से 'राजस्थान' पत्रिका श्रंमेजी के इण्डियन पेंटिक री के आदर्श पर निकल रही है जिसमे पुरातत्व के साथ लोक-वार्ता को भी स्थान दिया जाता है। मिथिला में रामइकवाल निह 'राकेश' भी लोक पार्नी में ब्राी हो गये हैं । उनके इस सम्बन्ध में विविध लेख-तथा 'विशाल-भारत' मे प्रकाशित हुए हैं। 'श्यामाचरण दुवे' के छत्तीस गढ़ी लोकगीत प्रकाशित हुए हैं। भोजपुरी लोकगीतों का भी एक सप्रह हो चुका है। बुन्रेलखण्ड में पं० वनारसीदास चतुर्वेदी के अभियान के पश्चात् जो स्थानीय साहित्यिक जागृति हुई उसके परिणाम स्वरूप चन्द्रमानु शर्मा, रामस्वरूप योगी, शिवसहाय चतुर्वेदी श्रादि अच्छे लोक-वार्ता संप्रहकार सामने त्राये हैं। श्रीकृष्णानन्द गुप्तजी ने तो अँयेजी

च्लुमफील्ड, नार्मन ब्राउन, रूथ नार्टन, एम० वी० एमेन्यू जैसे श्रमरी-कन विद्वानों का नाम भी उल्लेखनीय है, इन्होंने लोक कथाओं के श्रम्ययन की एक नितान्त नवीन प्रणाली स्थापित की हैं।

हिन्दी श्रौर उसकी बोलियो मे — श्राजकत इस दिशा के सर्वे श्रेष्ट नृविज्ञान-वेत्ता डा० वैरियर एतविन हैं, जिनके गीत श्रीर कहानियों के कई रोचक संप्रह हाल ही में प्रकाशिन हुए है। यहाँ तक उन उद्योगों का वर्णन हुआ है जो अप्रेजी माध्यम से हुए हैं, और इसमें सन्देह नही कि ये ही भारत में लोकवार्त्ता के यथार्थ श्रप्रणी श्रौर प्रवर्त्तक हैं। इनके दिशा निर्देश से ही भारत के श्रन्य भागों में भी इस दिशा में प्रयत्न छारम्भ हुए। किन्तु ये तो कहानियों के संप्रह-कारों के ही नाम हैं। लोकवार्ता के अन्तर्गत लोकगीतों का भी संप्रह हुआ। इस दिशा में सी० ई० गोवर का नाम नहीं भूला जा सकता। उन्होंने 'फोक सांग्स आव सर्व्न इण्डिया' नाम का संप्रह १८७२ में प्रकाशित कराया । १८८२ में तोरूदत्त ने 'ऐशयन्ट वैलेड्स ऐएड लीजे-रह्स प्राव हिन्दुस्तान' प्रकाशित करावा। उनका भी नाम उल्लेख-नीय है। यम्तुतः टेम्पल महोदय की 'लीजेट्स आफ दी पंजाय' भी गीत-संग्रह ही है। श्रव इनके निर्देश से अथवा आवश्यकता श्रतुभव करके जो विविध उद्योग हुए उन पर दृष्टि डाल लेने की आवश्यकता है। वॅगला में चितिमोहनसेन की 'दारामिए' डल्लेखनीय है। मैमन-सिंह गीतिका भी वॅगला का ही संग्रह है। गुजराती के भनेरचन्द मेघागी की 'रिंडियाली रात, ३ भाग', रणजीतराव मेहता की 'लोक-गीत', नर्मटाशङ्कर लालशङ्कर की 'नागर स्त्रियों माँ गयाता गीत', पञ्जावी में सन्तराम के पञ्जावी गीत, मारवाड़ी में मदनलाल वैश्य की मारव डी गीतमाला, निहालचन्द्र वर्मा की मारवाड़ी गीत, खेता-राम माली की मारवाडी गीत संग्रह, नाराचन्त्र स्रोक्ता की मारवाड़ी स्त्री-गीत सप्रह चल्लेखनीय हैं। पखाव ने तो देवेन्द्र सत्यार्थी जैसा लोकवार्त्ता संग्रहकार प्रवान किया है। इसने भारत भर में घूम घूमकर वहे अध्यवसाय से अमूल्य लोकवार्ता की सामग्री एकत्रित की है। सैंट निहालसिंह की दृष्टि लोकवार्ता पर पत्रकार की दृष्टि से ही गयी है, वह निरोव महत्त्वपूण नहीं है।। हिन्दी में इस उद्योग का श्रीगणेश १—देखिए, 'फोकटेल्स म्राव महाकौशल' की भूमिका तथा लोकवार्ता

वर्ष २ मद्ग १ (जनवरी) मे उस भूमिका के श्रावार पर हिन्दी लेख।

# द्मरा अध्याय

## व्रजलोक साहित्य के प्रकार

द्रज—हमने यहाँ तक लोकवार्त्ता स्त्रीर लोक-साहित्य के साधारण मर्म को सममने की चेष्टा की है। किन्तु हमारा विषय तो व्रज की लोक-वार्त्ता का लोक-साहित्य सम्बन्धी विभाग है। यहाँ हम बहुत सच्चेप में ब्रज स्त्रीर उसकी सीमा तथा उसके महत्य पर विचार करके स्त्राग वर्डेंगे।

"ज्ञल का संस्कृत तत्मम रूप ज्ञज है।" एक लेख में लिखते हुए ढा० धीरेन्द्र वर्मा ने वताया है कि यह शब्द संस्कृत धातु 'ज्ञल' 'जाना' से वना है। ज्ञज का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद संहिता (जैसे ऋग्वेद मंत्र २, सू० ३८, स० ८, स० ६, स० १, म० १, म० १० स० १, स० २, इत्यादि ) में मिलता है परन्तु वह शब्द ढोरों के चरागाह या वाड़े अथवा पशु-समूह के अथों में प्रयुक्त हुआ है। सहिताओं तथा इतिहास अन्य, रागायण, महाभारत तक में यह शब्द देशवाचक नहीं हो पाया था।

हरिवशादि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मधुरा के निकटस्थ नद के वज अर्थान् गोष्ठ विशेष के अर्थ में ही हुआ है। हिन्दी साहित्य में आकर वज शब्द पहले पहल मधुरा के चारों और के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। किन्तु इस प्रदेश की भाषा के अर्थ में यह शब्द हिन्दी साहित्य में भी बहुत बाद में आया। धार्मिक हिष्ट से वजगण्डल मधुरा जिले तक ही सीमित है। किन्तु वज की बोली मधुरा के चारों और दूर-दूर तक बोली जाती है। इस प्रदेश के 'वज' कहे जाने के सम्यन्ध में एक किंवदन्ती सर हेनरी ऐम०

१--- 'नाम माहात्म्य' श्री व्रजाक श्रगस्त १९४०, व्रजकथा लेख,

'फोकलोर मैगजीन' के त्रादर्श पर 'लोकवार्ता' नाम की त्रैमासिक पत्रिका भी हिन्दी में निकालने का सफल आयोजन कर ढाला है। इसको आज एक वर्ष तो पूरा हो गया है। इन्हें डा० वासुरेवशरण अपवाल तथा प्रसिद्ध भारतीय नृविज्ञान वेत्ता डा० वैरियर ऐलविन का सहयोग भी प्राप्त है। 'ईसुरी के फाग' नाम की पुस्तक भी 'लोकवार्ता' परिपद की श्रोर से गुप्तजी ने प्रकाशित करायी है। ये सभी उद्योग श्रत्यन्त श्लाच्य हैं श्रीर लोकवार्ता के श्रध्ययन चेत्र को विस्तृत करने वाले हैं। इनमें यथार्थतः वैज्ञानिक उद्योग कम हुए हैं। व्रजन्तेत्र में व्रज-साहित्य-मण्डल ने लेखक की प्रेरणा श्रौर परामर्श से इस दिशा में वृहत सामृहिक उद्योग किया है। श्रौर इस पुस्तक में मण्डल के इस उद्योग का पूरा उपयोग किया गया है। इस प्रकार आज हम देखते हैं कि हिन्दी की विविध बोलियों में लोकवार्ता संग्रह का कार्य हो रहा है। हम राज-स्थानी, बुन्देली, वघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ब्रज, मेरठी छादि सभी वोलियों को हिन्दी की वोलियाँ मानते हैं। इन सभी वोलियों में संप्रह का कार्य होने लगा है। इन का उल्लेख संनेप में ऊपर हो चुका है। जब इन सब बोलियों के लोकवार्ता साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो स्थानीय भेदों के अन्तर में विद्यमान सांस्कृतिक ऐक्य का अच्छा रूप प्रस्तुत होता है। यों तो लोकवार्ता का साम्य हमे ससार के विविध भागों में मिलता है, जिससे संसार भर के मानवीय ऐक्य का पता चलता है। किन्तु हिन्दी के चेत्र की लोकवार्तात्रों का साम्य परस्पर में विशेष है। व

<sup>े</sup> मेरठ की कहावतें ना० प्र० पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। बना-रसी बोली पर भी एक ग्रच्छा निबन्ध उक्त पत्रिका में प्रकाशित हुगा है।

दस प्रवन्ध के प्रकाशित होने के उपरान्त लोक-साहित्य के प्रध्ययन को वहुत प्रोत्साहन मिला है। कितने ही विद्वानों ने इस क्षेत्र को लगन से अपनाया और अपने भ्रष्ययन और अध्यवसाय से युक्त कितनी ही कृतियाँ हिन्दी में प्रस्तुत की हैं। ऐसे कुछ विद्वानों के नाम ये हैं—राहुल साकृत्यायन, डा॰ कृप्ण्वेदेव उपाच्याय, डा॰ उदयनारायण तिवारी, डा॰ ग्रम्बाप्रसाद सुमन डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री रामनारायन उपाध्याय, श्री उमेशाचन्द्र, श्री शिवप्रजनसहाय, डा॰ दगर्य श्रोभा, श्री कृष्ण्वास, सीता वी ए, दमयती एम ए, लीला प्रभाकर, नारायण मिह भाटी, खेताराम माली, मदनलाल वैश्य, निहालचन्द वर्मा, ताराचन्द ग्रोभा, जगदीश मिह गहलोत, स्याम परमार, लक्ष्मी लाल जोशी, रतन लाल मेहना, मेनारिया, प॰ गर्णेशवत्त इन्द्र, डवल्यू के॰ ग्राचेर, सकटाप्रसाद दुर्गाशकर प्रसाद मिह, नन्दलाल चत्ता, श्रादर्श कुमारी, यशपाल, लखन प्रताप उर्णेश, विद्यावती कोकिल, गर्णपित स्वामी, श्री चन्द्र जैन, कोमल कोठारी, चन्द्रभान रावत। साथ ही कई सस्याग्रो ने विशेषरूप से इमे लेकर कार्य

दूसरे इसमें वज-मण्डल का आकार वेडोल हो जाता है। 'सूरजपुर' की उक्ति विशेष महत्त्व नहीं रखती। उसे 'सोरपुर' परमिन्वि के शिलालेख में कहा गया है।' सोर 'सूर' का अपत्य वाचक है। वेडोल यह 'भागवत' कार के समय में भी था क्यों कि जैसा ईलियट महोदय ने बताया है भागवत में बज को सिवाडे के आकार का माना गया है। नथी प्रचलित किवदन्ती में उनके तीन ही कोने बनाये गये है। प्राउस महोदय ने नारायण भट्ट का यह श्रोक भी उद्बुत किया है—

'पूर्व हास्यान नीय पश्चिमस्योपहारिक, दक्षिण जम्हु संज्ञाक सुवनाख्य तस्योत्तरे।

इसके श्रतुसार पूर्व सीमा हाम्यवन (वर्त्तमान हमायन) वरहद का वन है, दिस्ण में जन्ह वन स्र्सेन का गाँव वटेश्वर है। उत्तर में भुवनवन या भूपण वन शेरगढ़ के पास है। पश्चिम का उपहार वन सोन नदी के किनारे गुड़गाँव जिले में। अथार्थ में यह सब सीमा निर्धारण इस काल में हुआ था जब ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रज या श्रासेन प्रदेश श्रपना प्रादेशिक श्रास्तित्व खो चुका था, श्रोर ब्रज मधुरा का ही सिमिट कर पर्यायवाची हो गया था। ब्रज श्रथांत् श्रूरसेन प्रदेश के सम्बन्ध म चीनी यात्री होनत्साङ्ग के श्राधार पर किनवम महोदय ने यह निर्धारित किया है कि—

"सातवी शताव्दी में मथुरा का प्रसिद्ध नगर एक विशाल राज्य की राजधानी था, जो परिधि में ४००० ली अथवा ५३३ मील वताया गया है। यदि यह अनुमान ठीक है तो प्रान्त में न केवल वैराट और अतरौली के जिलों का ही समस्त प्रदेश सम्मिलित होगा, वरन् इससे भी विशाल चेत्र आगरा से परे नरवर तक और श्यौपुरी तक दिल्ला में, सिन्ध नदी तक पूर्व में, इन सीमाओं के भीतर प्रान्त की परिधि सीधी नाप से ६४० मील है. अथवा सड़क की नाप से ७४० मील से अपर है। इसमें भरतपुर, खिरावली तथा धौलपुर की छोटी रियासतों और ग्वालियर राज्य के उत्तरार्द्ध के साथ मथुरा का जिला सम्मिलित है।

९—'व्रज भारती' श्रन्द्व ७-८-६

१---ईलियट की हिस्दी स्नादि

<sup>ु</sup> इन्डॉ॰ ग्रुप्त की थीसिस, प्रथम अध्याय।

ईिलयट, के० सी० वी० ने दी है कि "व्रज मधुरा के चारों श्रोर चौरासी कोस है। जब महादेव श्रीकृष्ण की गाये चुराकर ले गये तो लीला-मय भगवान ने नथी गाये वनाली श्रोर वे ठीक इसी सीमा में चरती फिरी—" तभी "व्रजनित गावो यस्मिविति व्रज."—यह व्रज कहलाने लगा।

त्रज की सीमा के सम्बन्ध में प्राउस महोदय 3 तथा ईिलयट महोद्य ४ ने एक प्रचलित दोहा उद्धत किया है:

"इत वरहद उत सोनहद उत सूरसेन को गाँव" विर्ज " चौरासी कोस में मथुरा मदिल " माँह "

एक श्रोर सीमा है 'वर' श्रालीगढ जिले का एक गाँव बरहद । श्रालीगढ़ को 'कोर' भी कहते हैं। जिसका श्रार्थ है ब्रज का किनारा। किन्तु 'कोर' से 'कोल' शब्द विशेष प्रचिलत है। दूसरी श्रोर सोन नदी जो डा० गुप्ता के श्रानुसार गुड़गाँव जिले की कोई वरसाती नदी है। प्रूरसेन का गाँव शोरीपुर (बटेश्वर) है। यह किवदती से भी माना जाता है कि वटेश्वर सूरसेन का गाँव है। श्रीर कुछ प्रथों में भी उल्लेख है। 'प्रूरजपुर' नाम से 'श्रागरा गजेटियर' में उल्लेख है। डा० गुप्त ने वटेश्वर तक बज की सीमा ले जाने में इसलिए श्रापित की है कि एक तो इनका नाम गजेटियर में 'सूरजपुर' दिया हुश्रा है।

<sup>---</sup>महादेव शायद भूल से लिखा गया है। भागवत में ब्रह्मा है।

र — मैं मोयर्स ग्रौन दी हिस्ट्री, फोकलोर, डिस्ट्रिव्यूशन ग्राव दी रेसेज ग्राव दी नार्थ वैस्टर्न प्राविशेज ग्राव इडिया'—लेखक सर हेनरी ऐम० ईलियट के० सी० वी०, सपादक तथा सशोधक तथा पुन क्रम-स्थापक जोन वीम्स

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>—मञ्जरा मैमोयर

४--देखो न० २ पाद टिप्पगी

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>--- व्रज

६ — मण्डल

७-८-देखिये डा॰ दीनदयाल ग्रुप्त की **यीसिस 'ग्र**पृछाप'

८—किविवर भगवानदाम की 'वृत्दावन-खड' काव्य-रचना में उल्लेख है: 'घाट वटेंंच्यर सो लिंग द्वाई। रजक देखि तिह लीन्ह उठाई।। मूरजमेन, नृपति कर गांऊँ। ता महँ रहत कस मा नाऊँ।। 'म्रज भारती' प्रदू ७, ८, ६

इस समिति ने कुछ उद्योग किया। पहले मथुरा की जिला-शिचा-समिति के पास पहुँचकर उनसे यह प्रार्धना की गयी कि वे अपनी श्रोर से गाँव की पाठशालाश्रों के श्रध्यापकों से प्राम-गीतों का संप्रह कराये। वे श्रपनी श्रीर से यह कार्य कराने में श्रसमर्थ थे। तव परिपद की उक्त समिति की श्रोर से एक पत्र श्रध्यापकों के नाम लिख कर उसे शिन्ना-समिति के सामने रखा गया। उनसे प्रार्थना की गयी कि वे उक्त पत्र को श्रपने निवेदन के साथ गाँवों के श्रध्यापकों के पास भेजने की कपा करे। यह भार उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह पत्र चिविध अध्यापकों के पास भेजा गया। इस पत्र से भी विशेष लाभ नहीं हुआ। हों, उस 'प्राम-गीत-संप्रह समिति' मे श्री लदमीदेवी यादविका एक अध्यापिका सदस्य थी। उन्होंने उत्साह से एक छोटा-सा गीतों का सम्रह 'परिपद्' को दिया था। यह १६३७ की वात है। इधर इन पंक्तियों।का लेखक स्वय भी इस कार्य को अपने ढङ्ग से करा रहा था। उसकी स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला देवी ने इस कार्य में विशेष सहयोग दिया । श्राम सुधार-विभाग के एक इन्सपेक्टर साहित्य-रत्न ज्ञानेन्द्रजी ने भी गाँवों से कुछ सङ्गलन भेजे। इसी समय के लगभग श्री देवेन्द्र सत्यार्थी मथुरा त्र्याये श्रीर कुछ समय यहाँ मथुरा में रहकर तथा गाँवों में घूम-फिर कर उन्होंने कई सौ गीत एकत्रित किये। परिपद के तथा मेरे संप्रह से भी उन्होंने कुछ सामप्री ली। मैंने श्रपना संप्रह मथुरा के 'चम्पा श्रप्रवाल कालेज' के वालचरों से भी कराया। किन्तु यह समस्त उद्योग भी ऊपरी सतह का ही हुआ। व्रज-साहित्य-मण्डल की स्थापना के उपरान्त जव उसका कार्य सन्-४४-४५ में विशेष गति से हुआ तो मैंने उसके मन्त्री महोद्य का ध्यान म्राम-साहित्व की श्रोर श्राकर्पित किया। प्रचार-विभाग को यह कार्य सौपा गया। सौभाग्य से प्रचार-विभाग के मन्त्री उस समय श्री सिद्धे श्वरनाथजी श्रीवास्तव थे, जो इसी जिले में सब डिप्टी इन्सपेक्टर श्रॉॅंव स्कूल्स थे। मेरे परामर्श से उन्होंने प्राम-साहित्य के सङ्कलन-पत्र तैयार कराके गाँवों में भिजवाया। मण्डल ने गाँवों में अपने केन्द्र भी स्थापित किये थे और विविध गाँवों में अध्यापकगण भी थे। उन्होंने उद्योगपूर्वक वे सङ्कलन-पत्र भरकर भेजे। उस सङ्कलन-पत्र की रूप-रेखा यह थीं.

पूर्व में इसकी सीमा पर जिम्मीती राज्य होगा, दिल्ला पर मालवा जो दोनों ही हुएनत्सॉंग ने पृथक् राज्य वनाये हैं।

वन की इस सीमा से उसकी भाषा का चेत्र प्रायः ठीक बैठ जाता है। 'चौरासीकोस' का इतना महत्त्व भौगोलिक दृष्टि से नहीं है, जितना धार्मिक छौर श्राध्यात्मिक दृष्टि से हैं। 'चौरासी' शब्द का श्राध्यात्मिक उपयोग चौरासी लाख योनि से ही नहीं श्रन्य कारणों से भी है। वैष्ण्व संप्रदाय में इसका विशेष महत्त्व है जो हरिरायजी के भाव प्रकाशः में विशेष स्पष्ट हुआ है। व्रज और मधुरा समान सीमावाले हुए श्रौर फिर मधुरा में ही सीमित हो गये। श्राज व्रज नाम का कोई जनपद श्रपनी निश्चित सीमाश्रों के साथ कहीं मान्य नहीं है। डा॰ गुप्त ने व्रज-मण्डल में 'मण्डल' शब्द पर विशेष निर्भरकरके 'मण्डल' का श्रयं गोलाकार किया है, साथ ही मधुरा को केन्द्र मान कर चौरासी कोस के ज्यास के एक परिधि खीच दी है। उसे ही उन्होंने व्रज-मण्डल मान लिया है। किन्तु मण्डल शब्द से 'वृत्त' का ही वोध नहीं होता, यह शब्द प्रदेश श्रथवा चेत्रवाचक भी है।

यह त्रज-प्रदेश ही भारत का मध्यदेश है, जिसको मनु ने ऋत्यन्त भाग्यशाली वताया है। भारतीय आर्य-सभ्यता और संस्कृति का यह प्रधान केन्द्र रहा है। अनेकों लिलतकलाओं का उद्य इस प्रदेश में हुआ। शौरसेनी भाषा का आरम्भकाल से ही भारत की भाषाओं में ऊँचा स्थान रहा है। "कीथ महोदय ने" 'संस्कृत ड्रामा' नाम की पुस्तक में लिखा है:

"एक श्रीर महत्त्वपूर्ण वात है जिससे कृष्ण-सम्प्रदाय के महत्त्व की पुष्टि होती है। नाटक की साधारण गद्यभापा शौरसेनी प्राकृत है श्रीर इससे हम केवल इसी सम्भावना पर पहुँचते हैं कि ऐसा इसलिए है कि यह उन लोगों की भाषा थी जिनमें पहले पहल नाटकों को सुनिश्चित रूप प्राप्त हुश्रा। एक वार इसकी स्थापना हुई कि, हम निश्चित्त होकर मान सकते हैं कि यह प्रयोग जहाँ-जहाँ नाटक फैलेगा वही जायगा। व्रजभाषा के टिकाऊपन की श्राधुनिक साची हमारे सामने हैं, यह भाषा शौरसेनी के पुराने घर में मुसलमानी श्राकृमण के वाद कृष्ण सम्प्रदाय के पुनरोदय की भाषा है, श्रीर कृष्णभक्ति की

किन्चम ऐंग्येट ज्यागरफी त्राफ इडिया।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> हरिराय प्राचीनवार्त्ता-रहस्य-प्रयम भाग भावप्रकाश ।

- हं। उसके संकलन में एक पवित्र सावधानी की श्रायण्यकता है।
- २—ग्राम-साहित्य के सद्भुलन कर्त्ता की दृष्टि में ग्रामीणो की वाणी से उद्ग् गरित होने वाला कोई भी भाव घृष्य भ्रयवा श्रदलील नही प्रतीत होना चाहिए। मानवीय सहानुभूति श्रीर सह्दयता रखते हुए साहित्य-मङ्गलन करना उचित है।
- ३—सकलन करते समय जो भाग सकलनकर्ता को स्वय ममक न पडे, श्रोर जिसके सम्बन्ध में ग्रामवासी भी कोई सन्तोपजनक ममाधान न दे मकें, उसे विशेष सावधानी से लिपिवद्ध करने की श्रावश्यकता है। उममें किसी श्रत्यन्त महत्वपूर्ण रहस्य के निहित होने की सम्भावना है।

#### ग्राम-साहित्य क्या-

गाँव के मनुष्यो का मौखिक उदगार साहित्य है। जो कुछ भी वे मुख से कहते हैं, यदि वे

- १-- उसे ग्रपने वहे-चूढ़ों से कई पीढ़ियों से सुनते चले ग्राये हैं,
- २--- उसका उपयोग मनोरक्षन या शिक्षा, या ज्ञान वर्द्धन के लिए करते आये हैं या करते हैं:
- ३--- उसके गाँव-निवासी ने ही रचा है, श्रीर बहुत श्रविक गाँव में तथा पास-पड़ीस में प्रचलित हो गया है।
- ४—गाँव वालो के किसी सस्कार, त्यौहार या पूजा से सम्वन्वित हैं।
- ५---गाँव वालो के खेलो से सम्वन्धित है।
- ६--गाँव वालो के किसी विश्वास या भ्रन्ध-विश्वास से सम्बन्धित है।

तो वह सब ग्राम-साहित्य है। उसका सङ्कलन ग्रवश्य कर लेना चाहिए।

### ग्राम-साहित्य के प्रकार—

यो तो ग्राम-साहित्य के श्रनेको प्रकार हो सकते हैं। पर यहाँ विशेष प्रकारों का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। इससे सङ्कलन-कर्ताग्रो को सकेत मिल जायगा, जिससे वह ऐसे प्रकार को भी ग्रहगा कर सकेंगे जिसका उल्लेख यहां नहीं हो सका है।

- १ ग्राम कहानी -- ग्राम कहानी कई प्रकार की हो सकती है---
- भ्र-साधारमा मनोरञ्जक कहानी-राजा-रानी की, या पशु-पक्षियो की, या जादू-टोने की, या परी देवताम्रो की मादि।
- भ्रा-जाति-विषयक कहानी जिसमें किसी जाति-विशेष को लेकर कहानी कही गयी हो - जैसे 'एक जाट भ्रो जाट' या 'एक कोरिया भ्रपनी

## [ साहित्य विभाग

## व्रज-साहित्य-मण्डल, मथुरा

# य्राम-साहित्य-सङ्कलन-पत्र

१---सङ्कलन-कर्ताका नाम पुरा पता

मुहावरे, कहावत तथा विशेष ग्रामीए। गन्द लिखे जा सकते हैं।

२-जाति व वर्णः "

३--श्राय

४--सङ्कलित वस्तु का नाम '

४-स्थान जहाँ वह प्रचलित है " " ६—जाति जिसमें विशेष रूप से प्रचलित है

७—विशेष श्रवसर जिन पर प्रचलित है ५—स्त्री या पुरुष समाज जिसमें प्रचलित है

६-प्राप्ति साधन १०--निर्माता का नाम "

११--संचिप्त परिचय १२---माप्ति-तिथि """

१३-विशेष सूचना १—इसके पीछे के पृष्ठ पर सद्धुलित ग्रामगीत, कहानी, चुटकूले,

२-गीतों में जन्म, विवाह, श्रन्य सस्कार, व्रत, त्यौहार, यात्रा, ऋत, चक्की, फूग्रा, हल, भिखारी, मन्दिर, भूलो के तथा वची के सुलाने व खिलाने

श्रादि सभी के गीत सम्मिलत हो सकते हैं। ३--सद्भलन में भाषा के प्रचलित ज्ञान की श्रोर विशेष घ्यान दिया

जावे। उसे ग्रपनी ग्रोर से शुद्ध करने की तनिक भी ग्रावश्यकता नहीं हैं।

यह तो उस फार्म का पहला रूप था। वाद में इसमें कुछ श्रावश्यक परिवर्तन श्रीर कर दिये गये। पहले सङ्कलन से यह विदित हुआ था कि इस उद्योग में जितनी गहराई की आवश्यकता है, उतनी गहराई श्रोर व्यापकता नहीं श्रायी है। फलत' सङ्कलन कत्तीश्रों की सहायता के लिए मण्डल के द्वारा एक 'सङ्कलन-प्रणाली' पर छोटी पुस्तिका लिखकर भिजवायी गयी। यह इस प्रकार थी। एक-दो-तीन

१--- प्राम-साहित्य में युगो से चले श्राने वाले ग्रामी ए मानव का क्ष्य सुरक्षित

न्योरता खेलती।है उम समय गाये।जाते हैं।

३—देवी के गीत, माता के गीत, शीतला के गीत, वाबू के गीत, फूआवारे के गीत।

४—तीयं-पर्व-स्नानादि के गीत, जैंगे गङ्गा यात्रा या कार्तिक स्नान के गीत । ५—होली तथा भ्रन्य त्योहारों के गीत, जैंगे दिवाली पर 'स्याह' के गीत या दीज के गीत ।

६--टेमू के गीत, भांभी के गीत तथा चट्टा के गीत।

७--जात के गीत।

म्हिकारों के गीत—जनेक, विवाह, जन्ति ग्रादि।

६ - खेल के गीत छादि।

१०-चक्की के समय के गीत।

११-विविध वर्गो के गीत, जैसे मपेरो के, भोपाश्चो के, सरमनियो के, नटो के भगतो के, देवी मनाने के।

१२-विविध जातियों के गीत--घीवियों के, कुम्हारों के।

१३-इतिवृत्तात्मक-म्राल्हा, ढोला, साके ।

१४-रसिया, कडखे, एयाल, जिकडी ।

३ - खेल साहित्य - ऐसे समस्त खेल जिनमें मीखिक किसी पद्य ग्रादि का प्रयोग किया जाय जैसे - बच्चो के कई खेल यथा - ग्राटे-बाटे -

म्राटे-वाटे दही चटाके। वरफूले वङ्गाली फूले,।। बावा लाये तोरई । भूजि खाई भोरई।। म्रादि।।

[ इन खेलो में खेल के रूप का भी सन्द्रालनकर्त्ता को पूरा-पूरा विवरण देना चाहिए। केवल प्रयुक्त पद्य-मात्र से काम नहीं चलेगा।]

## ४-पहेलियां जैसे-

''पीरी पोखरि पीरेइ ग्रहा,

बेगि बताइ नेंइ देतूँ डडा।"

५ - कहावतें — ऐसी सभी कहावतें जिनका (१) मूल रूप से गाँव में ही किसी घटना के सम्बन्ध से निर्माण हुआ हो। [ ऐसी कहावतों के साथ उन घटनाश्रों का भी पता लगाकर उल्लेख कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा ] (२) मूल निर्माण गाँव से सम्बन्धित नहीं पर गाँव वाले उसका प्रयोग श्रवश्य करते हैं यथा—

"करि करि होमु पादि गयी दुर्गे"

ससुरारि कूँ चली' या 'एक काइथ स्रो वु कवर्जे मगवती नाँइ करतो' स्रादि। इन कहानियों में वे सभी कहानियां शामिल होगी। जिनमें किसी जाति की दूसरी जाति से ऊँचाई प्रकट की गयी हो, या जाति की विशेषता सूचित की गयी हो। जैसे नाई का छप्पनियांपन, काइथ का काँइयांपन, विनयां का पोचपन, जाट का भुचपन या स्रोर कोई ऐसी ही वात।

इ— धर्म-विषयक — जिसमें एक धर्म को दूसरे से वढ कर दिखाया गया हो, या किसी धार्मिक देवता का कोई करतव दिखाया गया हो। जैसे एक कहानी में गौरा-पारवती की उदारता दिखाई गयी है।

ई—त्योहार-विषयक कहानी—ऐसी कहानियां जो त्योहार के मूल पर प्रकाश डालती हैं।

ऐसी कहानियाँ जो त्यौहारों की पूजा प्रगाली का मङ्ग हैं। जैसे कही-कही 'म्रनन्त चौदस' पर श्रनन्त की पूजा कहानी सुनने के बाद होती हैं। ये कहानियाँ बहुघा स्त्रियों के ही लिए होती हैं। ऐसे ही करवा चौथ या महोई श्राठें श्रादि की कहानियाँ तथा कार्तिक स्नान की कहानियाँ हैं।

## उ-ग्रन्धविश्वास या विश्वास सम्बन्धी कहानियाँ जैसे-

१--- गिलहरी की पीठ पर तीन घारियाँ क्यो हैं ?

२-गोवर्द्धन पर्वत कहाँ से भ्राया ?

३--- किसी-किसी घर में विडयां क्यो नही तोडी जाती ?

४-सती वगैरह की श्रान की कहानी।

५---गीदह क्यो रोते हैं ?

६--कौए ने श्रमरौती कैसे खाई ?

अ...कहावत व्याख्या सम्बन्धी कहानी-जैसे ''श्राइजारी सुख नीद-रिया, तेरी भोर कटेगी मूँ डिरिया' की व्याख्या में।

ए—पद्य-बद्ध प्रथवा पद्ययुक्त कहानियाँ—जैसे कौए की "हँठ चन्ना देइ नौंय में चब्दू का।"

#### ग्राम-साहित्य के प्रकार-

- २...ग्राम-गीत ग्राम-गीत जिस श्रवसर पर गाये जाते हैं उनके श्रनुसार वे कई प्रकार के हो मकते है।
- १—सावन के गीत या भूले के गीत—ये गीत वर्षा ऋतु में भूले पर या कभी-कभी साधारएात गाये जाते हैं।
- २-- त्यौरते की गीत-कार के नौदुगिश्रो मे प्रतिदिन जिस समय वालिकाएँ

म्बियो के द्वारा विविध सन्मारों के गीत तथा कहानियाँ महज ही प्राप्त मिये जा सकते हैं।

- २—गांव की चौपालो श्रौर श्रिगहानो पर बहुधा कहानियां मुनने को मिल सकती हैं। यहां पर गांव के जानी पुरुष एकत्रित हो जाने हैं, उनसे विविध बातें पूछी जा सकती हैं।
- ३—गांव के ज्ञानी श्रीर विशेषज्ञ से। प्राय प्रत्येक गांव मे एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कहानी सुनाने की विशेष कला होती है। इसे बहुत श्रीषक श्रीर पुरानी कहानियाँ याद रहती हैं।
- ४--गांव के ब्रोभे, सयाने, भोपे, मुितया तथा पुरोहित साघारएत ऐमे व्यक्ति हैं, जिन्हे गावो की रीति-नीति मम्बन्धी वातो का ज्ञान रहता है।
- ५--भिसारियों के रूप में भी कुछ व्यक्ति गांवों में भाते हैं श्रीर वे इक्तारा, उमह, बीन, चिकाडा, उफ श्रादि पर गीत गाकर भीस मांगते हैं। इनसे बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है।
- ६—कुछ विशेष प्रकार के गीतों के विशेषज्ञ होते हैं। वे कभी कभी किसी गांव में आ निकनने हैं। श्रीर वहां समाज एक स कर गीत से उसका मनोरक्षन करते हैं। जैसे श्राल्हा गाने वाले अल्हेत, ढोला गाने वाले ढोलइया।
- ७ साधारएा कहावतें, चुटुकले, पहेलियां श्रादि तो गाँव मैं चाहे जब, चाहे जिसके द्वारा सुनी जा सकती हैं।
- --विशेप त्यौहारो श्रौर सस्कारो के श्रवसर पर विविध व्यक्तियो द्वारा साहित्य निसृत होता रहता है।

ग्राम-साहित्य कैसे प्राप्त किया जाय ?—इस सम्बन्ध में 'दी लीजेंड्स ग्राव दी पजाव' के सकलनकर्त्ता कैप्टन ग्रार० सी० टेम्पल का उद्धरए। दिया जाता है

"यह कहना प्रयोस होगा कि श्रपने गायक ( Bard ) को पकड़ने के लिए श्रग्रसर होने का मेरा ढग निम्नलिखित रहा है — में उत्सवों में मेलों में तया शादियों श्रौर स्वांगों श्रौर मन्दिरों में सम्मिलित हुश्रा हू। यथायं यह है कि प्रत्येक ऐसी जगह में गया हूँ जहां किसी गायक के श्राने की सम्भावना हो सकती थी, श्रौर उन गायकों को ऐसे फुसलाया कि वे मेरे निजी लाभ के लिए भी गावे। मेरे सामने ऐसे मामले भी हैं जिनमें ऐसे श्रवसरों पर भगड़े उठ खड़े हुए हैं श्रौर उनसे उस गायक। का पता लगा है जो उस श्रवसर पर पौरोहित्य कर रहा था, श्रौर तब उसे मेरे लिए गाने को प्रेरित किया जा

## ६—चुटकुले---

७—विविध शब्द समूह — जैसे खेती सम्वन्धी, वर्तन वनाने प्रादि से सम्बन्ध रखने वाले। ऐसे प्रत्येक शब्द को एक पूरे विवरण के साथ रैना चाहिये, जिससे उसका रूप स्पट हो जाय।

### शक्कर बनाने का यन्त्र

#### श्र-गन्ते की चक्की

२६४ — गन्ने की चक्की 'कोल्ह' ( Kolh ) या कोल्हू ( Kolhu ) प्रान्त भर में कहलाता है । यूरोपियन फर्मों द्वारा प्रचिलत की गई पेटेंट चिक्कियां 'कल' कहलाती हैं।

२६५—चङ्की की नीव के खोखले काठ का हिस्सा-यही साधारएात कोल्ह् या कोल्ह् कहलाता है। वह छेद जिसमें पेरने के लिए गन्ने रखे जाते हैं, गगा के उत्तर में पिश्चम की ग्रोर 'खान' कहलाता है या चपारन में 'घर' या पूर्व में कुंड या कूंड़, शाहावाद में यह हंडा या हंडोल्बा कहलाता है। दक्षिए। मुगर में यह हांडा है ग्रोर अन्यत्र गगा के दक्षिए। में हएडा या हएडा। किनारे के चारो ग्रोर इसके सिरे पर मिट्टी की एक मेंड लगादी जाती है, जिससे गन्ने के दुकडे न गिर सकें यह पीड कहलाता है। इस काठ के चारो ग्रोर इसे फट जाने से बचाने के लिए जो लोहे का घेरा कम दिया जाता है वह 'वन' होता है, यह तिरहुत में मत्तर तथा दिक्षणी भागलपुर में मडरो कहलाता है।

## प्रकृति-विज्ञान पर्यवेक्षरा उक्तियां—उदाहरणार्थः—

पूख पुनर्वस वोइए घान । श्रसलेखा कोदो परमान ।। मघा मसीना दीजिये पेल । फिर दीजिए परहल मे ठेल ।।

**६—विशेषोक्तियाँ:** जैसे-—'दम्मदार, वेडा पार'

#### १०-स्वांग श्रादि ।

इनके अतिरिक्त। भी और अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिन्हें ग्राम साहित्य का सकलन-कर्त्ता अपनी बुद्धि और उद्योग से।प्राप्त कर सकता है।

ग्राम-साहित्य कहाँ हूँ डा जाय ?

ग्राम-साहित्य किस प्रकार संकलित किया जाय ? घर के वृद्ध श्रीर वृद्धाश्रो के पास । गाँव मे शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसके बड़े-बूढो को कोई न कोई कहानी याद न हो । नामें जाता है, उस मीतित साहित्य मो विविच्छ महना । इसमें बहुत सात्रपानी की पानराक्ता है।

१—१प्रामी बाजे बाजा या गायब धपने स्वाभाविक द्वार में निरसार धपाति माराति या गीत गारा पता जाय, भीर उभी गणि से यह निवियस गर निया जाय यो संयंगे श्रेष्ठ पत्र मिनेगा । यदि यह मन्त्रा न हो हो। महानी गतुने याति या गायत मो यह समका दिया जाग वि यह धीरे धीरे गहै ।

२--वैने वैने गतनारे उने निधियद नको भी जान भारिये। महि कोई ऐसा स्वन पाये जो पापती समझ में न पाये तो बीत में मा टोनिये, काँई जिल्ल समावार पामे निराने तने जाहरी। जब कर गीम या महानी समास हो जाय तव उन राज्यामी ना नमामान उनमें पर लीजिये । यह प्रत्यना प्राय-दयक है कि बाप एर पता में यही जिलें को महाती मही वाला लिया रहा है. यह चारे कितना ही मगम्भा भीर जटपटींग गयो प हो।

३—बलानीतार तथा गाया से बलानी या धीत में माने वाले सब्दो, पानो तमा स्थानो के मध्यना में, तमा करानी कब भीर मको बनी, या उसरा गया उपयोग रे-इन बानो के सम्बन्ध में भी प्रश्न करते उसकी व्याप्याएँ भी लिशिये में लिए सेनी चाहिये।

< -- जब गरानी करी जा चुके घीर लिगी जा चुके तो गहानी कहने यांसे या गाने वाने को उमे पडकर फिर मुना देना नाहिये समा मूलों का सशोधन कर नेना चाटिये।

५-सबमे श्रीवक ध्यान देने की बात है यह कि कहानी या गीत ठीक उस घोली में लिपियद होना चाहिये जिसमें कि कहानी कहने वाला बोल रहा है, स्रीर वह जिस दम से बोल रहा है उसी दम से लियी जानी चाहिये। वह यदि 'नयलक' कहता है तो यही लिखना होगा भ्रपनी भीर से उसे 'लखनक' नहीं करना होगा।

६--- इस सम्बन्ध में स्वरो पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिये-- सभी स्यरो का उद्यारण सब स्थानो पर एकसा नही होता । उदाहरणार्य---'एक राजा भ्रो, एक् राजा श्रो, इक राजा भ्रो, एकु राजा श्रो—यहाँ पर 'एक' के विविध उघारण दिये गये हैं। बोलने वाला जैसा उघारण करे वैसा ही लिखा जाना चाहिये।

७---यदि ऐसा भ्रवकाश या सुविधा न मिले कि भ्राप भ्रक्षरश. उसे उपरोक्त ढङ्ग से लिख सके तो म्राखिर के दर्जे उसे भ्रपने शब्दों में ही

सिख डार्ने।

सका है, श्रौर कभी-कभी स्वांग खेलने वाले पढ़े लिखे मनुष्यों को स्वांगों की उन की निजी हस्तलिखित प्रति मुक्ते देखने देने के लिये प्रेरित किया जा सका है। जब कभी केवल गर्मी की ऋतु में में घूमने वाले जोगी, मीरासी, भराइन (Bharain) तथा ऐसे ही लोगों से गलियों श्रौर सडकों पर मिला हूँ तब उन्हें रोक कर यथासमय उनसे जो कुछ वे जानते थे सब उगलवा लिया है। कभी-कभी देशी राजाश्रों श्रौर सरदारों के दूतों श्रौर प्रतिनिधियों से मिलने श्रौर वातचीत करने का भी मौका मिला है—ये वे लोग हैं जो श्रपने स्वार्थ व लाभ के लिए कुछ भी करने को सदा तत्पर रहते हैं—उन्हें इस सम्बन्ध में सकेत मात्र कर देने से एकाधिक ग्राम-गीत मुक्ते प्राप्त हुए हैं। ग्रन्त में व्यक्तिगत मेंट तथा पत्र-व्यवहार, सफेद श्रौर काले सभी प्रकार के ऐसे व्यक्तियों से, जो सहायता कर सकते थे, लाभदायक सिद्ध हमा है श्रौर वहत सी सामग्री इस प्रकार मुक्ते प्राप्त हुई है "

ग्रत ग्राम-साहित्य के सकलनकर्त्ता को चाहिए कि-

१—वह निस्सकोच गाँव के प्रत्येक उत्सव, मेले, त्यौहार, पूजा, सस्कार आदि में गाँववालो की भाँति ही सम्मिलित हो।

२—प्रत्येक श्रवसर पर सूक्ष्म निरीक्षण श्रीर पर्यवेक्षण का उपयोग करे, प्रत्येक विधि-विधान को समभ्रे श्रीर नोट करता जाय।

३—वहाँ जो वात समभ मे न ग्राये उसे जानकार लोगो से भली प्रकार समभ ले।

४—जिससे भी उसे किसी प्रकार का साहित्य प्राप्त हो सकता है, उसका विश्वास-पात्र वने ।

५--ऐमे लोगो को किसी न किसी नशे का चस्का रहता है। उन्हे नशा-पत्ता करा देने पर वे वडी प्रसन्नता पूर्वक ग्रापकी इच्छापूर्ति कर सकते है।

६—कभी-कभी किसी व्यक्ति को कुछ दाम भी देने पड सकते हैं। व्रज-साहित्य-मण्डल से ये दाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

७—ग्राम-गीत सग्रह करने वाले को ऐसे लोगो का विशेष ग्रध्ययन करने की ग्रावश्यकता है जो ग्रोछी जाति के कहे जाते हैं।

प — गाँवो में विद्यार्थियो में मौसिक कहानी प्रतियोगिता या चालचरों में कैम्य फायर में थोडे ही प्रोत्साहन से भ्रनेको कहानियाँ मिल सकती है।

प्राम-साहित्य कैसे लिपिवद्ध किया जाय ? \_\_ उपरोक्त-विधियों ने जब कहानी कहनेवाला या गायक आपको मिल गया तो अब यथार्थ १०—फोसी सं २० ११—नीमावाँ से १ १२—स्वेसर सं १ १३—वर्डन से ३ १४—परमाना से ४ १४—नन्द्रगाँव सं २ १६—हाथिया से ४ १७—मोंग से १ १८—गोगी से १ १६— गोगतान से १ २०—परहता से १ २१—फीनरी से १ २२—वरचावती से २ २३—चीमुहा से १

पसीली से उक सङ्कलन-फामों के श्रितिरक्त श्री ज्योतिराम याद्य ने ७६ गीतों का समह भेजा है। इसी प्रकार श्रकवरपुर से पातीरामजी ने मुन्दर श्रवरों में ६५ गीतों का सप्रद्व हो पुस्तकों में श्रीर १० चुटकुलों का समह श्रवण एक पुस्तक रूप में भेजा है।

इस समस्त सामधी मे ४-१ गीत हैं, ६७४ गुहाबरे-कहाबते खीर पहेलियाँ, ४० कहानी तथा चुटफुले, खीर शब्द तथा शब्दार्थ सम्बन्धी फार्म प्राय. ४ है। ये ऊपरी गिनती है। इनमें से प्राय: फुछ गीत, फुछ गुहाबरे, कहाबतें कई बार खाये हैं, उन्हें निकाल देने पर भी उपरोक्त संख्या में २४-३० का ही खन्तर मिलेगा। गीतों में तो दोचार ही दुहराये गये हैं। गुहाबरे, कहाबते तथा पहेलियों में बहुतों की कई बार खायहित हुई है। यह निर्विवाद है कि जिन गुहाबरों या पहेलियों की कई बार खायित हुई है। यह निर्विवाद है कि जिन गुहाबरों या पहेलियों की कई बार खायित हुई है, वे जन-समाज में विशेष विस्तृत लेव में काम में लाये जाते हैं, उसलिए कई केन्द्रों से उनका उल्लेख हुआ है। ऐसी लोकोक्तियाँ ये हैं—

१—श्राम खाने के पेड़ गिनने।
२—श्रापु मरी तो मरी मेरे हीरामनि कूँ ते मरी।
३—श्राप कनागत श्राई श्रास।
यॉमन ऊलें नो नो वॉस॥
४—श्राधी में संसार सपत्ती श्रपने चोला में।
५—ऊट की नारि लम्बीए तो का काटिबेकूँ एँ।
६—उतर गई लोई तो कहा करेंगो कोई।
पाठान्तर—श्रोदि लई लोई।
७—कातिकवारी फैलि रह्यों ऐ।
५—कई खेत की सुनें खरिहान की।
६—एकई बेलि के तूँ मरा एँ।
१०—श्रेंबा नॉय विगरषों खटानों ई विगरि गयों ऐ।
११—कोई देवी के गावें कोई बराई के।

## कुछ ग्रन्य श्रावश्यक बातें 🖵

श्रन्य श्रावश्यक वातो में से पहली वात यह है कि मण्डल की श्रोर से इस कार्य के लिए जो फाम दिये गये हैं उनमें लिखी प्रत्येक वात का ठीक ठीक व्यौरा दियां जॉनां चाहिये।

कहानी या गीत कहने वाले का नाम व पता । गाँव का नाम देना श्रत्यन्त आवश्यक है । १

> कहानी किसी विशेष अवसर के लिए है तो उस अवसर का व्योरा। कहानी में आने वाले विशेष शब्दो की व्याख्या।

दूसरी म्रावश्यक बात यह है कि जिन म्रवसरो पर गीत या कहानियाँ कही जाती हैं, उन पर यदि किसी प्रकार के चित्र वनाये जाते हो, तो उन चित्रो की प्रतिलिपि भ्रौर यदि कोई मिट्टी की मूर्ति या भ्रन्य कुछ रखा जाता हो तो उसका भी वर्णन दिया जाय।

तीसरी वात यह है कि जिस गाँव से गीत या सद्भूलन किये जायें उसका भी परिचय दिया जाय जिसमें निम्न लिखित वातो के सम्बन्ध में गाँव से या ग्रन्थत्र प्रचलित मतो का उल्लेख कर दिया जाय—

- १--गाँव का नाम वैसा क्यो रखा गया ?
- २--गाँव का इतिहास-उसे कव, किसने, नयो स्यापित किया ?
- ३—गाँव में वसने वाली विविधि जातियाँ, उनके नाम, वे कहाँ से धाकर भीर कव वसी ?
- ४—गौव में पुजने वाले विविध देवी देवता, उनके नाम तथा उनका परिचय स्रोर पूजा-प्रएाली ।

#### श्रन्तिम—

इस रूपरेखा से इस कार्य का महत्त्व भी स्पष्ट हो गया होगा। यह कार्य श्रत्यन्त ही श्रावश्यक है। श्रभी तक का हमारी सम्यता का समस्त श्रघ्ययन विल्कुल ऊपरी श्रघ्ययन है। मानव के कल्याण के लिए उसका यथार्य श्रघ्ययन इसी प्रणाली से हो सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस महत्त्वशाली कार्य में श्रपना पूरा सहयोग दें श्रीर पूरी सावधानी से इस कार्य को सम्पादित करें।

<sup>ै</sup> कहानी कहने वाले की उम्र, जाति तथा व्यवसाय भी देना चाहिए। कहानी जिस दिन लिखी गयी वह तारीख और सन् भा देने प्रावश्यक है।

७—पटका—िकसी विशेष व्यक्ति या गाँव के सम्बन्ध कोई स्रालोचना या वर्णन।

#### ५---ख्याल ।

इन गीतों में लगभग पोने दोसी रिसया हैं। इनमें होली भी सम्मिलित हैं। होली साधारणत राग का विषय है। विदित ऐसा होता है कि ध्रुवपद में पहले होली गायी जाती होगी। फिर उसमें लौकिक प्रवृत्ति के श्रानुसार हेर-फेर कर रिसया बना लिया गया। यही कारण है कि सूरदास में जो होली विविध रागों में पदों में मिलती है वही श्राव प्राय: समस्त रिसया के ढरें में ढल गयी है।

श्राईने श्रकवरी में संगीत के श्रध्याय में जहाँ यह वताया है कि गीत दो प्रकार के होते हैं। एक मार्ग ( ऊँची शैली के ), दूसरे देशी, वहाँ देशी में यह वताया है कि देशी गीत वे हैं जो विशेष स्थलों में प्रचलित हों जैमे श्रागरा, ग्वालियर, वारी तथा पास के प्रदेशों में 'ध्रुपद'। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने नायक वच्न, मन्लू श्रोर भानु की सहायता से एक लोक प्रिय शैली चलाई।'' हो सकता है यह किन्यदन्ती रितया के जन्म की श्रोर ही संकेत करती हो। फिर भी यह विषय श्रभी श्रिधकारियों द्वारा विचार करने का है। हाँ यह वात ध्वान देने की है कि श्राइने-श्रकवरी के सुप्रसिद्ध लेखक श्रवुल-फजल ने ध्रुपद की परिभापा में वतलाया है कि इसमें चार तालयुक्त चरण होते हैं, जिनमें शब्दों या शब्दांशों की कोई छन्द-शास्त्र सम्बन्धी मात्रा का विचार नहीं रखा जाता। ' इनका विषय प्रेम रहता था।

रसिया में जो उत्ताल गित श्रीर उमंग होती है, उससे यह वडी तीन्न गित से प्राचीन लोक-गीतों को हटाता जा रहा है श्रीर स्वय श्रपना स्थान बनाता जा रहा है। कुछ नगएय रिसयों को छोड कर जिनमें ज्ञान श्रीर नीति का वर्णन है, शेष सभी श्रद्धार रस के हैं। इनमें भी सबसे श्रिधक राधा-कृष्ण से सम्बन्ध रखते है। इसमें भी विशेष दृष्टव्य यह है कि प्राय' सभी रिसया-नये हैं श्रीर उनमें रिसया के रचियताश्रों की छाप है। जिन रिसया निर्माताश्रों की छाप है, ज् उनके नाम ये हैं—

Dhrupad consists of four rhythmical lines without any definite prosodial length of words or syllables [Ain-i-Akbari translated by H. S. Jarrett.]

पाठा० (कोई होरी के गावें कोई दिवारी के)

१२—कहें ते कुम्हार गधा पे नाय चढ़ै।

१३- करकेंटा की चोट विटौरा पै।

१४--बानौ खाइकें न्हानौं, जिही जाट को वानौ।

१४ —नकटा नाऊ । सव ते त्र्यगाऊ ।

१६-गाय न बाङ्घी । नीद आवे आछी ।

१७-गिनें न गूर्थें। मैं दूल्हा की मौंसी।

१५—गघा ते पार नायॅ वस्यावे गघइया के कान ऐंठें ।

१६—घोड़ा चहिए विन्नागी कूॅ, फिरतौसौ श्रइयो ।

२०-गुनि घटि गए गाजर खार्ये ते।

वल वगद्यी वालि चवाऐते॥

२१--जाकौ वनिया यार। ताकूँ नर्हि वैरी दरकार।

२२-- इाति के दाँत नाँय देखे जाँत।

२३—देंनी नॉय बुनाई, घट्यौ वतावै सूत।

२४ - तेली के तीनों मरी ऊपर ते टूटी लाठ।

२४--हमही हैगए काने तौ कौन के कहें पखाने।

२६ — हिरननु में मट्टी कोई नाय ।

२७--जेठ की, सो पेट की।

२८--गोवर गिरैगो तो कछु लैंके ही उठैगो।

### सङ्कलित ब्रज गीत--

जितने भी गीत एकत्रित हुए हैं उनमें निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं—

१-गीत-संस्कार, तीर्थयात्रा त्रादि से सन्वन्धित।

२-सावन के गीत-मल्हार।

३-रिसया तथा होली।

४—भजन—जिसमें त्रार्यसमाजी तर्ज के, जिकड़ी के तथा

साधारण भजन सम्मिलित हैं। ४—खेलों के गीत जिनमें टेसू के, फॉर्मी के तथा चट्टा

सम्बन्धी हैं। ६—परसोकला—जिसमें श्रामीण ऋतुभव या चुटीले उद्गार

छोटे छन्द में हैं।

मॉॅं जि धोय लोटा भरि लाये रामा, पानी तो पीस्रो भगमान रानी के टोऊ वालिका

तिहारे हात जलु नाहिं पीमें वालिका, जाति वताश्री माई वापु

मात हमारी सीताजी कहियत रामा, पिता की सुधि नॉहिं रानी के दोऊ वालिका

वा सीता कूँ हमें रे दिखाइयौ रामा, कहाँ रे वसति तिहारी माय रानी के दोऊ वालिका

ठाड़ी सीता केस सुखावे रामा, श्राइ रहे लिछमन राम रानी के दोऊ वालिका

श्रपने री केशनि ढिकिलै री माता रामा, श्राइ रहे लिछिमन राम रानी के दोऊ वालिका

फिट जाय धरती समाय जाय सीता रामा, जीमॅत दियौ वनवास रानी के दोऊ वालिका

फिट गई धरती समाइ गई सीया रामा, केस रामजी के हात रानी के दोऊ वालिका

स्व-कुश के युद्ध का, राम के त्रातङ्क का, उनके वैभव का, यहाँ कि हीं भी पता नहीं। वटोहियों की भाँति लिछिमन-राम उधर त्रा निकले हैं। तव-कुश खेल रहे हैं। वे उनके लिए भली प्रकार माँज कर लोटा पानी लाये हैं। राम विना जाति पूछे पानी नहीं पीयेगे। लड़के माता का नाम तो सीता बता देते हैं पिता को क्या जानें? तब राम सीता को देखने चल देते हैं। सीता खड़ी बाल सुखा रही हैं। जैसे राम का त्राना सुनती हैं, पृथ्वी में समा जाना चाहती हैं। पृथ्वी फट जाती है। सीता उसमें सचमुच समा जाती हैं, राम उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं, बाल ही हाथ में त्राते हैं।

साहित्य में जिस रूप में राम से लव-कुश का मिलन बताया गया है, उसकी यहाँ छाया भी नहीं। यह गीत निश्चय ही लोक-गाथा माना जायगा। इसकी तुलना में यह मजन है:—

तोरयो तोरयो है धनुष सिरीराम, बचनु पूरी, कीयो। देस देस के राजा आए बैठे सभा मॅमारि, एक एक नें जोरु लगायों, गए हैं भूप सबु हारि

१-- घासीराम। २--- ऋष्णलाल पीतम। **48३—गोविन्द** प्रभु । क्ष४-कालिदास। ४--फूलसिंह । ६—प्यारे बुद्धू **8**%७—कद्यीर म-रालानन्द ६-जगदेव १०--शंकर ११-शिवराम **¥**१२—चन्द्र्सखी १३—गङ्गादास (पसौली वासी) **\$**१४—सूरश्याम १४-सालिगराम १६—तेजपाल १७-- हुक्मसिंह १८—गोपी रघुवर

१६--प्रेम रसिक

**%२१—परमानन्द %२२—श्रानन्द** घन २३—मुकुन्द **%२४**—लझीराम २४--जयकृष्ण २६--जोती २७—व्रजदूतह २=—हितन्त्रनूप क्ष३६-मीरा **\$**३०--नन्द्रास **%३१---कृष्णदास** ३२--माधौजन ३३—उदेराम धुज ३४—सोटाराय ३५—खिचो ृखुन्नो ३६--रामसरनि ३७-- लछमन अलगेसावारौ ३८—वासुदेव करहला वासी ३६--भन्मनलाल ४०-- तेजसिह

\$२०—विजिसिह
इनमें से पुष्पांकित १२ किय साहित्य के प्रसिद्ध महारथी हैं।
इनके नाम से श्रिकत गीत सभी इनके हैं, इसमें सन्देह है। कितने ही
पद ऐसे भी हो सकते हैं जो यथार्थ में किसी प्रसिद्ध किय के हैं पर
उनके रूप में हेर-फेर कर दिया गया है। इसका एक उदाहरण बहुत
स्पष्ट है। मीरां का एक प्रसिद्ध पद है—

"मेरे तो गिरिधर गुपाल दूसरौ न कोऊ।"

इस पद ने लोक-गायकों के हाथ में यह रूप धारण कर लिया है:—

> "भजरे मन राम नाम दूसरी ना कोई। तेरी दूसरो न कोई। सन्तन ढौरें वैठि वैठि लोक लज्जा खोई, तेंने लोक लज्जा खोई।

"मीतरौल एक गाम है। वामें एक दिना फीज ने पड़ाव डारगो। फीज के संग तोपसानों ऊँ छो। गाम के मानिस वाकों तमासों देखिबे चले छाए। फीज वारे ते वोले—"जिकहाएँ ?" फीजीन् में कही के जि तोपएँ। गाँमवारे वोले जिनते कहा होतु ऐ। फीजवारे नें कही —इनमें चलाइकें लड़ाई लड़ी जाति ऐ। गाँमवारे वोले-इनमें चलाइकें हमारे साँमई दिखाछौ। फीजी वोले-गाँमु जिर जाडगो। गाँमु वारे जाइ हॅसी समसे छौर वोले हमें तो चलाइ के दिखाइ ई है। गाँम भलेंई जिर जाय। फीजमें भीत नाँहीं करी पिर गामवारे नांय माने। तब फीजमें तोप चलाइ दई, तौ गाम जिर गयौ। तौ वा गाम के आदमी बोले—गाँम तौ जरी पिर तमासो खूव देखी।"

इसी प्रकार कई चुटकुले हैं। केवल मनोरंजक चुटकुले भी हैं। कहानियों का सम्बन्ध जाट, नाई, ठाकुर विनया श्रादि जातियों से हैं। इन कहानियों के द्वारा मनोरख़न तो होगा ही, श्रामीणों की कहानी रचने की प्रतिभा भी प्रतीत होगी, श्रौर जातीय विशेषताश्रों का परिज्ञान होगा। ये कहानियाँ स्थानीय कहानियाँ हैं।

इस प्रकार एक विशेष चेत्र से सामग्री आयी । किन्तु इसके श्रतिरिक्त श्रन्य उद्योगों से श्रन्य विविध स्थानों से भी सामग्री का उपयोग यहाँ किया गया है। इनमें से मथुरा ही से प्राप्त होने वाली सामग्री में विविध सरकारों के गीत श्रीर मल्हारें (सावन के गीत) हैं। तहसील सादाबाद के एक गाँव से विविध अन्य गीत मिले हैं। रसमई से यादविकाजी का संप्रह मिला है, इसमें भी विविध संस्कारों के गीतों का प्राधान्य है। लोहवन से जो गीत मिले हैं श्रीर कहानियाँ चुटकुले भी, वे बहुत गहराई तक के हैं। महावन, वल्देव की दिशा से भी श्रच्छी सामग्री मिली है। इस समस्त सामग्री को संकलित करके हमने मथुरा के गाँवों में परीचा करायी। इस प्रकार मथुरा के प्राय समस्त लोक-साहित्य का प्रतिनिधित्व हो गया है। इस समस्त सामग्री का अब सविधि वर्गीकरण किया जा सकता है। इस समस्त साहित्य को हम पहले दो बड़े भागों में बाँट सकते हैं: १-परम्परित, २-रचित। परम्परित साहित्य वह है जो परम्परा से चला आया है, जिसके रचियता का पता नहीं है। रचित साहित्य वह है जिसके रचियता का नाम ज्ञात है। परम्परित पर प्राचीनता की छाप रहती है। 'रचित' प्रायः नवीन होता है। परम्परित को पहले दो प्रकारों में बाँट सकते

#### जोर भारी श्ररे कीयौ।

वोर विना धरती मैं जानी, नाँय कोई वीर रह्यों भूप सहस दस हातु लगायों तिल भिर नाहिं टरयों।
लगाइ वलु सवरों दीयों।
तड़िक भड़िक के लिख्निन वोल्यों कहा वकवादु कीयों
तोरू तेरी धनुप उठाइ लऊँ धरती, न्यों किर ज्वाबु दीयों
रोसु भारी श्चरे कीयों।
जनक राय नें विना विचारें कैसी वात कही
जो छत्री रनते नाँय दिरहें कैसें जाँति सही।
राम ने वरिज दीयों—

यह गाँव मे बना हुन्ना गीत तो है, पर वह स्वाभाविकता नहीं है। राम-लद्मण रचना करने वाले से दूर हैं। साहित्य का ऋण भी यहाँ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तुलसीदास की शब्दावली कही वहीं वोल उठी है.—

'वीर विहीन मही मैं जानी' श्रौर 'भूप सहस दस एकहि वारा।' लगे उठावन टरिह न टारा।' की गूॅज रक्त गीत में श्रसंदिग्य हैं।

इन गीतों में राघा-कृष्ण श्रथवा चन्द्रावली की श्रथवा ज्ञान-वैराग्य की ही वातें नहीं हैं, सामयिक हलचलों को भी नहीं भुलाया गया है। जरमन की लड़ाई का उल्लेख है, जिसमें वहू सास से कहती है, जेठनी को भेजदों, देवर को भेजदों, पित को मत भेजो। युद्ध में गये हुए पित के विरह में एक स्त्री कहती है:—

> मेरी वालम रण में मोर मचावत शोर। मेरो साजन लड़ि रह्यौ जङ्ग पपहिया क्यों मोइ करि रह्यौ तङ्ग × × × है रन केसरी मेरी साजन रण को वाँघि लयो है काँकन × × ×

लाव का, २—शिक्ता श्रथवा उपदेश का, ३—व्याख्या का छोर ४— वाणी विलास का। इन चारों उद्देश्यों से मिलने वाले साहित्य का रूप या तो कहानियों का हो सकता है (बहुधा कहानियों का ही होता है) या 'चुटकुलों' का। 'वाणी-बिलास' कहावतों के रूप में प्रकट होता है, चुटकुले भी श्रत्यन्त छोटी, विशेष श्रवसर पर फयती हुई कहानियाँ ही मानी जा सकती हैं, यद्यपि दोनों का विधान एकसा नहीं होता।

कहानियों का वर्गीकरण-कहानियों को विषय की दिष्ट से हम कई विभागों में वाँट सकते हैं क्यों कि विषय के कई छड़ा होते हैं: एक तो होता है उद्देश्य, उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, पर वह कथा कहने वाले का उद्देश्य है। एक उद्देश्य कथा के कथानक का भी हो सकता है। कथा का उद्देश्य हो सकता है मनोरखन का, पर कथा-कार का उदेश्य हो सकता है आपको अलौकिक घटनाओं में से ले चलना, अथवा किसी की चतुराई प्रदर्शित करना । कथानक के पद्रिय से ही कहानी का स्वभाव बनता है: स्वभाव की दृष्टि से ये कहानियाँ श्रलौकिक हो सकती हैं। इनमें लोक में न मिलने वाली बातों का समावेश मिलता है। इस लोक से उनका सम्बन्ध नही होता, अन्य किसी लोक में वे हमें ले जाती हैं। जैसे जैनियों की श्रनेकों लोककथायें जिनमें हम विद्याधरों के दिन्य-लोक मे विचरण करते हैं । ये कहानियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें इसी लोक में श्रन्य लोकों के प्राणी विचरण करें श्रीर ऐसे कृत्य करें जो दिव्य श्रौर विलक्त्ए हों। इन कहानियों का उद्देश्य धार्मिक भी है, पर कथानक में केवल धार्मिक भावना प्रधान नही रहती। ( पृष्ठ ८४ पर देखिए)

साधारणतः स्थूल दृष्टि से कहानियों को हम आठ बड़े भागों में बाँटते हैं: १—गाथाएँ, २—पशु-पत्ती सम्बन्धी अथवा पंचतन्त्रीय, ३—परी की कहानियाँ, ४—विक्रम की कहानियाँ (Adventures) ४—बुम्मीवल संबंधी, ६—निरीत्तण गर्मित कहानियाँ, ७—साधु-पीरों की कहानियाँ (Hageological) और ५—कारण निदर्शक कहानियाँ (Acteological)

<sup>े</sup> यथा जे॰ जे॰ नेयर ( J. J. Meyer ) की 'Hindu Tales' में संग्रहीत कहानियाँ हैं, अथवा 'कथासरित्सागर' में।

हैं, गद्य तथा पद्ये। ये भी दो-दो भागों में वॉट जा सकते हैं : १-स्त्री-समाज-प्रचलित, २-पुरुप-समाज प्रचलित । स्त्री-समाज प्रचलित गद्य में सबसे प्रधान स्थान त्योहार-व्रत-कथात्र्यों का है। भारतीय समाज में बहुधा धर्म के श्रनुष्ठान का भार स्त्री-समाज पर श्रा पड़ता है। धार्मिक अनुष्ठानों में हमें दो धाराएँ स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं। एक शास्त्रीय श्रथवा कर्तृत्व से सम्बन्धित, यह वहुधा पुरुषों के श्राघीन रहती है। दूसरी लौकिक श्रथवा श्रोतृत्व से सम्बन्धित, यही प्रायः िखयों के लिए होती है। इसी अन्तर से हम देखते हैं कि अनुष्ठान में पुरुष यज्ञ करता है, मन्त्रोचार करता है, पूजा करता है किन्तु स्त्री झत करके व्रत की कथा या कहानी सुनती है। यथार्थ में पूजा भी स्त्री का धर्म नहीं, ब्रत ही उसका प्रधान धर्म है। खियों में जो पूजा दिखाई पड़ती है वह या तो पुरुपों के प्रमाद से आयी है, या व्रत को सविधि करने का माध्यम अथवा सहारा है। यही कारण है कि धार्मिक श्रतृष्टान सम्बन्धी प्रायः समस्त लोक-साहित्य स्नियों में ही प्रचलित है, पुरुषों में नहीं। सियों के गद्य-साहित्य में, श्रतः, त्रत-कहानियों का प्राधान्य है। ये कहानियाँ उनके धर्म का श्रङ्ग हैं। कोई भी ब्रत विना कहानी सुने पूर्ण हुन्ना नही माना जा सकता। ये कहानियाँ धार्मिक श्रद्धा से सुनी जाती हैं। यह तो सुनने का जोक-साहित्य है। स्त्रियों के पास 'सुनाने' का भी लोक-साहित्य होंता है। यह साहित्य प्रायः यचों को सुनाने का होता है। इन कहानियों में मनोरखन का भाव ही प्रमुख रहता है। कभी-कभी इस 'सुनाने के साहित्य' में किसी विश्वास श्रादि की व्याख्या भी हो सकती है। पर यथार्थ यह है कि यह 'सुनाने का साहित्य' जितना स्त्रियों का है, उतना ही पुरुषों का। दोनों ही इसे समान रूप से काम में ला सकते है। हाँ यह स्त्री-वर्ग में ही विशेष प्रचलित मिलता है, श्रीर स्त्रियाँ ही इसे बहुघा कहती हैं। इसका कारण स्त्री-पुरुपों के कर्तव्य-चेत्र का भेद हो सकता है। बच्चों का खिलाना, उनका मन वहलाना वड़ी-चूढ़ी स्त्रियों के ही सिर रहता है, अत उन्हें ही ये कहानियाँ याद रखनी पड़ती हैं।

पुरुपों के गद्य-साहित्य में प्रायः चार दृष्टियों मिलती हैं, इसे चार प्रकार का माना जा सकता है। १—मनोरज्जक श्रथवा मनवह-

<sup>&#</sup>x27; पद्य से यहाँ भ्रमिश्राय उस नमस्त रचना में है जो गद्य नहीं—वह चाहे गेय हो भयवा मात्र पाठ्य हो।

कहानियों की भूमि तथा प्रकार - उपरोक्त कहानियों के श्रतिरिक्त एक श्रौर वर्ग भी कहानियों का है। इन्हें वाल-कहानियाँ कह सकते हैं—ये कहानियाँ उपरोक्त वर्ग से भिन्न प्रकार की होती हैं। उपरोक्त वर्ग की सभी कहानियों की भूमि को मनुष्य की तीन वृत्तियों में घाँट सकते हैं। १-विश्वास प्रतिपादक वृत्ति, २-श्वाश्वर्य उदीपक वृत्ति, ३--समाधानकारक वृत्ति । ये तीनों वृत्तियौँ विकसित अवस्था में ही विशेष प्रतिफलित होती हैं। किन्तु त्र्यवोध बाल-मानस की वृत्तियाँ इन वृत्तियों को संतुष्ट करने वाली कहानियों को सह नही सकती। उनका अपना छोटा संसार है, वे उसी से घनिष्ट परिचय रखना चाहते हैं, श्रौर उसी जगत की वस्तुश्रों से साहचर्य श्रौर जीवन-संपर्क तथा रस प्राप्त करना चाहते हैं। वाल-मनोवृत्ति की कहानियों में संचिप्त कथानक, परिचित पदार्थ, उनकी दुहराबट, उनके स्वभाव का चित्रण श्रौर कौतूहल श्रादि वात मिलेंगी। इन , कहानियों में संगीतात्मक ( Rythms ) (संगीत नही ) का पुट विशेष रहता है। इस दृष्टि से हम कहानियों को निम्न वृत्त से समम सकते हैं . ( पृष्ठ ८० पर देखिए )

इन समस्त कहानियों को हम व्यक्ति की दृष्टि से न विभाजित कर कहानियों की वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से भी बाँट सकते हैं। इस दृष्टि से ये तीन विशद विभागों में वॅट सकती हैं। १-गाथाएँ (माइथ), २-वीर गाथाएँ श्रथवा श्रवदान (लीजेएड), २-कहानियाँ (स्टोरीज)।

लोकगाथायें चार प्रकार की हो सकती हैं। विश्व-निर्माण की व्याख्या करने वाली, (२) प्रकृति के इतिहास की विशेषतार्थ्यों की व्याख्या करने वाली, (३) मानवी सभ्यता के मूल की व्याख्या करने वाली। (४) समाज तथा धर्म-प्रथार्थ्यों के मूल स्रथवा पूजा के इष्ट के स्वभाव तथा इतिहास की व्याख्या करने वाली।

ये सभी प्रकार की लोक कहानियाँ किसी न किसी रूप में ब्रज में भी मिल ही जाती हैं। इस प्रकार यह मौिखक गद्य साहित्य का विवेचन हुआ। गद्य में 'रचित' की परीचा कठिन है। क्योंकि रचित गद्य-लोक साहित्य मिलता ही नही।

गीत-साहित्य--मौलिक- पद्य लोक-साहित्य को हम पहले दो भागों में बाँट सकते हैं। एक गीत, दूसरे श्रगीत। श्रगीत साहित्य-

गायाओं के अन्तर्गत वे सभी कहानियाँ श्रा जाती हैं जो उपरोक्त वर्गीकरण में सख्या १ से ४ तक की हैं। पशु-पिचयों की तथा पञ्चतन्त्रीय: ये दो प्रकार की होती हैं : एक सामिप्राय, जिनसे कोई न कोई शिचा निकलती है; दूसरी वे जिनसे कोई शिचा नही निकलती। परी की कहानी के कई वर्ग हो सकते हैं: १—वे जो यथार्थ में परियों से, अप्सराओं से, दिव्य कन्याओं से, विद्याधारियों से सम्वन्धित हैं : जैसे 'वेजान नगर' की कहानी। वेजान नगर की रानी एक अप्सरा थी जिसे तॅवोली के लड़के ने वड़े उद्योग से प्राप्त किया था । दूसरी वे जिनमें दाने ( दानव ) रहते हैं । तीसरी वे जिनमें डाहिने श्राती हैं। जादू-चमत्कारों की कहानियाँ भी इसी के अन्तर्गत होंगी। विक्रम या परोक्रम की कहानी में किसी वीर नायक का चरित्र दिखाया जाता है। इसके भी दो प्रकार हो सकते हैं: एक इतिहास-पुरुपाश्रित ( श्रवदान ), दूसरा श्रनैतिहासिक पुरुपाश्रित । ऐतिहासिक पुरुपाश्रित कहानियों में 'बीर-विक्रमाजीत' की कहानियाँ प्रधान मानी जा सकती हैं। अनैतिहासिक पुरुपाश्रित कहा-नियों में किसी भी राजा के लड़के या अन्य व्यक्ति की कहानी आ सकती है।

वुजीवल-कहानियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जिन में कुछ समस्यात्रों श्रथवा नीति की वातों को सुलमाने तथा परीच्रण करने का उद्योग होता है। दूसरी वे जिनमें समस्याये या पहेलियाँ शर्त्त के रूप में श्राती हैं, जिन्हें हल कर देने पर श्रभीप्सित वस्तु मिल जाती है।

निरीच्या-कहानियों में किसी के स्वभाव, धर्म आदि के सम्बन्ध में जो ज्ञान हुआ है, वह रहता है। ये कहानियाँ ही प्राय चुटकुलों का रूप प्रह्या कर लेती हैं। विविध जातियों से सम्बन्ध रखने वाली फहानियाँ इसी के अन्तर्गत आयोंगी।

साधु-पीरों की कहानियों में पहुँचे हुए साधुओं, सिद्धों तथा पीरों की कहानियाँ होती हैं। इनमें साधु-पीरों के द्वारा सङ्कट-निवारण करने श्रयवा पुत्र-धन श्रादि प्रदान करने के चमत्कारों का उल्लेख रहता है।

कारण-निर्देशक कहानियाँ वे हैं जिनमें किसी व्यापार का कारण प्रकट किया जाता है।

अतः कहानियों का हम निम्न वर्गीकरण कर सकते हैं-

एक महात्मा इस गाँव में श्राया करते थे। उनके विषय में श्राज भी वड़ी वड़ी विचित्र वाते कही जाती हैं। वे भैंसा पर सवारी करने थे। वे जो कुछ मुँह से कह देते थे वही हो जाता था। वे इतने मस्त-मौला थे कि उनकी थाली में कुत्ते भी खाया करते थे श्रीर साथ ही साथ वे भी खाते रहते थे। उनका जनेऊ एक विशेषता रखता था। यदि कही से टूट जाता था तो वहीं गाँठ लगा देते थे। इसलिये वह किसी जगह दोलर रहता था, तो कहीं तीन लर हो जाती थी श्रीर कहीं चार लरों का हो जाता था। तब से कोई श्राटमी मस्ती में बेढगा कार्य करे तो इसी कहावत का प्रयोग कर देते हैं। 'श्रलख-राम कौ जनेऊ, कहूँ दोलर कहूँ तिल्लर'।

४—वर्षा जब हो जाती है तब बालक एक खेल किया करते हैं जिसे 'घरोंदे का खेल' कहते हैं। घरोंदे को गाँव के बच्चे 'घक्ञा' श्रथवा 'घरुश्रा पतुत्रा' कहा करते हैं। जब यह वन जाता है तब उसके ऊपर थोडी सी मिट्टी डाल कर पोले पोले हाथों से रोरते हैं, श्रोर कहते जाते हैं 'राई-राई पाइजा नोंन-नोंन खोइजा' श्रथवा 'राई-राई पाइजा, नोंन विखरिजा।' वच्चों की इसी वात को लेकर एक कहावत निर्मित हो गई है। किसी घटना या किसी के कार्य का जब गाँव वाले विश्लेषण करते हैं तब उसे 'राई-राई, नोंन नोंन' करना कहते हैं। 'नीर-चीर' का यह पर्याय हो सकता है। इसका श्रमिश्राय तत्त्व श्रीर खूँ छ को श्रलग-श्रलग करना है।

६—इस कहावत के इतिहास की मैंने खोज की किन्तु कोई विशेष इतिहास नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि अचानक कोई लाभ हो जाय, अचानक कोई दावत आ जाय या अचानक कोई जिजमान आ जाड तो कहते हैं कि 'खूब बाँदु बैठ्यों' प्रतीत ऐसा होता है कि सामें के खेत में अप्रत्याशित अधिक लाभ होगया होगा. फलत उस सामीदार को भी उसकी आशा के विरुद्ध बाँद में 'बटाई में' बहुत सा अप्र मिला होगा। उसी ने कहा होगा 'खूब बाँदु बैठ्यों' और तबसे यह कहावत बनकर प्रचलित है। इसी को यह भी कहते हैं 'खूब तक लगी' या 'मार दियों हाथु।' उसका अब तो नहीं, पर पहले बहुत प्रचार हो चुका है।

७---केदार-कंकन के विषय में एक कहानी कही जाती है। उसमें एक विक्षी की चालाकी है। सूदम में वह कहानी इस प्रकार है:

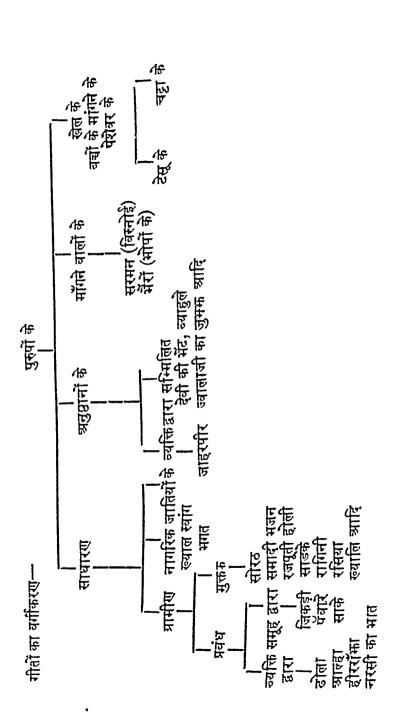

काहू के मूँड़ पै चिल मदरा, कौश्रा पादें तऊ न उड़ा में पादूँ तौ महु उड़ा।

यह उक्ति कभी-कभी श्रनायास ही किसी श्राटमी के सिर पर कोई चीज ऐसे चुपके से रख देने पर भी कि उसे पता न चले, कही जाती है। यह कह कर लड़के का उपहास किया जाता है। लिरिया श्रीर भेड़ खेल में जो लड़का लिरिया वनता है, वह कहता है—

> 'श्राधी राति गड़रिया डोलै मेरी भेड़न नें कोई न ले.

तेरी नगरी सोवै के जागै'—भेड़े चुप हो जाती हैं। वह उन्हें उठा ले जाता है। किन्तु इनसे भी रोचक छन्ट-खेल शिगुर्ओं के होते हैं।

िश्चाश्रों के छन्द-खेल—दो वर्प और पाँच वर्ष के वीच के बालक की शिचा का, उसके मनोरखन का, उसके समय को व्यस्त बनाने का एकमात्र साधन खेल ही होता है। इस अवस्था में टौड़-धूप के खेलों से भी अधिक उपयोगी ऐसे अन्तरङ्गी खेल होते हैं, जिनमें बालक को रोने से बन्द करने या उसके भटकते मन को एकाप्र करने की अद्भुत शक्ति होती है। इन खेलों को लोक-मेधा अपनी आवश्य-कतानुसार निर्माण करती है। यहाँ बज से प्राप्त कुछ गीतों का उल्लेख कर देना उचित होगा।

एक खेल हैं 'आटे-वाटे'---

शिशु का खिलाने वाला उसका एक हाथ अपने हाथ की हथेली पर, उसकी भी हथेली ऊपर करके रख लेता है। अपने दूसरे हाथ से उस बालक के हाथ पर ताली वजाता हुआ वह कहता जाता है:

श्राटे-बाटे
दही चटाके
वरफूले बङ्गाली फूले
बाबा लाये तोरईं
भूँ जि खाई भोरईं
इसका पाठान्तर यह है:
श्राटे-बाटे
चना-चवाटे

'एक विश्ली ने मक्खन के एक मटके में अपना मुँह दे दिया। उसने निकालने की वहुत कोशिश की किन्तु असफल रही। अन्त में उसने वह मटका तो तोड़ दिया किन्तु उसकी घाँचरी उसकी गर्दन में पड़ो ही रह गई। भूखी तो वह थी ही। वह वहाँ से चली।

रास्ते में एक मुर्गा मिला। उसने पूछा कि मौसी कहाँ जा रही हो। विक्षी ने कहा कि वेटा अब में भगितन हो गई हूँ। तीर्थ-व्रत करने जा रही हूँ। मुर्गे ने फिर पूछा 'और तेरे गले में यह क्या है ?' विक्षी ने कहा 'यह केदार-ककन है।' मुर्गा ने कहा 'में भी चलूँ।' विक्षी ने कहा 'वेटा। चल। तेरी राजी।'

यह कह कर मुर्गा उसके साथ चल दिया। रास्ते में भौका पाकर उसे वह खा गई। तभी से 'केशर-कंकन' कृहावन वन गयी। जब कोई बुरा श्रावमी श्रच्छी वार्ते करे तो कह देते हैं कि श्राज तो 'केशर ककन' वाँधि श्राया है। केशर ककन की यह कहावत स्थानीय नहीं है। यह सस्कृत में प्रचलित है। ऊपर दी हुई कहानी से जैसा प्रकट है, यह इसी कहानी के श्राधार पर पहले सस्कृत में प्रचलित हुई है। किन्तु वज में यह इस रूप में श्राच्यत्र प्रचलित नहीं।

कहावत का भण्डार श्रन्य प्रकार के लोक-साहित्य से भी श्रियं है। पट-पट पर श्रगणित कहावतें हमें मिलती हैं। उनके प्रकार भी कितने ही होते हैं। यथार्थत उपर जिन परसोक्तों, पटकों का उल्लेख हुआ है, उन्हें भी 'कहावत' के श्रन्तर्गत ही मानना उचित होगा। पहेलियाँ भी इसी का भेद हैं। श्रनिम्छा, खुंसि, गहगहु श्रादि भी रूप श्रीर श्रमिप्राय के कारण कहावत का ही भेट हैं। वे सभी 'लोकोक्ति' के वड़े नाम से भी पुकारे जा सकते हैं। 'लोकोक्तियाँ' मानवी ज्ञान का सार हैं, ये मर्म को स्पर्श करती हैं, श्रौर थोड़े में ही बहुत कह देने की 'सूत्र प्रणाली' को साधारण लोक में बनाये हुए हैं। इसमें नीति तो होती ही हैं'। प्रामीण दर्शन भी इसमें होता हैं'। यही नहीं इन्हीं में प्रामीणों का ज्ञान का भण्डार भरा रहता है। पशु-कृषि सम्बन्धी श्रनेकों प्रामाणिक तथ्य श्रौर सूचनाएँ उनके द्वारा ही गाँवों के निवासी पीढ़ी दर पीढ़ी देते चले श्राते हैं। 'श्रनमिल्ला' जैसा रूप मनो-रजन तथा उपग के लिए भी गड लिया गया है। डा० वासुदेवशरणजी

<sup>ै</sup> डा० वासुदेवशरएा "राजस्यानी लोकोक्ति सग्रह" की भूमिका।

२ श्री कृष्णानन्द ग्रप्त 'कहावतें' 'लोकवार्ता पत्रक स० ३'

खिलानेवाला कहता है: "श्राम हैं सरकार के"
धालक— "हम भी हैं दरवार के"
खिलानेवाला— "श्रुच्छा तो, एक श्राम ले लो"
धालक—यह श्राम तो खट्टा है।
खिलानेवाला—श्रुच्छा दूसरा ले लो।

बालक अपनी दोनों मुट्टियों को आम की तरह चूसता हुआ कहता जाता है ' 'हमारे दोऊ मीठे'', 'हमारे दोऊ मीठे।'' इसी प्रकार यह खेल चलता रहता है।

श्राम के स्थान पर पंखे भी कर लिए जाते हैं। वालिश्त खोल कर एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। फिर मॉगते हैं—

"वाया वावा पंखा देउ" "पंखे हैं सरकार के" "हम भी हैं दरवार के" "श्रच्छा एक लेलो" "इससे हवा नहीं श्राती" "- च्छा एक श्रीर लेलो" "हमारे दोनों श्रच्छे", "हमारे दोनों श्रच्छे।"

प्रतार प्राप्त अव्य , हिमार प्राप्त अव्य , हमार प्राप्त अव्य , हमार प्राप्त अव्य , हमार प्राप्त अव्य , हमार प्राप्त होता है। एक सातवाँ खेल है, 'मछली मछली कितना पानी'— पहले खेलनेवालों का एक समूह गोल घेरे में खड़ा हो जाता है। एक लड़का बीच केन्द्र में खड़ा होता है। सब लड़के उससे पूछते हैं।

हरा समुद्रंदर गोपीचन्दर मछली मछली कित्ता पानी ?

केन्द्रवाला लड़का अपने हाथों को पैरों के टखने तक लगा कर कहता है, इत्ता पानी। फिर ऊपर के ढक्क में पूछा जाता है अब कित्ता पानी। धीरे-धीरे वह चोटी तक पानी बताता है। तब सब उससे दूर चले जाते हैं। समुद्र को जो सीमा मान ली जाती है उसमें होकर जो निकलेगा उसे मछली बना लड़का छूएगा'। जो छू जायेगा यह मछली बनेगा। खेल फिर इसी प्रकार आरम्भ होगा।

<sup>े</sup> लड़के मछली या कार से पूछते हैं। "मगर-मगर तेरी नदी नहाँय।"
"मगर-मगर तेरी नदी नहाँव" ऐसा कहते-कहते वे उसकी सीमा में घुसते हैं
तभी वह छूने का उद्योग करता है।

क्रुकरियन के कान कटाये वर फूले वड़ाले फूले सामन मास करेला फूले वावाजी को ऊला चून की आ खोंट मारि गस्रौ।

काआ खाट मारि गआ।

इसको उच्चारण करके वह उसके हाथ की छिंगुनी उँगली पकड़
कर कहता है 'यह चाचा की', दूसरी को कहता है: 'यह भइया की'
इसी प्रकार उँगलियों को पकड़ पकड़ कर उन्हें उस वालक के घर के
किसी न किसी सदस्य के लिए वताता है। जब श्रॅगूठा पकड़ता है
तो कहता है 'यह विलइया या गाय का खूँटा।' खूँटे पर गाय नहीं है।
विलइया उसे ढूँ उने चलती हैं। दो उँगलियों को वालक की वाँह पर
पोरों के सहारे वह चलाता हुआ वालक की काँख तक ले जाता है।
साथ ही साथ यह कहता जाता है।

चली विलड्या हिन्न विड़ार्स मूसे खात चली विलइया हिन्न विडार्स मूसे खात

काऊ ऐ गइया पाई होइ तो नीजौ वीर।

यहीं काँख में श्रनायास ही डॅगली से वह वालक को गुरगुराता हुश्रा कहता है—"पाड गई, पाइ गई, पाड गई,।" वालक खिलखिला कर हॅस पडता है।

दूसरा खेल है--'श्रटकन-बटकन'--

खेलने वाले वालक अपने सामने जमीन पर अपने दोनों हाथों की चॅगली और अँगृठे के पोरों पर खड़ा कर लेते हैं। खिलाने वाला उन हाथों को क्रमश अपने हाथ मे धीरे-धीरे छूना जाता है और कहता जाता है।

श्रटकन-वटकन दही-चटकन वावा लाये सात कटोरी एक कटोरी फूटी भूम्भू के

पाँऊँ के

क्षित्रनीं लकनी भाड़ में
लका सोने के किवाड़ में

[ लका सोने की सारि में ]
बुढ़िया अपनी सामान उठइयो

[ डुकरिया अपने वासन भाँड़े उठइयो

राजा की भीति गित्तिऐ—अरररधम्म

मुलाने वाला पैर ऊपर उठाकर नीचे गिरा देता है। तब बुढ़िया कहती है—

ए पूत मेरी चकला रै गयी ए पूत मेरो वेलन रैह गयी।

एक दसवाँ खेल बहुत छोटे बचों को बहलाने का है। चन्दा को दिखाकर कहते हैं.

"चन्दा मामा ऊल के फूल के भरी छबरिया फूल के श्राप ख;में थारी में हमें खिलामे प्याली में"

एक ग्यारहवाँ खेल है 'ककरी मुद्रिया' का।

खेलनेवाले एक ,घेरा वनाकर अपनी मुट्टियाँ पोली करके जमीन पर बैठ जाते हैं। उनमें से एक अपनी मुट्टी में कङ्करी लेकर हर एक लड़के की मुट्टी के ऊपर रखता जाता है और कहता जाता है.

"ककीरी<sup>3</sup> मुॅद्रिया

ककरई चोर जो पावे सो

लैं उड़ि जाय"—श्रीर चुपचाप किसी की मुट्टी में वह कंकरी ढाल देता है। जिसकी मुट्टी में कङ्कड़ी ढाली जाती है, वह उसे लेकर भाग जाता है, शेष उसे पकड़ने दौड़ते हैं।

<sup>े</sup> पाठ मेद—पान पचासी के, सरवर तेरी हाँडी के, राजा की छान कैसे उठी ? (यह कह कर पैर उठाये जाते हैं)—कैसे गिरी अररर धम्म।

२ भरी छवरिया दूल के।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नकरी=कङ्कही।

एक श्राठवाँ खेल संवादयुक्त है।

एक वालक जमीन पर हथेली इस प्रकार फेरता है, मानो छछ हुँ ढ रहा हो। एक दूसरा या खिलानेवाला पूछता है—

"बुढ़िया या डुको का हूँ ढति ऐ १"

"सु

''सुई को का करेगी ?"

"कोथरी सीऊँगी"

"कोथरी कौ का करेगी"

"रुपया धरूँगी"

"रुपय्यतु को का करेगी ?"

"भैंसि लुंगी"

"मैंसि की का करेगी ?"

''दूध पीडॅगी''

"दूध के नाम मूत पीलै"

बुढ़िया वननेवाला वालक उसे मारने भागता है।

एक नवाँ खेल शिशु को पैरों पर मुलाने का है। मुनाने वाला सिकोड़ कर श्रीर दोनों पैरों को जोड़ कर उस पर वालक को पैरों के श्रासन पर विठा लेता है। उसे मुलाता हुआ कहता जाता है।

"भूभू के पामू के

श्रदियन के वदियन के
नीम विदिया नीम चाली
नीम ते निवोरी लाई
काची काची श्रापु कूँ
पाकी पाकी जेठ कूँ
जेठु गयौ चोरी
लायौ सात कदोरी
एक कदोरी फूटी
सासुल की टॉंग ट्टी
श्रारे में स्यॉंपु
दिपारे में वीखू
खुकरिया वासन क्सन सम्हारि
राजा की भीति श्रांमत्यै"—श्रथवा

का रद्भमञ्ज है। इस रद्भमञ्ज पर जन-अभिनय कौशल, नृत्य कौशल, सद्भीत कौशल, सभी का प्रदर्शन हो जाता है। यह वड़ा शिक्शाली रद्भमञ्ज है। गाँवों के लाखों मनुष्य इसे देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। स्वाँग या भगत की दो तर्जें ज्ञज में प्रचितत हैं। एक आगरा की, दूसरी हाथरस की। आगरा की भगत या (स्त्राँग) गुरू से शिष्यों को मिलती है। इसिए यह एक परम्परा पर अवलित है। यह भगत ऊँची पाड़ का मनोहर रद्भमञ्ज बनाकर खेली जाती है। पाड़ का यह रद्भमञ्ज नाट्यशास्त्र में वर्णित रद्भमञ्ज का स्मरण दिलाता है। यह चतुष्कोण बनता है। बीच में स्थान खाली रहता है, और चारों ओर पाड़ों की पार्श्ववीथिकार्ये बनायी जाती हैं। पूरव-पश्चिम कुछ चौड़े मञ्ज रहते हैं और इन पर ही पात्रों के बैठने का यथानुरूप प्रबन्ध रहता है।

ऐसा प्रसिद्ध है कि शाहगज में ड्योढ़ियों में एक विषम ब्रह्म-नरायनलाज पुरविया रहते थे, उन्होंने यह आगरे की चाल का स्वॉंग या मगत चलाई।। इन स्वॉंगों में कही ऐसा आता भी है—

" 'चौरासी की साल।

नये तर्ज का स्वॉॅंग कथा विषम ब्रह्मनरायनलाल।"

इनके बाद 'हीगनखाँ' उस्ताद का नाम आता है। उनके बाद 'हन्नामल' का नाम आता है।

हाथरस के स्वॉग पेशेवर स्वांग हैं, श्रौर प्रायः नौटकी भी कहे जाते हैं। ये स्वांग 'नत्थामल' के विशेष प्रसिद्ध हैं। नत्थामल का स्वांग होता भी वड़ा श्रच्छा था। उसके ये स्वांग तो छप भी गये हैं। इनकी तर्ज वही दोहों, चौबोलों तथा श्रन्य चलते छन्दों की है, जैसे बहरे तबील, कहरवा श्रादि की, जो उन स्वांगों की है जिनको कैंप्टन श्रार० सी० टेम्पल महोदय ने 'लीजेप्ड्स श्रॉव दी पजाव' में संप्रह किया है। मथुरा में नत्थामल की शैली ही विशेष प्रचलित है। 'ख्याल' तथा 'भगत' या 'स्वांग' ज्ञजभाषा में नहीं होते खड़ी बोली में होते हैं, पर ज्ञज-भाषा से प्रभावित श्रवश्य होते हैं।

इस रचित साहित्य के निर्माताश्रों में कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं.—जगिलया, मदारी, गड़पित, मौहर्सिह, सनेहीराम, नरायन, घासीराम, खिचोखुन्नो, गङ्गादास, पसौलीवासी श्रादि। इनमें से मदारी श्रीर सनेहीराम का व्यक्तित्व इन सबसे निराला

एक वारहवाँ खेल छोटे वचों को वहलाने का छौर है। कखरों से भुनभुना खरीद कर, उसे वजाते हुए वच्चे को गोद में खिलाने वाला कहता जाता है।

१-''लला खिलोना लेड रे, कोई कंजर भूखे जॉय जी।'' १-लाला कौन कौ, दमड़ी के नौंन कौ। एक तेरहवाँ खेल है ''गाय गुप्प''—

वच्चे को पास बुलाकर, उसके नीचे का होठ एक हाथ से पकड़ कर उससे कहते हैं, कहो 'गाय'

वचा कहता है 'गाय'

् 'गाय का वच्चा' 'गाय का वच्चा'

'गाच गुड़ खाच'

'गाय' कहने के वाद जैसे ही वच्चा गुड़ कहता है कि उसका होठ ऊपर के होठ से लगा देते हैं, फलतः 'गुड' न वोलकर वच्चा 'गुप्प' कह जाता है।

नया लोक-साहित्य—वालकों के खेलों के वाणी-विलास के इस संचित्र परिचय के साथ श्रिधकाशत. उसी लोक-साहित्य की रूप-रेखा देखी गयी हैं जो परम्परित है, जिसके रचियताश्रों का पता नहीं है। किन्तु गावों में ऐसा भी प्रचलित साहित्य है जो गाँव के प्रसिद्ध किने लिखा है, श्रीर वह श्राज वहें मान के साथ गाया जाता है। ऐसे सभी गीत प्रायः पुरुप समाज में ही गाये जाते हैं, श्रीर वे ये हैं:— जिकड़ी के भजन, रसिया, होली, समादी भजन श्रादि। ये नये-नये विपयों पर तथा नयी-नयी चाल पर वनाये जाते हैं। इनके भारी-भारी दज्ञल होते हैं। 'ढोला' भी वनाकर गाया जाता है। पर ढोला की वस्तु प्रायः वधी हुई है, उसमें ढोला रचिता केवल वर्णन विस्तार में ही श्रपना विशेष कीशल दिखा सकता है। 'छ्याल' भी वनाकर गाये जाते हैं। इनमे नागरिक रुचि की मलक श्रा जाती हैं, एक विशेष विशेष श्रीर श्रवकारिकता की श्रोर ध्यान इसमे विशेष रहता है, नफासत श्रीर नाजुक वयानी का टामन थामे ये 'स्याल' लिखे जाते हैं। 'स्यॉग' या 'भगत' भी रची जाती हैं। स्वॉग या भगत जनता

श्रौर श्रनुभन के वाक्य मदारी में भले ही प्रयुक्त मिल जाँय किन्तु संस्कृत की स्मृतियाँ श्रौर शास्त्रों की छाया मदारी के काव्य में हमें नहीं मिलती किन्तु गढ़पती के ढोले में इसका स्पष्ट पुट है। श्राधुनिकता चमके विना थोड़े ही रह सकती है। उपमा-श्रलङ्कार भी गढ़पती में विशेष परिमार्जित हैं। तुकान्तता श्रधिक स्पष्ट श्रौर शुद्ध है। मदारी की तुकान्तता कहीं कही हास्यास्पद भी होगयी है। मदारी की शिष्य परस्परा कुछ ऐसी है—

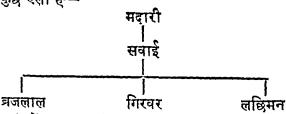

सुनते हैं ब्रजलाल श्रीर गिरवर के समय में श्राकर गढ़पती ने मदारी के बनाए हुए कुछ श्राखर सीखे थे श्रीर उन्हें ही वह विस्तृत श्रीर विशद् रूप उसने दिया जो श्राज चिकाडे पर गाया जाता है।

चिकाड़ा एक बाजा है। उसकी भी कुछ चर्चा कर दी जाय। मदारी के समय मे 'कनटेका' ढोला गाया जाता था । मदारी ने किसी वाजे के साथ अपना ढोला नहीं गाया। श्रपने दोनों हाथ कानों पर रख कर शान्ति से सरस्वती मनाई जाती थी श्रौर फिर ढोला श्रारम्भ कर दिया जाता था। चिकाड़े का आविष्कार अन्धकार में है। किसने इसका श्राविष्कार किया ज्ञात नहीं। मदारी की शिष्य-परम्परा में जो ऊपर दी गई है, चिकाड़ा हाथ में भी नहीं लिया गया। कुछ का कहना है कि 'बाटी' के दुलैया ने चिकाड़े पर पहलेपहल ढोला गाया था। किन्तु मदारी ने किसी बाजे को नही अपनाया था। यही कारण है कि मदारी के काव्य में तुक का श्रीर एक्ति का चमत्कार तो मिलता है किन्तु सङ्गीत गायन के तत्वों का उसमें स्रभाव है। एक स्रौर परिएाम हुआ। जैसा मैंने अपने एक 'ढोला: एक लोक महा-काव्य' भें यह स्थापना की है कि इसके बीच-बीच में अन्य तर्जें भी आ मिलती हैं। उदाहरणार्थ नल के विवाह के अवसर पर ढोले वाला अवसर पाकर ज्योंनार गाने लगता है, गारी गाने लगता है, कहीं मल्हार का पुट आ जाता है, 'निहालदे' का। इसका

१ हस नवम्बर १६४६

था। मदारी तो ढोला का आरम्भकर्ता माना जाता है। सनेहीराम की वाणी सिद्ध मानी जाती है। इन दोनों का यहाँ संनिप्त परिचय दिया जाता है, जिससे लोक-प्रतिभा के विकास का कुछ मर्भ प्रकट हो। ये परिचय सुनकर दिये जा रहे हैं। ये उन्हीं स्थानों से लिए गये हैं, जहाँ ये रहते थे और जहाँ इनके वंशज अथवा वंशजों के परिचित आज भी विद्यमान हैं।



फिर इसके पश्चात् उसके वंश में कोई नहीं वचा। जहाँ आज मदारी का घर वताया जाता है वहाँ तीन घर वन चुके हैं। मदारी का कोई भी नाम लेवा पानी देवा नहीं वचा किन्तु यश'शरीर से वह आज भी जीवित है। ढोला के गायक और श्रोताश्रों के साथ उसका नाम भी श्रमर हो जायगा। मदारी का चेला सवाई था। सवाई को मरे लगभग पचास वर्ष हुए। उसके कुटुम्बी जन वतलाते हैं कि वह ६० वर्ष की उम्र में मरा था। यह भी कहा जाता है कि सवाई ने बुढ्ढे मदारी से ढोला सीखा था। इस प्रकार सवाई का जन्म भी मदारी के सामने ही हुआ था। इस प्रकार हिसाब लगाने से मदारी का युग श्राज से लगभग १४० वर्ष पूर्व होगा।

वहुत से लोग गढ़पती को होले का आदि प्रवर्तक मानते हैं। सं० १६६६ वि० में गढ़पती जीवित था और गंगा के इस पार और उस पार उसका नाम वहें आदर के साथ लिया जाता था। उसके होले के परिमार्जन और परिष्कार को देखकर, विशदता और व्यवस्था को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह होले का आदि ह्म नहीं है। फिर मदारी की प्राप्त हुई कुछ पहरियों से तुलना करने पर तो यह वात और भी स्पष्ट हो जाती है। मदारी के होले के 'आखर' साधारण और प्रामों के प्राचीन प्रचलित शब्दों में है। इसके अतिरिक्त प्राम के आचार-शास्त्र और

व्रज में ऐसे भी गीत गाये जाते हैं जिनमें स्त्रियों के दो वर्ग हो जाते हैं। एक वर्ग गाता है, दूसरा केवल 'अस्तोवचन' कह देता है। वह भी एक प्रकार से सुरैया का ही एक रूप है। हम अन्य लोक-गीतों के सुरैयों पर विचार नहीं करते किन्तु ढोला में सुरैया पर विचार करना विकास-कम के लिए आवश्यक है। मदारी के समय में सुरैया का कार्य साधारण था। वह गायक की पंक्ति के ऋन्तिम ऋत्तर में विराजते स्वर को खीच ले जाता था श्रीर गायक जो श्रागे की पंक्ति गाता था उससे जोड़ लेता था। इस प्रकार एक-एक पंक्ति के बीच में सुरैया एकसूत्रता धनाए रखता था क्योंकि महाकाव्य में एकसूत्रता रहना श्रावश्यक है। सूच्म व्यापारों का भी वर्णन श्रयेचित है, इसलिए ढोला में प्रत्येक साधारण से साधारण घटना का उल्लेख हमें मिलता है। फलतः ढोला इतना विस्तृत श्रीर पृहद् हो गया है। यह लिखा-पढ़ा जाने वाला महाकान्य नहीं, गाया जाने वाला महाकान्य है। श्रतः गाने में भी एकसूत्रता रहना, श्रनवरतता रहना ढुलैये को श्रावश्यक लगी, श्रत उसने सुरैये का श्राविष्कार किया। महारी के समय के सुरैये का यही एक काम था। एक लाभ सुरैये से श्रीर भी होता था। श्रोतास्त्रों को बातचीन करने का स्त्रवसर नहीं मिलता था स्त्रीर ध्वनि परिवर्द्धिन होकर सर्वत्र श्रव्य हो जाती थी । फिर सुरैया में धीरे-धीरे विकास होता गया। स्वर पकडने के लिए छन्तिम दो-चार शब्दों को भी सुरैया लेने लगा। फिर यह हुआ कि आधी पक्ति दुलैया अकेला गाता था और आधी पक्ति को सुरैया-दुलैया दोनों मिलकर गाने लगे। फिर अधिक व्यवस्था लाने के लिए प्रत्येक पंक्ति के श्रन्त में. सुरैया 'हरी-हरी' जोड देता था। जिससे प्रत्येक पक्ति के श्रन्त में 'ई<sup>7</sup> स्वर ही होता था। फिर श्रागे चल कर श्रौर भी विकास हुआ। जैसे महाकाव्य और नाटकों में अन्तर्प्रसङ्ग होते हैं उसी प्रकार सुरैया भी अपने लिए प्रधान कथा के अतिरिक्त अन्य एक छोटी सी कथा को पद्मबद्ध कर लेता था श्रीर ढुलैया की एक पंक्ति किर उसकी एक पंक्ति इस क्रम से ढोला गाया जाने लगा। आज सुरैया विकास करता-करता ढुलैंथे के समान महत्त्वपूर्ण हो गया है। किन्तु मदारी के समय में यह रूप सुरेंगे का नहीं हो पाया था। इस विकास-क्रम को दृष्टि में रखते हुये भी यदि मदारी पर दृष्टि डाली जाय तो वह इस इतिहास का आदि पुरुप ही दीखता है।

लमावेश मदारी के ढोले में नहीं होता। उसमें श्रीर बोर्ड राग-रागिनी वीच में नही ख्राती। कारण चिकाडे का भवना है। चिकाडे का प्राविष्कार ढोला के इतिहास में एक श्रपना श्रलग महत्व रखता है। इसे श्रधिकतर ढोलेवाला श्रपने ही हाथ से वजाता है। जो हुलैया श्रपने श्राप चिकाडा नहीं बजा सकता वह ढोला श्रच्छी तरह जम कर नही गा सकता। इसका श्राविष्कार गढ्पति से तो पहले ही हो चुका था। गढ़पति ने इसी की सहायता से अनेक राग-रागनियों का समावेश ढोला काव्य में कर दिया । चिकाडा मारङ्गी के वंश का ज्ञात होता है। किन्तु सारङ्गी के समान वैज्ञानिक श्रौर सूच्म वह नही होता । उसमें तीन चार तार होते हैं। किन्तु तार सारङ्गी के से नही होते। प्रत्येक तार बहुत से वालों का होता है और वाल एक सूत्र में गुंथे हुए होते हैं, खलग-श्रलग नहीं होते। तीन खुटियाँ होती हैं जो तारों को शिथिल श्रीर तङ्ग करने के लिए होती है। दुलैया जहाँ जैसा श्रवसर देखता है नागें को ढीला-कडा करता है। तारों के ऊपर के सिरे को दवा देने से ध्वनि के उतार-चढाव प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार चिकाडे को काम में लाया जाता है। चिकाड़े के वजाने का जी गज होता है उसमें 'छम्म-छम्म' ध्वनि करने वाली पंसुरी लगी होती है जो वस्तुत: नृत्य में पैजनी की ताल का स्थानापन्न हैं ज्ञौर संगीत के साथ नृत्य की आवश्यकता की पृति करती है। किन्तु मदारी ने इसका उपयोग नहीं किया था। श्रत ढोले के विकास के साथ यह श्रारम्भ से नही है। श्राज विना चिकाड़े के कोई भी दुलैया ढोला नहीं गाता।

दूसरा तत्व 'स्रेया' का है। सुरैया का इतिहास चिका है से प्राचीन लगता है। सुरैया महारी के साथ भी रहता था। एक नहीं कई सुरैया उसके साथ रहते थे। श्रंग्रेजी वाजे में एक निरर्थक ध्वनि निकालने वाला वाजा होता है जिसका राग की लय से कुछ सम्बन्ध नहीं किन्तु फिर भी उसकी निर्थिक ध्वनि श्रंग्रेजी वाजे के लिए श्राव- ध्यक है। वैमे ही कुछ-कुछ रूप सुरैया का है। स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले गीतों में भी यह तत्व विद्यमान रहता है किन्तु एक विचित्र रूप में रहता है। एक श्रागे गानेवाली स्त्री होती है उसके साथ श्रनेक स्त्रियों 'ऍऐ' ही करती रहती हैं जिसमे गानेवाली स्त्रियों को श्रावाज को श्रिक विस्तार श्रीर अनवरतना मिल जाती है। ज्योनार के समय

जैसे बहुत से सूत्र श्राकर मिल गए उसी प्रकार ढोला-मारू की कहानी भी श्रा मिली। राजपूताने की यह कहानी व्रज में श्राकर नल की कहानी की लोक प्रियता के सम्मुख श्रपना श्रस्तित्व नही रख सकी श्रीर नल-चरित्र में ही श्रपने को खो बैठी। इस प्रकार श्राज जो महाकाव्य ढोला मिलता है उसमें प्रधानता राजपूताने की नही वरन् नल के पोराणिक व्यक्तित्व श्रीर उसी के नाम के साथ चिपकी हुई श्रनेक लोक तत्त्व पूर्ण गाथाश्रों की है। शुद्धतम ढोला मदारी ने बनाया था जो वस्तुत. एक खण्डकाव्य था। नाम तो उसका ढोला हो रख दिया गया क्योंकि मदारी ने ढोले को बहुत लोक प्रिय बना दिया। जिन हुलैयों ने नल-चरित्र को श्रपनाया उन्होंने ढोला-मारू की कहानी का छाड़ देने की चेष्टा नहीं की। वरन् उसे उसमें श्रन्तभूत कर लिया। इस प्रकार ढोले का श्राज का भव्य महल खड़ा हुआ।

मदारी ने पहले सूत्रा-संदेसे की रचना की । सूत्रा मारू द्वारा भेजा हुआ आता है और ढोला को प्रेम-पत्र देता है। उस प्रेम-पत्र को पाकर ढोला की आँखें खुलती हैं। रेवा अव तक ढोला को शराव के नशे में चूर रखती थी ऋौर उसे मारू की सुधि नही आने देती थी। रेवा को त्याग करने की इच्छा अव प्रवल हुई। उसने राजा ब्रुध ( जो बूध भाटी के नाम से मदारी के ढोले में हैं ) की मारवाड़ को जाने का सकल्प कर लिया। घोड़ा श्रादि सभी सवारो श्रपनी-श्रपनी श्रस-मर्थता दिखाती हैं। फिर एक करहा ( ऊंट ) तैयार हो जाता है। उस ऊँट का बड़ा भारी शृङ्गार किया गया। रेवा ने उस ऊँट को लॅगड़ा भी कर दिया किन्तु वह ढोला को राजा बुध की राजधानी में ले पहुँचा। वहाँ जाकर उसने राजा बुध के बगीचे में डेरा डाले। मालिन उस सट्टेसे को लेकर मारू के महलों में पहुँची श्रौर सारा हाल बता दिया। मारू ने पहले श्रपनी नायॅन भेजी। नायॅन के हाथ का उसने पानी नही पिया क्योंकि गङ्गाराम तोते ने उसे सारी बात बता दी थी। फिर मारू ने अपनी बहिन कारू भेजी। उसका भी यही हाल हुआ। इसी प्रकार एक दो बार श्रीर परीचा लेकर मारू आई श्रीर अपने पति को कचे थागे से पानी खीचकर पानी पिला गई। इतने श्रश का नाम मदारी ने 'वाग का ढोला' रखा था।

फिर राजा बुध को इस बात की सूचना मिली उसके यहाँ सेद्मझ जैसलमेर का एक वनिया रहा करता था। उसने राजा को मदारी जाति का बाह्यण था। मथुरा जिले में मथुरा से दो मील पर अवस्थित लोहवन का वह निवासी था। वह नगरकोट वाली देवी का 'भगत' था। शाक्तों से सम्बन्ध रखने वाली जाति जो आज कल बज में वसी है वह जुलाहे कोली हैं। विना उनके साथ जाये देवी की यात्रा सफल नहीं होती। देवी में गाँव वालों का विश्वास दृढ़ करना कोलियों का कार्य हैं। इन कोली-पण्डों के साथ-साथ मदारी ने आठ वार नगरकोट की यात्रा की थी। आज की सी यात्रा की सुविधाएँ उस समय प्राप्त नहीं थी। रेगिस्तानी मार्ग होने के कारण यात्रा कठिन थी। इससे यात्रियों का गाँव वालों से विशेष सम्पर्क भी होता था। मदारी, सुनते हैं, देवी से हर वार यही वरदान माँगता था कि वह कुछ ऐसा रच दे कि सब लोग गाँव। आगो चलकर उसकी मनोकामना पूरी हुई। आज भी बहुधा । ढोला गाने वाले उसकी वन्दना सरस्वती मनाने के साथ करते हैं।

राजपूताने में ढोला-मारू की कहानी लोक प्रिय है। उस कहानी को सम्भवत साधारण रूप में मदारी ने नगरकोट की यात्रा के समय सुना था । उस कहानी को गेय रूप में ही सुना हो-यह भी सम्भव है। उसी कहानी को लेकर गदारी ने वर्ज में 'ढोले' का वीज वपन किया। मदारी ने इसी कहानी को ३६० पहरियों में रखा। मदारी की वनाई हुई तो केवल यही ३६० पहरियाँ हैं। इनमे से आज केवल १२४ के लगभग प्राप्य हैं। प्राप्त भी एक अनोखे दझ से हुई हैं। एक ८० वर्ष का बुड्ढा मृत्यु-शैया पर पड़ा था। उसके स्त्रीर मृत्यु के वीच में केवल श्राठ दिन की दूरी थी। इस दूरी को वह जीर्ण-काय पजर हाँफ-काँप कर पूरी कर रहा था। उसे महारी का बनाया हुआ सारा ढोला याट था। किन्तु नोट लेने वाला तनिक डेर से पहुँचा। वहुत कहने सुनने पर उसने ढोला लिखवाना शुरू किया । ६ दिन<sup>े</sup> तक वह ढोला लिखवाने के योग्य रहा फिर वह ढोला न गा सका। उसके ऊपर ढोले का यहाँ तक रंग जम गया था कि मरने के समय तक वह ढोला गाते-गाते रो तक पडता था। वह चला गया श्रीर ढोले का एक सूत्र वह हमारे हाथ में दे गया। वे ३६० पहरियाँ ही टोले का श्रादि हैं।

श्राज उसी कहानी में नल-पुराण जोड दिया गया है जैसे वकरी के गले में ऊँट वाँध दिया गया हो। टोला को नल का बेटा मान लिया है। मारू को नल की पुत्र-वधू। श्रदः नल की कहानी के साथ लीलाश्चों की स्फुट रेखाएँ भागवत से ली गई हैं। रंग भरने में डनकी मौलिक प्रतिभा ही दीखती है। उस रंग भरने में उनकी श्रपनी निश्चल सरल वैयक्तिकता की स्पष्ट छाप है। उक्तियाँ उनके श्रपने चमत्कार की द्योतक हैं। लोक-हृदय को छूने की चमता उनमें है। इसका प्रमाण उनकी ब्रज यापी प्रियता है। गाँव-प्रालों की इनमें जो श्रद्धा-श्रास्था है, उसे देख कर तो थह विश्वास जमने लगता है कि सनेहीरामजी व्यासजी के लोक-सुलभ संस्करण हैं। लोक-प्रियता की दृष्टि से उनका काव्य ब्रज में श्रद्धितीय है।

इनके भजनों के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि वे श्रीकृष्ण, दाऊजी श्रीर यमुनाजी में विशेष श्रास्था रखते थे। दाऊजी की मान्यता गाँवों में श्रीकृष्ण से किसी प्रकार कम नही है। इसीसे सनेहीराम जी कहते हैं.—

> "हमारें दाऊजी के नाम की आधार। नाम अनन्त, अन्त नाँइ बल की धारें मुख की भार।"

दाऊजी 'शेष' जी के अवतार माने गये हैं अतः 'धारें भुष्ठ कौ भार' कहा गया है। वल्लभकुल सम्प्रदाय में श्री यमुनाजी की मान्यता श्रीकृष्ण-ित्रया के रूप में है। सनेहीरामजी पतित-तारिणी यमुनाजी के गीत गाते हैं —

'तेरो दरस मोय भावें, श्री यमुना मैया । शीतल नीर. पाप कूॅ पावक, श्रघ कूॅ हाल जरावे ।'

फिर कृष्ण-लीलाओं को गाना तो सनेहीरामजी का मुख्य धर्म ही था। माखनलीला, माटी खाने की लीला, रासलीला छादि पर तन्मयता से लिखे हुए भजन प्रत्येक गाँव में, विशेष ध्रवसरों पर ढोलक, मंजीरा और खटतारों पर गाये जाते हैं। कृष्णजी के शृङ्गार का वर्णन देखिए, कितना ध्रमुठा है.

पीले होट, मन्द हास, गलें परी गुक्समाल। कोटि काम लाजैतन, सामरी लगें तमाल॥

88 % %

चीकने, मुछारे श्रौर कारे घुँघरारे केस, मधुप समाज लगे, श्रधर श्रक्त भेष गोल गोल हैं कपोल, देखत कटें कलेस॥

श्रादि श्रादि।

वहकाया। राजा ने भी उसका विश्वास कर लिया। मोती नामक एक विनया के साथ एक वड़ी फोज देकर टोला को पकड़ने के लिए भेजा। ढोला उस समय सो रहा था। सूत्रा उसे जगाता है फिर युद्ध होता है। मोती विनया हार मान कर भाग जाता है। इस प्रकार राजा को विश्वास हो जाता है कि 'यह टोला ही है। वह बुलाया जाता है। राजा के द्रवारी यह निश्चय करते हैं कि इसे द्रवाज में होकर निकाला जाय। सारे नगर निवासी श्रीर मारू को उसके काल का पता था। सब ब्राहि-ब्राहि करने लगे हैं। मारू ने दान पुख्य किया किसी प्रकार ढोला द्रवाजे में होकर निकला। दरवाजा गिरा। करहे का पिछला श्रङ्ग दव भी गया। तब गौना हुआ श्रीर ढोला-मारू गढ-नरवर को लौटे।

श्रिषक श्राश्चर्य की वात तो यह है कि मदारी ने गौना करके होला-मारू को घर जाकर सुख मनाते नहीं दिखाया। कहानी को दुखान्त कर दिया है। यहाँ उन होनों के मरने का एक प्रसंग श्चौर जुड़ा हुश्चा है। राजा नल ने एक वार एक तालाव वनवाया था। उस पर पहरा विठा दिया था कि वह राज-ताल हैं; उसमें कोई श्चौर श्चादमी न नहाने पाये। एक दिन एक साधू श्चाता है श्चौर तालाय में नहा लेता है। नौकर उसे राजा के पास पकड़ कर ले जाते हैं। राजा उसे शूली का दंढ देता है। शूली उस साधू की करामात से टेड़ी पड़ जाती है। इस प्रकार वह वच जाता है। साधू के शाप से तालाव का पानी सूख जाता है श्चौर महादेव का दरवाजा वन्द हो जाता है। नल के वहुत प्रार्थना करने पर साधू उससे कहता है कि इसमें तेरे वेटा-वधू समा जाँयने, तव उनकी विल से इसमें पानी हो जावगा श्चौर दरवाजा खुल जायगा। मारू को इस वात का पता चल जाता है। वह तालाव में जा वैठती है श्चौर होला को भी श्चपने पास खुला लेती है। इमयन्ती के समकाने पर भी वे नही मानते। वे समा जाते हैं श्चौर पानी हो जाता है।

यही कहानी है जिसे मदारी ने आरम्भ में ढोला का रूप दिया था। किर सुनते हैं कि उसने नल-इमयन्ती का विवाह, इन्द्र से बाद, श्रीखा तथा श्रीखा से मुक्ति का ढोला भी बाद में बनाया था। इन कहानियों का मदारी का बनाया हुआ कोई भी अश श्राज प्राप्त

## लोक-गीत साहित्य का अध्ययन

## तीसरा श्रध्याय

(अ) जनम के गीत

लोक गीतों का स्वभाव-- मज के लोक-गीतों को हम उनके उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में वाँट सकते हैं। एक अनुष्ठान-श्राचार सम्बन्धी, दूमरे मनोरखन सम्बन्धी। यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि मतुष्य ने लोकाचार श्रीर व्यवहार तथा श्रनुष्टानों में गीतों को इतना महत्त्व कव से श्रीर क्यों देना श्रारम्भ किया। किन्त इसमें सन्देह नहीं कि 'गीत' किसी भी संस्कार या 'प्राचार के स्राज प्रधान श्रङ्ग वन गये हैं। भारत में सोलह सस्कारों से जीवन को सस्कृत करने का श्रादेश तथा श्रादर्श रहा है। इन सोलह सस्कारों में से तीन सस्कार सबसे प्रमुख हैं १—जन्म, २—विवाह, ३—मृत्य । मनुष्य-जीवन की ये तीन महान घटनाये हैं, जिनके द्वारा साधारण क्रम का व्यतिक्रम प्रवर्शित होता है। इन तीनों प्रधान संस्कारों से शेप तेरह संस्कार मृतत भिन्न भूमि रखते हैं। चृडाकर्म, उपनयन, कर्णछेदन श्रादि संस्कार किसी प्राकृतिक सघटना से सम्बन्ध नहीं रखते। जन्म. विवाह तथा मृत्यू जीवन की अवतारणा से प्रकृत सम्बन्ध रखते हैं। ये प्रकृति के अपने चक्र के अहा हैं। इनमें से प्रथम दो साधारणतः श्रानन्द और प्रसन्नता के श्रवसर हैं श्रीर श्रन्तिम शोक का। प्रकृति प्रजनन-किया की समृद्धि के लिए सदा उत्सुक रहती है, जिससे उसकी परम्परा अविच्छिन्न रहे। यही कारण है कि समस्त सृष्टि में प्रजनन क्रिया के लिए सौन्दर्य श्रीर श्राकर्पण का एक प्रदर्शन होता रहता है। फलतः मानव, वह चाहे भारतीय हो श्रथवा श्रभारतीय, इन तीन घटनाओं की श्रोर विशेष श्राकर्षित होगा श्रीर प्रभावित होगा। यही

<sup>े</sup> साधारणत इसलिए कि कही-कही 'जन्म' पर शोक किया जाता है श्रीर मृत्यु पर हर्ष। उदाहरण के लिए ब्रह्मा श्रीर चीन की सीमा पर 'मचीना' नामक नगर में वहां के निवासी पुत्र जन्म पर शोक मनाते हैं क्योकि वे धमंत यह मानते हैं कि एक जीव वन्धन में पड गया। श्रीर मृत्यु पर प्रसन्न होते हैं कि जीव बन्धन मुक्त हो गया:

वज के वृत्तों का वर्णन हरिश्रोधजी ने 'प्रिय-प्रवास' में किया है। श्राप ऐसे वृत्तों की भी गिनती गिना गये हैं, जो वज की भौगोलिक परिस्थितियों में नहीं पनप सकते। पर सनेहीरामजी तो उन्हीं वृत्तों को लिखेंगे जो उनके रात-दिन के देखे हैं:

प्रथम लतान सोभा, चित दैकें सुनो तात।
पीपर, पसेदू, केसू, ठाड़े जामें वर पाँत।
ठाड़े ऐं करील, स्ख सेंगर कूँ सब खाँत जी।
डूँगर, खड़ियारन ते हीसिया लपेटा खाय।
रेमजा, षमूर सो, सिहोरेन कूँ देखी जाय।
जुही खिले अपुढारी।

संयोग-सुख विभोर वातावरण मे प्रकृति-वर्णन देखिए:

कोई कोई वेरिया, श्रमरवेलि छाइ रही। फारे मुख वारी सो विरिम सुख पाइ रही। पकत लिसोरे जय, खूब छिब छाइ रही जी। पात के समैया जा से, कोकिल करत सीर। भाँति भाँति पंछी बोले, चित्त हूमें लागें चोर। (श्राहि)

यह सनेहीराम जी के जीवन-चरित्र श्रीर उनके काव्य पर एक तैरती हुई दृष्टि है। इसी प्रकार के न जाने किनने लोक-किन श्राज प्रामों की जनता के हृदय में बसे हैं श्रीर उनका काव्य प्रामीणों के कंठ में लहरें ले रहा है। श्रीर यहाँ उन सवका परिचय देना संभव नहीं। यह शोध का एक प्रथक विषय है।

परम्परित श्रीर रचित त्रज-लोक साहित्य श्रीर साहित्यकारों के इस सिंहावलोकन से त्रज की सम्पन्नता का पता चलता है। सूर तथा श्रम्य श्रष्टद्धाप के किवयों, स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, व्यास श्रादि की रचनाश्रों ने श्राज का त्रजमानस श्राच्छादित कर रखा है, िर भी उसका श्रपनत्व बना हुआ है। उसके मृत्य को हम श्रागे चल कर ही जान सकेंगे।

×

×

ए बाइ दूजो महीना जब लागिए, राजे तीजी महीना जब लागिए, वाको खीर खाँड मन छाइए,

प्रव राजे चौथौ महीना जव लागिए
 ए बाइ पॅचयौ महीना जव लागिए
 ए बाक्रॅ कोल के त्राम मॅगाइए

राजे छटयों महीना जब लागिए ए बाइ सतयों महीना जब लागिए ए हूँ अपितस अपिवस साधु पुजाऊँ राजे अठयों महीना जब लागिए

राज अठया महाना जब लागए ए में श्रपविस श्रपविस महल भराऊँ ए वाइ नौयों महीना जब लागिए

ए मैं अपित्रस अपितस दाई बुलाऊँ, तो हुरिल जनाऊँ

एक दूसरे गीत में बताया गया है कि पहले दूसरे महीने में 'बाकी थुक्थुकियन मन लागी', तीसरे चौथे महीने में खीर खाँड़ को मन चला, पाँचवे छठे में खुरचन पेड़े को मन लगा, सातवें-आठवे में आम के रस को मन किया। इस प्रकार नौ महीने होने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के उत्पन्न होने पर सोभर 'सोहर अथवा सोहिले होने लगे। जचा को पीने के लिए पानी औटाकर और कई औपधियाँ मिलाकर दिया जाता है। यह पानी एक 'चरु' अथवा मिट्टी के घड़े में औटाया जाता है। एक घड़ा मँगा कर उसे गोबर से चीता जाता है, उस पर गोवर से खिरतक तथा कुछ चक्र बना दिये जाते है। यह समस्त किया 'चरुआ रखने की किया' कही जाती है। चरुए को चित्रित करना, तथा उसमें औषधियाँ हाल कर पानी भरवा कर आग पर रखने का समस्त कार्य सासु को करना होता है। इस कार्य के लिए सासु को नेग मिलता है। इसी समय कौरों पर साँतिये भी गोवर से ही रखे जाते हैं। साँतिये रखने का कार्य ननद का होना है, उसे भी इसका नेग मिलता है। इन कार्य के समपन्न होजाने पर लोक-प्रथानुसार कही छठवे दिन, कही किसी

भ सोभर वह गृह कहनाता है जिसमें जच्चा रहती है। प्रसूतिका गृह् के उपलक्ष्य में गाये जाने वाले गीत 'सोभर' कह गते हैं।

३ स्वितिक ।

कारण है कि हमें सस्कारों में प्राय पहले ही दो विषयों पर विशेष गीत प्राप्त है। मृत्यु पर भी गीतों का श्रभाव नहीं है, पर वे वहुन कम हैं श्रीर वैसे ही कम महत्त्व के भी है। मथुरा की चतुर्वेदी स्त्रियों में भी मृत्यु पर गाकर ही रोने की प्रथा है।

प्रत्येक संस्कार के हमें दो रूप स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं। एक पौरोहित्य सम्बन्धी श्रीर दूसरा लौकिक। पीरोहित्य रूप वह है जो किसी पुरोहित के द्वारा मन्त्र आदि के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। लौकिक वह है जिसे लोकाचार के आधार पर किया जाता है और जिसका उल्लेख किसी स्मृति में नहीं मिलता, श्रीर न उसके सम्पादन कराने के लिए किसी पुरोहित की प्रावश्यकता है। इसे बहुधा खियाँ ही कर लेती हैं। यह लोकाचार ही विशेषत गीतों से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध रहता है। यह सम्बद्धता भी हमे दो प्रकार की मिलती है. एक आनुष्ठानिक, दूसरी औपचारिक। अनुष्ठान के गीत वे हे जिनके लिए कोई स्मार्त व्यवहार निश्चित नहीं हाता ख्रौर जिसका समस्त कार्य खियाँ गीतों के साथ करती हैं। ये गीत इस आचार के लिए उसी प्रकार श्रनिवार्य श्रीर सगुन के समके जाते हैं, जितने कि दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए मन्त्राचारए। इन गीता के साथ वार्ता का अत्यन्त घनिष्ठ,सम्बन्ध होता है। उदाहरण के लिए विवाह में रत-जगे के गीत। त्रोपचारिक गीत केवल माङ्गलिक मृल्य रखते हैं त्रोर वहुवा किसी स्मार्त श्राचार के साथ गाये जाते हैं। श्रानुधानिक गीतां की जन्म श्रीर विवाह दोनो ही सरकारो न बहुलवा रहता है।

जन्स के सस्कार—नज में जन्म के समय के श्राचारों ना लम्या श्रनुष्ठान होता है। गर्भावान से नो महीनो तक की सम्पूण श्रविध भी जन्म के सस्कार के श्रन्तर्गत श्रा जाती है। इस वीच में शास्त्रों की दृष्टि से गर्भावान के उपरान्त 'पुंसवन' सस्कार ही होता है। यह सस्कार लोकाचार में इस नाम से विख्यात नहीं। लोका चार में यह 'साव' पृजने का श्रवसर माना जाता है, श्रीर भी प्रतीक में इसे 'चोक' कहते हैं। पित श्रीर पत्नी चोक पर बेठावे जाते हैं। यह सरकार सातवे महीने में होता है। जित के 'सोहर' गीनों में से एक गीत में इन नो महीनों में गिभेणी की जो दशा होती है उसका वर्णन इस प्रकार मिलना है—

'पहलो महीना जय लागिण, वाको फूलु गद्यो फलु लागिए'

कुछ गीत ऐसे हैं जिनमें यदि कामना पूर्ण हो जाय छोर पुत्र उत्पन्न हो जाय तो क्या किसे दिया जायगा इससे सम्बन्धित हैं। ये दो प्रकार के हैं—एक में तो प्राय सभी नेगों का उल्लेख हैं, दूसरे में 'ननद' की बदन का। ननद छौर भावज के पारस्परिक भावों को प्रकट करने वाले इस छात्रसर पर कितने ही गीत गाये जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें प्रसव-पीड़ा का वर्णन है, वह पीडा कोई वटाले, यह भाव विरोप छाया है। पुत्र उत्पन्न होने पर जो छानन्द होता है उसका उल्लेख भी कुछ गीतों में हुआ है। कुछ में पुत्रों के उत्पन्न होने के समय की ववाइयाँ हैं, कुछ में आगे कुँ वर के सम्बन्ध में कामनाएँ हैं। इस प्रकार इन सोहिलों को यों विभाजित कर सकते हैं—

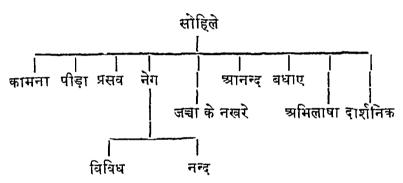

ये समस्त गीत भी दो बड़े प्रकारों में बाँटे जा सकते हैं एक स्फुट, दूसरे प्रवन्व । प्रवन्य-गीतों में किसी न किसी प्रकार की कथा-गीत प्रवृत्ति मिलती है । वह कथा-प्रवृत्ति वर्णन-कम-बद्धता का रूप ले ले चाहे कथानक का ! स्फुट में निश्चय ही वह सौन्दर्यनहीं आ पाता जो प्रवन्ध में आया है ।

पुत्र-कामना के दो गीत महत्त्वपूर्ण हैं। एक में गंगा माँ से वरदान माँगा गया है। यथार्थ में वरदान माँगा नहीं गया, माँगा गया है गगा में डूबने के लिए एक स्थान, एक लहर। एक स्त्री कोख के दुख से दुखी है, उसके पुत्र नहीं होता, वह डूब मरना चाहती है। गगाजो उसे आशीर्वाद देती हैं कि जा तुम्के पुत्र होगा। पर वह इतनी उतावली है कि घर लौट कर तुरन्त ही वर्ड्ड से काठ का बालक बनवा लेती है और चाहती है कि कोई इसी में प्राण डाल दे। पर, प्रकृति-क्रम से ६-१० महीने वाद ही बालक होता है। नन्द और सासु उसे

श्रन्य दिन गृह-शुचि श्रौर स्नान का संस्कार होता है। यह साधारणतः वज में 'छठीं' के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन जचा-वचा स्नान करते हैं, समस्त घर लीप पोत कर साफ किया जाता है। श्रव श्रीर लोग भी जचा वचा के पास आ जा सकते हैं। इससे पूर्व जचा के पास जाने से छूत लगती है, श्रीर श्रपवित्रता होती है। इसी दिन सध्या को तीर साधने का संस्कार होता है। चौक पर वच्चे के साथ माँ वैठती है तो श्रन्य मगल-श्राचारों के साथ देवर को बुलाया जाता है। वह तीर साधता है। यह तीर सीक का बना होता है। इस कार्य का नेग देवर को भी मिलता है। इन सस्कारों के उपरान्त कुर्यों पूजने का सरकार होता है, फिर नामकरण सरकार जिसे साधारण भापा में 'व्छोन' कहते हैं। यह साधारणतः दसवे दिन होता है। इस दिन पुरोहित आकर यज्ञ आदि कराता है और प्रह-नच्चत्र शोधकर नाम रखता है। इसमे स्त्री श्रीर पुरुष को गाँठ जोड़कर बैठाया जाता है। यह 'तगा वॅधाने' का सस्कार भी कहलाता है। इसी दिन स्त्री के मायके से भेंट श्राती है, जिसमे कपड़े-लत्ते, मिठाई, श्राभूपण श्रौर धन होना है। यह 'पछ' या 'छोछक' कहलाती है। इस प्रकार त्रज में जन्म की धूमधाम समाप्त होती है।

जैसा ऊपर के विवरण से विवित होता है, इसमे केवल 'नाम-करण' के अवसर पर ही पौरोहित्य-सरकार होता है, शेप समस्त आचार घर की वडी-वूढी खियों के द्वारा ही होते हैं। अत इन सवमें आचारों के साथ गीतों का विनष्ट सम्बन्ध मिलता है। इन गीतों के प्रकारों को हम निम्न तालिका से भली प्रकार समक सकते हैं—

वै तथा सोभर—वे के गीन ठीक उस समय गाये जाते हैं, जब बचा पैटा होता है। इनमें यहीं भाव मुख्य होता है कि 'वै' रिक्त हो तो कुन्हार के जाय, भरी हमारे यहाँ श्राये। 'वं' 'विधि' का योनक है, या विवि की शक्ति का। 'वैमाता' शब्द बज में बहुत प्रच-लित है। मेग्ठ की श्रोर यह 'वीमाना' कहा जाता है। यह मानुकाश्रों का योनक हैं जो बालक के माथ उसकी देखरेख के लिए रहती हैं। कुन्हार तो प्रजापित विवाना है ही।

जिन्त के गीतों में सोभर के गीत या नोहिले प्रधान हैं। इन गोतों में कई भावनाओं का प्रकाश हुआ है। छुछ गीत तो ऐसे हैं जिन में पुत्र को कामना नथा उसके लिए कुछ उद्योग छादि का उल्लेख है। श्रादरसूचक शञ्दों से सम्बोधित करती हैं। वाजे वजने लगते हैं, मगलचार होते हैं। स्त्री देवर के द्वारा मोते हुए पित को जगवाती हैं कि वे श्राज श्रपनी स्त्री का सोहिला देख ले। यह स्पष्ट हैं कि यह 'कामना-गीत' प्रवन्ध की भूमि पर वना है। इस गीत में हमें वाहर के कुछ गीतों से तुलना करने पर विदित होता है कि दो गीत मिल गये हैं। पं० रामनरेश त्रिपाठीजी ने जो गीत संप्रह किये हैं उनमें सोहर का प्रथम गीत हमारे इस गीत से विल्कुल मिलता है, केवल वह स्थल भिन्न है, जो दूसरे गीत का श्रंश है। यहाँ हम दोनों गीतों का वह श्रंश देते हैं जो मिलता है:

व्रज का गीत

१

राजे गंगा किनारे एक तिरिया सु ठाड़ी घरज करें, गगे एक लहरि हमें देउ तो जामें डूवि जैयों, घरे जामें डूवि जैयों।

Ś

कै दुखु री तोइ सासु री ससुरि की कै तेरे पिया परदेस। कै दुखु री तोय मात पिता की, कै मा जाए बीर। काहे दुख दुविही।

3

ना दुखु री मोइ सासु री ससुर को, नांइ मेरे पिया परदेस। ना दुखु री सोइ मात पिता को ना मा जाए बीर। सासु बहू कहि नांएें बोलें ननद भाभी ना कहै। ननद भाभी न कहै। न हो राजे वे हरि बॉंभ कहि टेरें तो छतियाँ जु फटि गईं।

४

जाई दुख दूबिहों सो जाई दुख दूबिहों, राजे लौटि उलटि घर जाउ, लाल तिहारें होइ, ललन तिहारें होइ। पूर्वी जिले का

गगा जमुनवाँ के विचवाँ तेवइया एक तपु करइ हो। गंगा । अपनी लहर हमें देतिड मैं मॅमधार डूवित हो॥

की तोहि सास-ससुर दुख कि नैहर दूरि बसै। तेनई! की तोरे हरि परदेस कवन दुख डूबहु हो।

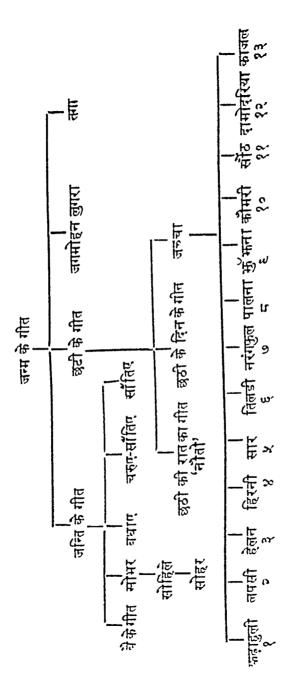

पूर्वी ध

मोरे पिछवरवाँ घढ़ इया वेगि ही चिति स्रावहु हो। बढ़ई गढ़ि देहू काठे के बलकवा मैं जिया बुक्तावर्ज— मन समुक्तावर्ज हो।

१०

काठे का चालक गढ़ि दिहलें श्रॅगने धरी दिहलई हो॥ बाबुल मोरे श्रॅगने रोइ न सुनावड मैं वॅिमनि कहावड हो।

११ देव गढ़ल जो में होते डॅ १ तो रोइ 'सुन उते उ, हो। रानी बढ़ई के गढ़ल होरिलवा रोवन नाही जानइ हो॥

पूर्वी गीत यही समाप्त हो जाता है श्रौर दु खान्त रहकर राजा-रानी के पापों का इस युग में भी प्रायश्चिन करता है, पर जज के गीत में यह काठ का बालक केवल मनोवृत्ति की एक श्रवस्था को सृचित करता है, मात्र सचारी की भाँति श्राया है। वह चाहती है कि उस काठ के बालक में प्राण पड़ जायं, पर नौ दस माह वाद बालक उसके हो जाता है। त्रज का गीत श्रागे बढ़ता है—

राजे जे नौ, जे दस माँस वीते गरभ के, तो होरिल सबद सुनाइये। राजे सासु बह किह बोलें, ननद भाभी बोलें, ननद भाभी बोलें। वे हरि जचा किह बोलें, तो छितयाँ जुिं गईं। सुनि सुनि रे मेरे दिवर छतारी, तो वसी बजाओं, मुरली वजाओं।। भैया ऐ लाओं जगाय तो देखें मेरो सोहिलों।

<sup>े</sup> काठ का बालक बनाकर उसमें प्राणो की कामना करना भ्रादिम मनो-भावों और विश्वासो के अनुकूल प्रतीत होता है। लोकवार्त्ता के विद्वान इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि भारत में ही नहीं ससार भर में बाह्य-साम्य टोटके के रूप में काम में श्राता है, श्रच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी। किसी का 'पूतरा' निकालना उसके लिये श्रशुम माना गया है। कपढे या चून के पुतले के श्रङ्ग श्रङ्ग में सुइयां चुभाकर श्रपने शत्रु को मारने का श्रनुष्ठान कितनी ही जगहों में होता है। यह काठ का बालक बनाकर उसमें प्राणो की चाह ब्रज के गीत में उसी बाह्य-साम्य के प्राचीन विश्वास श्रीर टोटके की श्रोर सकेत करती प्रतीत होती है। श्रन, यह काठ का बालक ब्रज के गीत में श्रिषक उपयुक्त ढङ्ग से नियोजित हुशा है। पूर्वी गीत में वह इस रूप में नहीं।

3

गंगा <sup>।</sup> ना मोरे सासु-ससुर दुख नांही नैहर दूरि वसे । गगा <sup>।</sup> ना मोरे हरि परदेस, कोखि दुख द्वयाहो ॥

8

जाहु, तेवड्या घर श्रपने हम न लहर देवड हो। तेवई। श्राजु के नवणें महिनवाँ होग्लि तोरे होड हैं हो॥ यहाँ तक व्रज का गीत पूर्वी गीत के साथ चलता है। पूर्वीगीत यहाँ से दो चरण लेकर समाप्त हो जाता है —

"गंगा । गहवरि पिश्ररी चढ़ उवे होग्लि जब होड हैं हो। गगा ! देहु भागीरथ पून जगन जस गावड हो।।

यह गगा की मनौनी व्रज्ञ के गीत में नहीं है, न भगीरथ जैंसा पुत्र व्रज्ञ की दुखिया मॉगनी है। वह घर चली जाती है श्रोर काठ का वालक बनवाती है। यह काठ के वालक की वात भी पूर्वी गीत में मिलती है, पर कुछ दूसरे ह्रप मे। रानी खिडकी में वैठी है, राजा कहते हैं संतान-विहीन होने में तो श्रन्छा है जोगी हो जाऊँ। रानी ने कहा में भी जोगिनि हो जाऊगी। दोनों भीख मांगकर खाया करेंगे। करम्व के पेड़ के नीचे वेठे राम वालक बना रहे थे। रानी ने राम से कहा कि तुमने किसी को दो, किसी को चार, दस-पाँच तक बच्चे दिए हैं मुक्ते क्यों भूल गये राम ने कहा—राजा पूर्व जन्म में वहेलिया था रानी वहेलिन। तुम्हे पुत्र नहीं मिल सकता। तुम सास, ससुर, नन्द का श्रादर नहीं करती, जेठ की परहाँ से परहेज नहीं करती। रानी कहती हैं श्रव में यह सब कहाँ गी—श्रोर यहाँ से वे पिक्तियाँ श्राती हैं जो बज के गीत में मिलती हैं।

व्रज का गीत

ष्याई धन तन मन मारि राजे मेरे पिछ्वारे वर्ड़ की। लाला तू मेरी देवरु जेठु, राजे क्हों मेरी कीजिए। काठ पुनर गढ़ि देव सो वाड लेके चिठहों, वाड लेके चेठिहों।। राजे व्हाय घोय भई ठाढ़ी तो सुरज़ मनामें रामु मनामें। राजे काठ पुनर जिड़ हारों तो जाड़ लेके चेठिहों, जाड़ लेके सोमें।।

<sup>ै</sup> देखिये कविता-तौमुदी, प्रामगीत, सोहर गीत ३, ६० ६ ।

जब कौशिल्या [प्रसन्न] होकर ,धन लुटाती है, कैकेयी नही राजा ही कौशल्या को रोकते हैं—

> "वाउर हो रानी कौशिल्या किन वउराई। रानी धीरे-धीरे पटवा लुटावउ राम वन जइ;ही॥२४॥ पर कौशल्या।कहती,है,।इससे क्या १ राम भले।ही वन चले

जायॅ, मेरा वॉंभपन तो मिट गया।

इन कामना-गीतों में कामना मूल में ही विद्यमान है, वैसे तो कामना, उद्योग श्रीर फल-प्राप्ति तथा त्यानन्द सभी भावनाएँ इनमें श्रायी हैं। किन्तु ये सभी उस मूल-कामना की भावना से ही श्रोत-प्रोत हैं। ये गीत पुत्र-जन्म होने के उपरान्त ही गाये जाते हैं। श्रत पुत्र का जन्म तो इनमें प्राप्त-फल के कि में होना ही चाहिए। यही तो वह घटना है, जिसके लिए 'कामना' की गयी है।

एक श्रीर मनोवैज्ञानिक बात इन गीतों में दिखाई पड़ती है। ये गीत इतने पुत्र की जालसा से भेरित निही जितने वन्ध्यात्व के कलङ्क से निवृत्त होने की प्रेरणा से। यह बन्ध्यात्व की विगईणा इतनी ब्रज के गीतों में तीव्र नहीं जितनी पूर्वी गीतों में।

प्रसन्न-पीड़ा के दो गीत उल्लेखनीय हैं। एक मे प्रसन्न-पीड़ा से पीड़ित सास, जिठानी, 'चौरानी, नन्द और, देवर से, कहती हैं कि हमारी पीर वॉटलो—सास को हंसुला, जिठानी को वाजूबन्द, चौरानी को आरसी, ननद को ककण, देवर को अंगूठी का प्रलोभन देती है। फिर पुत्र जन्म हुआ, पीड़ा मिट गयी, तो जच्चा कहती है कि यह तो ईश्वर को छुपा से हुआ है "मरौ लक्षा रामनें दीयौ", तुम में सिकसी ने इसमें क्या किया है १ अतः मेरे दिये आभूपण लौटा जाओ—

तैने सासु कहा कीयो, मेरो े्लक्षा राम नें दीयो।। फेरिजा मेरो हॅसला हजारी॥

दूसरे गीत में प्रसव-पीड़ा-पीडिता पाँच पान, पाँच वीड़े, पाँच सुपारी ननद को दिलवाकर अपने पित को बुलवाती है। पित आते हैं, दुखी पत्नी को हृदय से लगाते हैं, पत्नी कहती है कि यह जो गाँठ घंघ गई है, उसे खोलो। 'राजे बाँघित किनहूँ न जानी, राजे खुलत जग जानीए।' यह जो पीड़ा हो रही है उसे बाँटो। पित फह्ता है कि—

वाजन लागे वाजं ; घुरन लागे नवल निसान ॥
धनि धनि गंगे तोय धन्निएं तुमने वढायो मेरो मान ॥
बज का गीत इस प्रकार वाह्यतः भले ही दो तन्तुश्रों का वना
प्रतीत हो, पर श्रन्ततः वह एक ही है। इसमें गगा में इवने की दुःखव भावना, गगा का वरदान, पर स्त्री की उतावली, फिर; पुत्र-जन्म, सास ननद तथा पित के भावों में पिरवर्त्तन श्रीर गंगा को धन्यवाद ये सब बहे स्वाभाविक रूप में श्राते हैं, श्रीर गीत को सुन्दर श्रीर सुखान्त वना देते हैं। गीत यों कुछ लम्बा हो गया है, पर श्रपने विधान में पूर्ण श्रीर प्रभावोत्पादक है।

दूसरा गीत राजा दशरथ श्रौर उनकी रानियों से सम्वन्धित है। चौकी पर राजा दशरथ वैठे हैं, नीचे कौशिल्या। कौशिल्या कहती हैं कि हमें पुत्र रूपी सपत्ति चाहिए, श्रयोध्या के पिएडतों को बुल-वाइए, वे भाग्य पढ़ें। पिएडतों ने कहा—

"चिट्ठी होइ तो जाइ वाँचि सुनाऊँ, करमु मोपै ना वचे॥ कूश्रारे होइ जाइ पाद्दं समुद्र मो पै ना पटे॥"

ताप्पर्य यह था कि भाग्य में कुछ नहीं लिखा। फिर माली बुलवाये गये, उन्होंने श्रीपिध दी। वह पहले कौशिल्या ने, फिर सुमित्रा ने पीली। सिल धोकर कैंकेई ने पीली। कौशिल्या के राम हुए, सुमित्रा के लदमण, केंकेई के चरत भरत। राजा दशग्थ थेली लुटाने लगे, तो केंकेई भीतर से बोली "राजा थोड़ा थोड़ा धन वाँटो, ये वालक तो वन को जायँगे।" किसी ने केंकेयी को टोक कर कहा — ऐसे शब्द मत कहो, यह तो श्रानन्य का चए है।

इस गीत का, दशरथ-कौशिल्या के वंशहीन होने का भाव तो पूर्वी कई गीतों में हैं किन्तु माली के श्रौपिध देने का भाव नहीं है। पूर्वी गीत में तो दशरथ-कौशिल्या तपस्या करने लगते हैं। उन्हें तपस्त्री या जोगी मिलना है वही 'भमूत' दे देता है। 'इन गीतों में सुमित्रा श्रौर कैंकेयी के नाम नहीं श्राते, न लदमण तथा चरत-भरत के पंदा होने का उल्लेख होता है। केवल 'राम' के जन्म की वात रहती है। श्रौर दशरय कौशिल्या ही श्राते हैं। पूर्वी गीत में राम के उत्पन्न होने पर पिखतों को खुलाया जाता है, वे राम के वन जाने की भविण्य-षाणी करते हैं। राजा दशरथ दुखी होकर महल में जा सोते हैं। श्रौर

वही, गीत, ७, एड १६। गीत ६, एळ १४।

पीड़ा से निस्तार होने श्रौर प्रसव होने से सम्वन्धित एक गीत इस प्रकार है—

> श्रलचेले क्रॅमर तैंनें बिरदि उठाई सास ननद वाकी श्रोली टोली मारें कुत्ता विलेया कें दूं कु न डारथी, श्रव कैसें होइ निस्तारी. श्रल बेले क्रॅमर तैंने बिरदि उठाई। 'साम्र ननद' सौं बोल जो वोले. श्रव कैसें होइ निस्तारौ श्रवबेले क्रॅमर तैंनें बिरदि उठाई। 'बहिनि भानजी' कौ मानु न राख्यौ, श्रव कैसे होइ, निस्तारौ श्रलवेले क्रॅमर तैंनें विरदि उठाई। श्रवऊ ध्यान धरौ हरिजू कौ, जब तिहारी होइ निस्तारी श्रवबेले क्रॅमर तैंनें विरदि उठाई। जे नौ जे दस माँस बाके हरिल सबद सनाय है गौ निस्तारी। श्रलबेले कुँमर तैंनें बिरदि उठाई।

यह गीत कुछ भिन्न मनोवृत्ति को प्रकट करता है। ऊपर के गीतों में भगवान श्रथवा नारायण का कहीं-कही उल्लेख हुआ, पर धार्मिक-भावना का पुट विशेष नही। पाप-पुण्य श्रौर उसके फल के जैसी कोई बात उनमें नही। इस गीत में इस श्रोर ही विशेष श्रामह है। कुत्ते-विश्ली को दूँ क नहीं डाले, सास-ननद से बोल बोले, बिहन-भानजी का सम्मान नहीं किया, ये पुण्य कार्य नहीं किये जो इस समय श्राड़े श्राते, यदि पुण्य नहीं हैं तो हिर का ध्यान ही निस्तार कर सकता है। यह सब धार्मिक-भावना इस गीत में है। इस धार्मिक-भावना का भी सम्बन्ध किसी धर्म-शास्त्र के विधान से नहीं है। 'कुत्ते-बिल्ली' को श्रन्न डालना 'पश्चमहायक्रों' में से 'बिलवैश्य' यज्ञ के श्रन्तर्गत श्रा सकता है। पर यहाँ उस शास्त्रोक्त दृष्ट की श्रोर संकेत नहीं प्रतीत होता। यह शुद्ध लौकिक सहदयता से सम्बन्धत है।

प्रसव के दो गीत कई दृष्टियों से ध्यान देने योग्य है। एक गीत

गोरी, इप्पर् होड उठाऊँ, जने दस लाऊँ, भैया दस लाऊँ। गोरी जे करनार गठरिया, सिखन विच खोली, जाय रामु छुड़ार्वें, जाय कृष्ण छुड़ार्वें।

पेट के वालक से कहा जाना है कि तेरी माँ बहुत दुखी है, तुम शीव्र जन्म लो । वालक कहता है कि में जन्म कैसे लूँ —िमिट्टी के कूँ ड़े में मुक्ते स्नान कराश्रोगे । भटोले में सुलाश्रोगे, फटी गुक्डी विद्याश्रोगे, छोरा कहके पुकारोगे । तब उसे यह श्राश्वासन दिया जाता है—

सौने के कुड़िल न्हवाऊँ, सूत के पलिका सुलाऊँ।

राजे पीताम्बर विद्यार्ज, ललन किह वोले, हुरिल किह बोलें ॥ श्रन्त में यह महात्म्य-पद है—

> जो जा जचाएे गावै, गाइ सुनावे जचाएे रिकावे, वचाएे सुनावे कटे जनम के पाप, सपित सुख पावे, गोट ले खिलावे।

एसे ही एक पूर्वी गीत की भूमिका तो छुछ भिन्न हैं, पर भाव साम्य है। उस गीत में पहले तो ऊँचे भवन पर दृष्टि जाती है। पीड़ा के कारण राम की परम सुन्दरी स्त्री न वाल वाँघती है, न सिर संवारती है, भूमि पर लोट रही है। वह दासी को पित के पास भेजती है। वे पाँसे खेल रहे हैं, पाँसों को फेंक कर वे रानी के पास पहुँचे खोर पूछते हैं—

कहैं रे धन वेदन हो

मुड़ मोर बहुन धमाकै छारे किडिहर सालई हो।
राजा मुखलिड कम्रिया की पीर तो बाई बोलाबहु हो।६
तुम राजा बढ़ितों गोडबरियाँ हग मुडबरियाँ हो।
राजा पहर पहर पीर छाबै हुनों जन छाबहब हो।७
हानी जो होत न छबडितड, मरद बोलबिनड हो।
रानी बेटन का बाँबल मोटरिया क्ले कल छूटिह

श्रज्ञ श्रोर पूर्वी गीतो में छान त्र्यया छापर उठाना या छवाना तथा उसके लिए जन त्र्यया नग्द लाना तथा गठरी श्रयया मोटरी, श्रोर उमका कृष्ण त्रयया नारायण की छ्या में ही खुलना पूर्ण सान्य रखते हैं।

<sup>े</sup> मिवता-क्षीमुदी, यामगीन साहर २१ 'पु० ४० ।

कोई विशेष महत्त्व रखता है। साधारणत' तो इसमें हमें 'नृ विज्ञान' की दृष्टि से भी कुछ उपयोगी सामग्री मिल जाती है। विजार के मूत्र में हाथ पखारने से दोष लगने का विश्वास इसमें प्रकट हुआ है। यह विश्वास नृ विज्ञान की दृष्टि में किस जाति श्रौर काल विशेष से सम्बन्धित है, इस पर तो श्रागे विचार किया जायगा यहाँ तो उसकी श्रोर संकेत करके गीत की एक विशेषता की स्थापना करनी है। वह गीत यहाँ पूरा उद्धत कर देना ठीक होगा—

श्रायौ जेठ श्रमाढ़ राजे ननद भवज पानी नीकरी, राजे मूत्यो ऐ वरव विजार राजे ननदुलि हाथ पखारिए हाथ पर्लारत लाग्यो ऐ दोसु, श्रव कहा कीजै मेरी भावजी पहली महीना जब लागिए व्याकी फूल गह्यी फलु लागिए प्रव कहा कीजै मेरी भावजी। ए ब्वाइ दूजी महीना जव लागिए राजे तीजो महीना जब लागिए, वाको खीर खाँड मन आइए मै अपुविस अपुविस खीर रॅधाइए लज्जा राखूँ ननद की। श्रव राछे चौथौ महीना जब लागिए ए बाइ पॅचयौ महीना जब लागिए ए बाकूँ कोल के आम मॅगाइए ए मैं अपुविस आम मॅगाइए, मन जो राखूँ ननद की। राजे छटयौ महीना जब लागिए ए बाइ सतयौ महीना जब लागिए ए हूँ अपुविस अपुविस साध पुजाऊं, तौ लज्जा राखूँ ननद की। राजे श्रठयौ महीना जव लागिए ए मैं अपुविस अपुविस महल कराऊँ, लज्जा राखूँ ननद की। ए बाइ नौयौं महीना जब लागिए ए मैं अपुविस अपुविस दाई बुलाऊँ, तौ हुरिल जनाऊँ ननद की। बाकी दाई देहरि आइए, वाके गाय की वच्छा है परयौ वाहिर ते श्राए पतुरिया नाह गोरी हमरी बहिन कहाँ गई।

<sup>ै</sup> गर्भाधान से सातवें महीने में 'साध' पुजाये जाते हैं। इसमें चना स्रीर मूग की कौमरी वांटी जाती हैं। गीत गाये जाते हैं। गर्भवती चौक पर वैठती है।

जिठानी द्यौरानी के प्रसव का है। जिठानी के वचा होने को है। देव-रानी को जाना है, पर विना बुलाए नहीं जायगी। यह सास श्रौर ननद के बुलाने पर भी नहीं गयी। जेठ के श्राने पर वह गयी। 'सासु कूँ ढारयो पीढुला, ननद कूँ ढारयो मृद्धिला।

"राजे द्यौरानी कूँ पचरद्ग-पलंगु "" 'पर जिठानी ने ललन छिपा लिया। श्रव द्यौरानी के वचा हुआ। जिठानी भी श्रादर से बुलाई गईं, स्वयं देवर लिवाने गये तव श्राईं। उनका भी, सास-ननद से श्रधिक पचरद्ग पलद्ग विछा कर श्रादर किया गया। देवरानी ने कहा जिठानीजी श्रापने तो ललन दुवका लिए थे, मेरे ललन को तो लुढका दीजिए। सवको दिखाइये मैं तो तुम्हे इसे गोद दे दूँगी, शायद तुम्हारा ही हो कर जी उठे—

> "जीजी लट छोडि लागूँगी पाँच, ललन दुँगी गोद में जीजी तुमने तो लीए में छिपाइ, तिहारीई है कें जी परे"

इस गीत में एक दृष्ट्रच्य वात तो नीम के यृत्त की भूमिका की है। "जेठ के घ्रॅगना निवरिया, सो भिलिरिमिलिर करें।" इसी प्रकार उत्तराई में "राजे दिवर के घ्रॅगना निवरिया सो भज़र मलग करें।" मिलता है। यह इन गोतों में एक नवीन संविधान है। नीम के साथ (चिरेया) चिड़िया को भी लोक-किव नहीं भूला।

"जेठ के घ्रॅगना निवरिया सो फिलिरिमिलिर करें जेठ की नारि गरभ ते सो कुनुर-कुनुर करें सो चिरैया चुहुँक चुहुँक करें।"

'लट छोड़ि लागुँगी पाँय' में श्रद्धा-समन्वित शिप्टाचार का रूप है।

किन्तु दूसरा गीत श्रौर भी श्रिधिक महत्व का है। उसका कुछ श्रंश ऊपर श्रा चुका है। इसमें गर्भ के नौ मिहनों में होने वाली विविध मनोवस्थात्रों का भी प्रसंगवश वर्णन हुत्रा है, किन्तु विशेषतः उसके कथानक का मूल-केन्द्र महत्व पूर्ण है। कथानक का मूल-केन्द्र है—

"राजे मृत्यो श्रो वरध विजार तो ननदुत्ति हाथ पखारिए राजे हात पखारत लाग्यो ए टोसु—

यह केन्द्र-विन्दु पहली दृष्टि में श्रश्लील प्रतीत होता है; फिर भी यह भी लोकाचार में एक श्रनिवार्य स्थान रखता है, श्रीर कोई न धीश्र जनन्ती भावजी । जिनयों नौ दस पूत,
मेरे विरन कें चलित इकहरी सीर, चिलश्रों चौहरी सीर।
दूसरे गीत में ननद से यचन यद्ध भावज श्रत्यन्त कठोर व्यव-हार करती है। वह कुद्ध होकर कहती है—

> भाजि भाजि व्याँते जारी ननदिया छीडौं छिनारि को घाँघरौ श्रीरु छिनारि की छोडना।

किन्तु तभी भाई आकर बहिन को तो आश्वासन देता है और की से कहता है, तुही यहाँ से निकल जा, हमारी यहिन से क्यों अटकी ?

एक गीत में श्रपने भाई के पुत्र होने का संवाद सुन कर ननद विना बुलाये ही श्रा पहुँचती है। पिना श्रीर भाई तो स्वागत करते हैं किन्तु सोभर में से भावज पूछती है कि—

'किन्नें ननद बुलाई'

ननद एक रात ठहर जाना चाहती है, भावज का रुख कठोर है—

तोय वाँधू तेरे लरिकन वाँधू, श्रीर छिनरी की भैया एक रुपैया की रस्सा मंगाऊँ श्रीर श्रधेली की खूँटा।

पर ननद इन सबको भी लेकर चलती बनी। भाभी के पूछने पर किसी ने उसे सूचना दी है—

'हाँ हाँ वहिना हमनें देखी, खूँटा लटकतु जाय। इस गीत की टेक है ''श्रवई मेरें को सुनरा कें जाय''।

ननद-भावज—इन्ही गीतों में ननद-भावज के मिलिन व्यव-हार का अन्तर-प्रान्तीय गीत आता है। इसमें भावज सीता से ननद कहती हैं कि रावण का चित्र वनाओ। सीता वहुत आप्रह करने पर चित्र वना देती हैं। ननद राम को वह चित्र दिखा देती है। राम, लद्मण के साथ उसे वन में भेज देते हैं। वहाँ उसका रोना सुनकर तपस्वी आ जाते हैं। वे उसे अभय और आश्वासन देते हैं। वज का गीत यहाँ समाप्त हो जाता है। पर बुन्देलखण्डी अीर पूर्वी गीत इससे भी आगे की कहानी का उल्लेख करते हैं।

<sup>ै</sup> देखिये लोकवार्ता वर्ष १ भ्रङ्क २।

२ देखिये क० कौ० ग्रा० गीत पुष्ठ ५३।

राजे तिहारी वहिन की दृखें श्रॉंख लैरे भतीजे ऐ सोइरही।
राजे श्रायों ऐ जेठ श्रसाढ़, राजे हरसारे ने हल रे सम्हारिए
राजे योली ऐ गोरी धन श्राइ, सुनि सुनिरे मेरे समस्थ साहिया
राजे यहरा ऐ गारी न दीजिए, यहरा तो लागे तिहारों भानजों
गोरी तिहारों तो काट्रॅगो मूॅड, राजे जाको श्रस्थ यताइए
राजे काएकूॅ काटोंगे मूॅड, लज्जा राखी तिहारी वहिन की।
राजे मूत्यों श्रो वरध विजार तो ननदुलि हाथ पखारिए
राजे हाथ पखारत लाग्यों ऐ टोसु, तो लज्जा राखी तिहारी वहिन की
गोरी तेरों कॅ श्रसल गुलाम लज्जा राखी मेरी वहिन की।

प्रसव हो जाने के उपरान्त विविध श्रन्य श्राचार होते हैं श्रीर उनके साथ नेगों का प्रश्न उठता है। पर नेगों से पहले भी 'वदन' श्राती है। श्रारम्भ में ही ननद माभी में वातें हुई हैं, ननद ने यह भविष्यवाणी की है कि लडका होगा। भाभी प्रसन्न होकर ननद को कोई श्राभूपण देने का वचन देती है। पुत्र ही होता है श्रीर ननद भावज से वदी हुई वस्तु-श्राभूपण के लिए भगड़ती है। यह भाव कई गीतों में है। एक गीत में तो भावज श्रपने सपने का वृत्तान्त ननद को सुनाती है।

"श्ररी वीवी सपनों जु देख्यो राति, मालिन लाई गलहार। श्रॅगना में भैयाजी ठाडे।

ननद कहती है तुम्हारे पुत्र होगा। "जो बीबी मेरे होगी नॅद-लाल, तुमें दूंगी गलहारु"। समय पर वालक होता है। भावज होल वजाने वाले से कहती है, धीरे-धीरे ढोल बजास्रो, कही ननदी न सुन लें। किन्तु ननद सुन ही लेती है। स्राती है, गलहार मॉॅंगती है। भावज कहती है:—

"लाली जे हरवा मेरे वाप की, तिहारे विरन गढायों सोई लेउ।" इससे रुष्ट होकर ननद कहती है—

पूत जनन्ती भावजी, जिनयों नी इस घीछा, मेरे बिरन के चलन दुईरी सीर, चिलयों इकहरी मीर। यह अभिशाप सुनते ही भावज ननद को लौटानी है छीर गले का हार दे देती है। प्रसन्न होकर ननद अब आशीर्वाद देती हैं— ४-वह तुम्हारे भाई का वैरी है, वह सुन पार्थेंगे तो निकाल देंगे।

वुन्देली

१--- ननद् भाभी आम के पेड़ की छाया में वैठी हैं।

३-- तुम्हारे देश मे रावण वनता है, तुम उसे वनाओ

४--ननद यदि तुम घर न कहो तो खीच दूँ।

पूर्वी

१--ननद् भाभी पानी के लिए गयी

२— × ×

३—जो रावण तुम्हें हर ले गया उसका चित्र वनाश्रो ४—जैसा वज में।

## व्रज

- भन्द ने हठ की, सीता ने पूरा रावण चित्रित कर दिया।
- ६. भावन को ननद ने अन्यत्र भेज दिया, राम को चित्र दिखाया।
- जदमण जाश्रो, सीता को वन में मारो श्रीर नेत्र निकाल लाश्रो।
- प. सीता लक्सर्ण के साथ गईं, वन में प्यास लग आई, एक पेड़ के नीचे लेट गयी।
- ध लदमण ने दोने में पानी पेड़ पर टांग दिया, श्रीर चले गये, तब पानी, की बूँद टपक कर सीता के मुख पर पड़ी, वह जग पड़ी।
- १० सीता रोई, एक वावाजी निकले श्रीर कहा हमी नन्दलाल का जन्म करायेंगे।

- ४. ननद् ने शपथ खाई कि वह न कहेगी, गाय का गोवर मॅगाया, दो हाथ लिखे दो पाँव, वत्तीस दाँत, माथा नहीं लिख पायी।
- ६ राम लदमण खाना खाने वैठे तो ननद रोने लगी श्रीर शिकायत की कि तुम्हारे जन्म के वैरी का चित्र सीता ने खीचा है।
- ७ राम ने लद्मण से कहा सीता को बाहर निकाल श्रान्त्रो।
- **द.** जैसा त्रज में
- ६. जैसा वज में

"लाकुरा हुए, रोचन श्रयोध्या में दशस्य श्रीर लदमण के पास भेजा गया। लदमण के माथे पर रोचन देखकर राम ने पूछा कि ऐसे प्रसन्न क्यों हो शिता के लाकुरा होने के सवाद से राम को वड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्वी गीत में लदमण सीता को बुलाने के लिये गये हैं किन्तु सीता ने जाना श्रस्वीकार कर दिया है, गीत समाप्त हो जाता है। बुन्देलखण्डी गीत भी प्रायः यही समाप्त हो जाता है, पर पूर्वी गीत में जैसे लदमण सीधे सीता के पास पहुँच गये हैं, वैसे बुन्देलखण्डी गीत में नहीं पहुँचे। उन्हें पहले लाकुरा धनुपत्राण से खेलते मिले हैं। उनसे पूछा है कि उनके माता-पिता कीन हैं। वे पिता का नाम छोड़ शेप सब का नाम बता देते हैं। तब लद्मण सीताजी के पास जाते हैं। तीनों गीतों का श्रारम्भ भी भिन्न है—

ब्रज

राजे ननद भवज दोउ वैठिए।
भामी कैसी सुरित देखी 'रामनु'
सुन्देली
श्राम श्रमिलिया की नन्ही नन्ही पित्तयाँ
निविया की शीतल खाँह
बिह तरें बडठी 'ननद भीजाई
चालें लागी रायन की बात।
पूर्वी

पूर्वी ननद भोजाई दूनों पानी गई' श्ररे पानी गई'।

भौजी जौन रवन तुम्हे हरिलेडग उरेहि दिखायहु।

वज का भी यह गीत सोहर है, जन्ति का गीत है। पूर्वी गीत भी सोहर है। किन्तु बुन्डेली के सम्बन्य में कोई ऐसी सूचना नहीं डी गई। यहीं सम्भावना है कि बुन्डेली गीत भी सोहर गीत होगा।

इन तीनों गीतों की सामग्री का विश्लेपण श्रलग-श्रलग इस प्रकार हो सकता है—

नज

१—ननद भाभी वठी हैं। २—भाभी गर्भवर्ता है।

३--ननद कहती है रावण का चित्र खीची।

राम-लद्दमण को लव-कुश खेलते मिलते हैं। वे राम-लद्दमण को देखकर पानी लाते हैं। राम पूछते हैं, श्रपनी जात बताश्री। विना जात जाने पानी कैसे पीयें। कौन तुम्हारे माँ वाप हैं ? उन्होंने कहा कि हमारी माता का नाम सीता है। पिता का नाम नही जानते। राम ने कहा चलो तुम्हारी माँ को देखे। सीता केश सुखा रही हैं। लड़कों ने कहा राम आ रहे हैं घूँ घट निकाल लो । सीता ने राम को आते देखा, व पृथ्वी में समा-गयी। त्रिपाठीजी ने प्रामगीतों में इसी विषय से सम्बन्धित स्त्रीर भी दो-तीन गीत दिये हैं । इनमें से एक तो सीता का वन में दु.ख कि सोने का छुरा कहाँ मिलेगा, तपस्विनियों का आकर उसे आधासन देना, श्रयोध्या में दशरथ कौशल्या तथा लद्मगा के पास रोचन भेजना— लक्सण से राम को पता चलना कि सीता के पुत्र हुआ है-गुरु विशष्ठ का सीता को लेने जाना-सीता का कहना है कि हे गुरु, आपकी श्राज्ञा नहीं टाल सकती श्रतः दस कदम श्रयोध्या की श्रोर चलूँ गी। पर अयोध्या नही जाऊँगी और फाटक पर ही पृथ्वी में समा जाऊँगी। दूसरे में माघ की नौमी को राम ने यज्ञ रचा है, विना सीता के सूना लगता है-गुरु सीता को लेने जाते हैं-पत्तों का दोना बनाकर गुरुजी को अर्थ्य देती है-गुरुजी उसकी प्रशसा करते हैं और कहते हैं कि तुमने राम को मुला दिया है—वह राम के व्यवहार को दुहराती है— मैं अयोध्या नहीं आकॅगी, आपकी आज्ञा नहीं टाल सकती अत. दो कदम श्रयोध्या की श्रोर चल लूँगी। तब राम स्वय गये-गृह्मीडएडा खेलते दो बालक मिले उन्होंने परिचय में कहा-

बाप के नौवाँ न जानों लखन के भितजवा हो हम राजा जनक के हैं नितया सीता के दुलरुष्ट्रा हो।

राम रोने लगे—कदम के नीचे सीता वैठी बाल सुखा रही थी, सीता ने पीछे फिर कर देखा, राम खड़े हैं। राम ने कहा कि मन की ग्लानि दूर करदो, पर सीता ने कुछ उत्तर नही दिया। पृथ्वी में समा गयी।

इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों हिन्दी प्रदेशों में गीत की मूल-कथा प्राय' ज्यों की त्यों प्रचलित है; श्रीर यह समस्त गीत जन्म के संस्कारों से गहरा सम्बन्ध रखता है।

<sup>े</sup> देखिए क० कौ०, ग्रा० गी० सोहर ५१ पृ० ६४ तथा सोहर २४ पृ० ४५

- १० जैसा ब्रज मे
- ११. सीता के लव कुश हुए।
- १२. वन का नाऊ दशस्य को तथा लदमण को रोचन देने गया।
- राम ने पूछा कि लदमण यह रोचना क्यों लाया है। भाभी के लवकुश हुए हैं।
- १४. तदमण देखते हैं, लवकुश धनुपवाण से खेल रहे हैं।
- १५. तुम किनके नाती पोते हो ? टशस्य के नाती, लद्मिण के भतीजे, माता सीता के पुत्र, पिता का नाम नही जानते।
- १६ माँ श्रंचल काढ़ो, तुम्हारे कंत श्रा रहे हैं।
- १७. में ऐसे कंत को नहीं देखूँगी।
- १८. भाभी/श्रयोध्या चलो।
- १६. श्रयोध्या नही चल्रॅ्गी, पृथ्वी में समा जाऊँगी।

पूर्वी

- ननद की शपथ पर श्रोवरी में लिपाकर चित्र वनाया, हाथ वनाये, पैर वनाये. नेत्र वनाये।
- ६. जैसा बुन्देली में।
- ७. जैसा बुन्डेलखरडी में।
- म. जैसा ब्रज में।
- ६. लच्मण दोना टाँग कर चले गये। सीता सोकर उठीं।
- १०. जैसा त्रज में।
- ११. सीता के पुत्र हुआ।
- १२. जैसा वृन्देली मे
- १२ श्र—राजा दशरथ, कौशल्या, तदमण ने नाई को भेट दी।
- १३ राम सागर पर दाँतुन कर रहे थे, लक्ष्मण यह टीका कैसे लगा है १ भाभी के पुत्र हुए हैं। हे लक्ष्मण जात्र्यो श्रपनी भाभी को ले श्राश्रो।
- १४ तदमण भाभी के पाम पहुँचे भाभी श्रयोध्या चलो।
- १५ लदमण लीट जास्त्रो हम घर नहीं चलेगे।

×
 प्रतास के स्वास्त के स्वास क

<sup>े</sup> देखिए दूसरा श्रध्याय ।

यह है जिन्त के गीतों की सामग्री, विषय श्रीर स्वरूप। इसी में सॉॅंतिये रखने का गीत श्रत्नग है, पर वह ननद भवज की बदन या वचन-बद्धता के गीतों से साम्य रखता है। हॉं छठी के दिन के गोबर के सॉॅंतिये कौरे पर रखे जाते हैं। उसका एक गीत यह है—

धरती के दरबार नौहवति वाजि रही ऐ।

याजि रही ऐ घनधोरि।

फूलि रही ऐ फुलवारि, चंपा मौरि रही ऐ

मारुश्ररौ महिक रह्यों ऐ

माता के दरबार नौहवति वाजि रही ऐ

वाजि रही ऐ घनघोरि

फूलि रही ऐ फुलवारि, चम्पा मौरि रही ऐ

सेढ़ मसानी के दरवार नौहवति वाजि रही ऐ

वाजि रही ऐ घनघोरि,

फूलि रही ऐ फुलवारि, चम्पा मौरि रही ऐ

मारुश्ररौ महिक रह्यों ऐ।

इसमें धरित्री, माता, सेढ़ घ्यौर मसानी के यहाँ प्रसन्नता होने का उल्लेख हुआ है। ये सभी प्रमुख देवियाँ हैं, इनका सम्बन्ध प्रजनन से है।

छुठी—जिन्त के गीतों का एक श्रलग समृह 'छठी' के गीतों के नाम से होता है। पुत्र उत्पन्न होने के छठे दिन बाद या उससे पूर्व जैसा लोकाचार हो अथवा शुभ मुहूर्त निकले, जचा श्रीर बचा को स्नान कराया जाता है। सोभर समाप्त हो जाती है। इस दिन भी श्रमेकों गीत गाये जाते हैं। छठी से पहली रात को 'नोता' गाया जाता है।

''गोरी आजु छठी की ऐराति कहाँ तौ किसे नौति आऊं"

इसमें पूछने वाला पित माना गया है। वह कहता है, अयोध्या में हमारी माता कौशल्या है, कहो तो उन्हें 'नौति' आऊं, जचा इस सुमाव पर अत्यन्त कुद्ध होती है और कहती है, मेरी माँ को निमन्त्रण दो। पित फिर अपनी बिहन को निमन्त्रण देने का सुमाव रखता है, स्त्री उसका विरोध करके अपनी बिहन को न्यौंता देने की वात कहती है। इस निमन्त्रण के उपरान्त के गीतों में 'दामोदरिया', तेग के गीत—ष्यय साधारण नेग के गीत स्राते हैं। इनमें जचा की श्रनुरारता तथा उदारता दोनों के चित्र हैं। एक में तो जचा श्रपनी ससुगल की न तो दाई से काम करायेगी, न सासु से, न नन्द से, न जिठानी से, वह समस्त कार्यों के लिए श्रपने पीहर से दाई, माँ, वहिन, भाभी, काकी को युला लेना चाहती है—वह स्पष्ट कहती है—

'में अलवेली ढोला घर न लुटाइ दुर्जगी'

दूसरे में वह कहती है कि दाई श्रावे तो वुला लेना श्रोर उसे नेग भी दे देना, पर यदि वह मगड़ा करे तो घक्के देकर घर से निकाल कर सो जाना। यही वह सासु श्रादि के लिए कहती हैं। इन गीतों में शायः उस समय के श्राचारों का उल्लेख हो गया है; जैसे दाई तो जनाने के लिए, सास चरुए रखने को, ननद सॉंतिए रखने को, जिठानी पलॅग विद्याने को, श्राती है। कहीं-कहीं जिठानी का कार्य पीपल पीसने का बताया गया है। प्रत्येक कार्य नेग या दिलिएा से होता है।

एक गीन जचा के नखरों का भी हैं। इसमें व्याज-स्तुनि श्रोर व्याज-निन्दा का मिश्रण हुश्रा है—

जचा मेरी भोरी भारी रे। म्यॉॅंपे मारि वगल में सोवे, वीछू धरि सिरहाने जचा मेरी मच्छर ते डरपी रे।

इसी प्रकार-

चारि चरस पानी के पीए, नौ बोतल सरवत की पी गई। जचा मेरी पीनों न जाने री।

इसी प्रकार न जचा खाना जानती है, न किसी से भगड़ना जानती है। आनन्द-वधाए का तो यह अवसर ही होता है। आनन्द से कौशल्या फुली नहीं समाती, किसी को कुछ वाँटती हैं, किसी को कुछ। वधाई देने के लिए समुर, जेठ, लाला, ननदेऊ आते हैं। जचा कहती है कि यदि में जानती कि ये लोग आयेंगे तो ऑगन आदि लीप कर समुचित तथ्यारी कर लेती।

इसी आनन्द में श्रिमिलापा का भी न्थान है। यह दिन कव होना जब वह वालक चलना-फिरना आरम्भ करेना । बाबा, दादा कहने लगेना, पढ़ने जाने लगेना । पुरुप पूछता है कि इसका पेड़ किस दिशा में है, छौर उसमें कहाँ फल लगता है। "पूर्य में उसका पेड़ है, फुनगी पर फल लगता है।" "उस फल का लाना तो कठिन है। वहाँ एक लाख दीपक जलते हैं, सवा लाख कुत्ते रहते हैं, एक लाख पहरेदार, सवा लाख रखवारे रहते हैं।" "नरंगफल नहीं छाया तो विप खाकर मर जाऊँगी।" छाखिर पुरुप को नरंगफल लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर चलना पड़ा। घर में चिन्ता हो रही है। माता राम मनाती है, तथा सूर्य की मानता करती है। बहिन भी इसी प्रकार मानता करती है। ये दोनों कहती हैं—"मेरी कब की बैरिन मई बहुछ! भाभी बेटा! विरन छोरी गए।"

स्त्री स्वयं मानता कर रही है:

"राजे सेज चढ़ंती छो धनिया सो राम मनामें सुरजु मनामें मेरी कवकी वैरिन भई कोखि, बलम चोरी गए"—

वह श्रपनी 'कोख' को दोप देती है जिसके लिए नरंगफल मॅगाना पड़ा। राजा नरंगफल के पास पहुँचे, घोड़ा खोल दिया, एक लाख दीपक बुम्न गये, सवा लाख कुत्ते सोगये और एक लाख पहरेदार तथा सवा लाख रखवाले भी सो गये। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ कर पेड पर चढ़ गये, फल तोडकर जेव में रख लिया। फल तोड़ने के शब्द से कुत्ते जग गये, दीपक जल गये, पहरेदार और रखवाले उठकर श्रागये। किंचित युद्ध भी हुआ, पर वे पकड़े गए और जेल में डाल दिए गये। हाकिम ने पूछा कैंसे आये? नरंगफल की थाँग कैसे लगी हाकिम ने कहा यदि तुम्हारी स्त्री गर्भिणी है तो दो चार फल ले जाओ। गर्भिणी स्त्रियों के लिए कोई रोक नही है। वह वहाँ से चले और नरंगफल लाकर स्त्री को दिया, और उसने वह फल सासु तथा ननद को दिखाया। ननद ने कहा कि जल्दी खालो तुम्हारे लाल होंगे।

यथार्थ में छठी के गीतों को छठी के दिन ही गाने का कोई विशेष नियम नहीं है। जन्म के दिन के गीतों के छातिरिक्त छठी के दिन तक ये कभी गाये जा सकते हैं। यही कारण है कि इनमें से नरंगफल जैसा गीत यथार्थ 'कामना' गीत में रुचि-पूजा का गीत है।

'कढाहुली', 'लपसी', 'पालना', 'भुं भुना', 'कठुला', 'काजल' तथा 'नरंगफल' श्रादि कई गीत हैं। इन गीतों में जचा श्रीर बचा के लिए शायः जो जो कार्य किये जाते हैं उनका विवरण रहता है छोर उसके सहारे वच्चे की ननसाल का उपहास भी हो जाता है। गालियाँ भी इन गीतों में हैं। एक गीत मे वीभत्स भाव है। 'लपसी' में लह्मण 'लपसी' के घोखे में 'मल' खा लेते हैं, ननद 'गोवर का चोथ', फिर ष्ट्रकते फिरते हैं। स्पष्ट विदित होता है कि इन गीतों में जो भाव व्यक्त हुए हैं उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक भाव है, मनोरखन के साथ तत्सम्बन्धी कियाश्रों का स्मरण श्रोर सम्पादन। जन्म सम्बन्धी सभी कार्यों को एक विशेष महत्त्व दिया जाता है, वे सभी माझलिक और धार्मिक समके जाते हैं, स्रतः जो कार्य भी होता है, उसका उल्लेख करते हुए, उस कार्य को करते समय कोई न कोई गीत गाया जाता है। ऐसे गीतों में मनोरखन, उपहास तथा गाली का भी उपयोग होता है। दूसरी श्रेग्री में वे गीत रखे जाने चाहिए जिनमें भीतर कही 'टोटके' का भाव छिपा हुआ हो। मेरी दृष्टि में 'लपसी' में 'वीभत्स' भाव का समावेश किसी न किसी टोटके के भाव से हुआ है। श्रन्यया किसी श्रन्य मनोवैज्ञानिक श्राधार पर उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इड़ी के अधिकांश गीत गिनती गिनाते हैं-जैसे 'प लना' में पालना फुलाने, फुं फुना में फुं फुना खिलाने श्रथवा देने, मामा, माँई, नाना, नानी, वूत्रा, फ़्का, मौसी ब्रादि ब्राती हैं, ताई, चाची त्राती हैं और पालना मुलाती हैं, या मुंमना देती हैं। इसी प्रकार 'कठुला' पहनाने आती हैं। कुछ गीत सांस्कारिक भी होते हैं—जैसे एक गीत यह है।

छठी पुजन्तर वहू श्राईं सीता छठी पुजन्तर वहू श्राई डिमेला छठीऐ पुजन्तर कहा फलु मॉॅंगे श्रवु मॉॅंगें धनु मॉॅंगें, श्रपने पुरुखन को राज मॉॅंगें वारो फंडूला गोद मॉॅंगें।

२२—इन गीतों में से एक नरगफल गीत कथा-प्रधान है। यह गीत यों श्रारम्भ होता है —

'जे नौ जे दस मास राजे, राजकुमरि गरभ-ते नरंगफलु मॉॅंगिए।'

राजे। घुरि गए तत्रल निसान, गमन लागे सोहिले। 'राजे नौश्रा के ऐ लेड बुलाय लुचन लैकें भेजिए। राजे जास्त्री, मेरी मांइ कही समकाय, रुकिमिनि नें जाए हीरालाल।' राजे इक बनु नॉखि दूजौ बनु नाख्यौ, । तीजे वन पहुँचे ऐं जाइ, रुकिमिनी के वबुल के । भरी रे कचहरी वबुलजी की वैठिए। राजे विरनजी बैठे उनके पास। राजे नौश्रा के ने लुचन दिखाइए। बाके बाबुल खुसी रही उर छाय। बिरन ब्वाके सुनि रहे। 'राजे हाती वॅधे ऐ हथसार, जरद श्रंबारी दीजिए।' 'राजे घोड़ी वॅघी ऐ घुड़सार, श्रच्छौ सौ जीनु धराय, भाँभन पहिराइए। नौस्रा के ऐ देउ चढ़ाय। राजे भरी रे कचहरी बाबुल उठि चले राजे छोटे विरन उनके साथ, महलनु जाइ पहुँचिए। राजे कही ऐ माय समुक्ताय। भावज उनकी सुनि रही। 'राजे रुकिमिनि जाए नॅदलाल. वधाई लैकें आईए। राजे षटरस भोजनु बनाय, तौ सोरन थार लगाइए।' 'राजे तोडर देउ पहिराय, तौ लाख्री पाँची कापड़े। धेवते के सोहिले। करहु भोजनु रुचिमान, बिदा करि दीजिए।' 'राजे जगर्मोहन लुगरा स्रो लाउ, नाऊ ऐ धरि दीजिए। राजे लै जाउ बगल दबाइ, काऊ न दिखाइए। राजे बीच में वसित ए सुहद्रा तौ उनें न दिखाइए।'

[ २

राजे इक वन नॉिख दुजी वन नाखिए।
राजे तीजे वन श्राइ मॅमारे सुहद्रा के महल में
राजे पूछित पीहर की वात "कहा तै श्राइए।"
'राजे विज रहे तवल निसान, गवत छोड़े सोहिले।
राजे हम तौ लुचन लैकें भेजे रुकिमिनी के वहुलकें।

गर्भवती स्त्री की रुचि को पूरा करना श्रावश्यक है, वह कितनी ही कठिनाई से क्यों न पूरी की जाय। नरगफल में उसी की श्रोर सकेत है।

जब छठी के गीत समाप्त हो जाते हैं श्रीर गीत गाने वाली स्त्रियाँ जाने लगती हैं तब यह गीत गाती हैं:—

"सोश्रों के जागों हुरिल के वादा, ताऊ, गामनहारी राजे घर चली" गामन हारीन के लहॅगा लुगरा लेड उतारि करों हुरिल की गडतनी। नए नए देड पहराय, पुरानेन की किर लेड गडतनी गामन हारीन देड तमोल, गोद भरों तिल चामरी"

जगमोहन-लुगरा—जन्म के सातवें दिन श्रथवा छठी के वाद ननद जब बच्चे के लिए कुर्ता-टोपी लाती है तो एक श्रीर सुन्दर गीत गाया जाता है। यह 'जगमोहन लुगरा' कहलाता है। यह माना जाता है कि 'जगमोहन' नाम की साडी श्रथवा 'फरिया' श्रीर 'लुगरा' नाम का लहंगा। रुक्मिगणी के पितु-गृह में ही था, श्रन्यत्र कहीं नहीं था। इसी के सम्बन्ध का प्रबन्धात्मक गीत इस श्रवसर पर गया जाता है। रुक्मिगणी के माता-पिता ने रुक्मिगणी के पुत्र होने की प्रसन्नता में यह 'जगमोहन लुगरा' रुक्मिगणी के पास भेज दिया है। रुक्मिगणी ने ननद को वचन दिया था कि मेरे पुत्र हुत्रा तो वह 'जगमोहन लुगरा' तुम्हें दे दूँगी किन्तु श्रव देने के श्रवसर पर रुक्मिणी मुकर रही है। श्राखिर भाई के वीच में पड़ने पर भाभी ननद को वह पहना-उढ़ा देती है। ननद श्राशीर्वाद देती है।

इस गीत को विस्तार के साथ यहाँ उद्वृत कर देना ठीक होगा-

जगमोहन-लुगरा
राजे ननद भवज दोनों वैठिए
राजे रुकिमिनि नो-दस माँस गरम ते
राजे ननदुलि वात चलाइए :
'राजे जो तिहारें होंइ नॅदलाल, जगमोहन लुगरा दीजिए।'
'वीवी जो मेरे होंइ नॅदलाल, जगमोहन लुगरा दीजिए।'
राजे ननद चली ऐं श्रपने सासुरे,
याके होरिलु सबदु सुनाइए।
'जगमोहन लुगरा माँगिए,
राजे कैसे वचाऊं श्रपने प्रान, ननदुलि ते छिपाइए।'

भाभी, चुंदरी तौ मेरे बहुत ऐं, सो हॅसुला तौ मेरे बहु घने। भाभी, बद्ति वदी सोइ देउ, जगमोहन लुगरा दीजिए।" "लाली जे लुगरा ना देर्ड कुमरजी के सोहिले। लाली भेज्यौ ऐ जनम दिखामनि माय, मजलसिया वाबुल मोलु दै। लै आयौ री मेरौ तरकसु बेदी वीर, राजे श्रपनी भवज की ऐ साहिबा। राजे जाइ नांइ दुंगी, श्रोढ़ूं तौ अपने चौक पै। लाली, को तिहारे गए लेनहारे, को तौ छेता धरि गये ?" भाभी ना कोई गए लेनहार, नार्ये छेता धरि गए। भाभी हमरे वद्यल की श्रथैयां इने देखिवे श्राइए। भाभी हमारी माय की रसोइया, इनें देखन श्राइए।" "भाभी हमरे विरन घर सोहिलौ, सुनि कै घर आइए।" "लाली, लौटि वगदि घर जाउ, तौ फेरि मति त्राइए।" राजे नैनन भरि लाई नीरु, तौ हिलकिन रोइये। "भाभी हमरे वब्रुल के ऐं देस, जनम मुम्मि मेरी रहीं। भाभी तुम न जमन देउ आजु, लौटि घर जाइए।" "लाली वैठी ऐं तन मन मारि नैननु जल छाइए। राजे वाहिर ते आए, मा के जाए, विरन आए महल में। "राजे हमरी वहिन कैसे श्रनमनी ?" राजे भीतर ते बोली रुकिमिनी, बहिन तिहारी रूठिए। "राजे लाश्रौ जगमोहन लुगरा मोल, वहिन कूँ दीजिए।" "रुकिमिनि, जो कहूँ विकते जे मोल तो हाल जु लाइए। चाहे श्रामें लाख-है लाख खरीदि के लाइए। बहिन लै पहिराइये। रुकिमिनि जुरि रही, पटना की पेंठ माँ तौ रे हम जाइए। भैना लाइ दऊँ दखिनी सौ चीर, वाइ श्रोढ़ि घर जाइये। राजे ब्वाऊ ऐ बहिन नायें लैंति, हठीली हठि परि रही। रुकिमिनि । जौ तुम वहिन न देउ, जाँइ हम पेंठ कूँ, गोरी करें दोसरी व्याहु, सौति तुम पर लाइए। रुकिमिनि । करहु सोलही सिंगार निकरि पीहर जाइए। रिकिमिनि । धनियाँ गहुत लाऊँ व्याहि बहिन नार्ये पाइये। रिकिमिनि । निकरि वाहर तुम जात्र्यौ, द्वलिया तौ ठाडी द्वार है

राजे तुमकूँ वधाए लेके आए, किस्न लेवे आइए।" "राजे सोने के तोडर लाउ, नाऊ ए पहिराइए। राजे साल-दुमाला श्रो लांड, नाऊ ऐ पहिराइए। राजे उढ़ाऊँ भनीजे के सोहिले। राजे पटरस भोजन बनाय नाऊ एं जिमाइए। नौत्रा के भोजन करिये कूँ श्राउ तो श्रासन विद्याइए । नौष्ठा के जिह कहा वगल निहारी ? तौ जाड दिखाइए।" "लाली, नहन्ना, उस्तराएँ पेटी, ती जाइ कहा देखिए।" "नौत्रा के हमते द्या मित खेलै गाम की ऐ नाऊ, तेरी वगल जगमोहन लुगरा दवि रहे, तौ हमते छिपाइए। राजे चौ न दिखाइए नौत्रा के चलूँ गी तिहारे ई साथ वटनि पूरी है गई।" "लाली तुम तौ वावरी गमारि मेरे संग मति चली। तिहारे विरन तौ श्रामें लैनहार, श्रद्ररु करि जाइए। लाली विना रे बुलाए मति जास्रो, श्रदरु नाएँ होय।" राजे रुकिमिनी कौ डोला ऐ माथ, नाऊ के संग चिल दई। राजे एक वनु नाँखि दुजा वनु नाँखिए। राजे तीजे वन पहुँची है श्राइ ववुलजी के महल में। राजे विरन जो वैठे चटसार, देखि भैना हॅसि दए। "भैना देखि भतीजे को सोहिलो भाजति तुम श्राडण।" राजे महलन भावज सुनि रही, ''राजे।हथियन में बड़ी हाती, जरद ऐ श्रम्बारी, राजे श्ररजुन नन्देङ, बैठि जार, ननद सुख पाइण। राजे बोड़ियन में बड़ी घोडिला, राजे चन्दा सुरज से मेरे भानजे, जा चढ़ि जाडण, ननद सुख पाइए । राजे बकुचिन में बड़ो चू दरी, राजे जाइ ननदिया ए देर. खोडि घर जाइए। राजे गहनेन में बड़ी हाँमुला, सो जाइ ननिवया एँ शिजिए। जाइ पहरि घर जाउ। "माभी ! हथिया वंदे बहुतेरे, घुटिल घुडमार में । भाभी ! बदनि बदी ए माई देउ. जगमीहतु लुगरा दीजिए। ६-वह खौर भी श्रधिक क्रुद्ध होकर कहती है, तुम्हे किसने व्याचा था।

[ऊपर के गीतों में कही कही तो यह गीत धमकी के रूप में परिणत हो जाता है। ]

७—ननद कहती है यह मेरे पिता का देश है, जन्म भूमि है। खाज तुम मुक्ते यहाँ ठहरने भी नहीं देती, बहिन दुखी है।

[ यह भाव भी जन्ति के गीतों में घ्राया है। ]

प-भाई आये। रुक्मिणी कहती है, खरीटकर ले आओ और बहिन को दो। पर यह 'जगमोहन लुगरा' वाजार में विकता कहाँ है। तो वहिन तुम्हें एक अच्छा दिल्लिणी चीर ही लादू, पर ननद हठ पर दृढ है।

निनद की हठ का उल्लेख उन गीतों में भी है।]

हे—तब भाई रुक्मिणी पर कुद्ध होता है कि दो श्रपना 'जग-मोहन लुगरा' नहीं तो मैं दूसरा व्याह करा लूँगा। तुम निकलो यहाँ से श्रपने घर जाश्रो, मैं स्त्रियाँ तो बहुत ला सकता हूँ पर बहिन नहीं मिल सकती।

[भाई का क्रोध तो ऊपर के गीतों में भी कही कही आया है। जचा को घर से निकालने की धमकी भी है, पर वह तर्क नहीं है जो स्त्री और वहिन के मूल्य को ऑकता है।]

१०—भावज ननद को आदर से बुलाकर 'जगमोहन लुगरा' देती है और आशीर्वाद चाहती है।

११--ननद् श्राशीर्वाद् देती है।

जन्म के आचारों में अन्तिम नामकरण संस्कार का दिन होता है, इस दिन तगा वाँधा जाता है, इसे 'दष्टीन' भी कहते हैं। यह प्राय दसवें दिन होता है, यों शुभ मुहूर्त और लोकाचार के भेद से और किसी दिन भी हो सकता है। इस दिन जचा के भाई तथा पिता के यहाँ से 'छोछक' भी जाती है। इस अवसर के गीतों में छी अपने पित या भाई से कुछ माँगती हुई दिखायी गई है। एक गीत में पित इस प्रकार उत्तर देता है।

"ए धन पीश्ररो विरन पैते मॉॅंगि, हमपे मित मॉॅंगिए, खिचरी भवज पैऊ मॉॅंगि, लडुऋरे माय पै ते मॉॅंगिए"

<sup>े</sup> पीग्ररो-पीले वस्न को कहते हैं, इसे "पीमचा" वर्ज में कहते हैं, यह पीला

"लाली। वगरो, वगित घर आउ, जगमोंहन लुगरा पहिग्ये। लाली। पहिर ओढ़ि घर जाउ, तो मुख भरि असीस जु दीजिय।" "भाभी। अमरु रहें तिहारी चुरियाँ, अमरु तिहारे यीछिया। भाभी! जीओ तिहारे कुमरु कन्हैया। कुमरु तिहारे चौक में, खेले तिहारे ऑगन में।"

इस गीत का प्रबन्ध-विधान जन्ति के उन गीतों के जैसा है जिसमें ननद-भोजाई की वदन का उल्लेख है। किख्रित तुलना से यह विदित होता है कि उन गीतों की मूल-प्रेरणा सम्भवतः इस गीत से ली गयी है क्योंकि इसमें वे सब भाव जो उपरोक्त गीतों मे ख्रलग-ख्रलग ख्राये हैं, इसमें एक प्रवन्ध में गुॅथे हुए हैं। इसमे निम्न थातें हैं—

> १—ननद्-भावज वैठी हैं। उनमं वदन हो जाती है। भावज कहती है कि यदि मेरे पुत्र हुत्रा तो तुम्हे 'जगमोहन-लुगग' दूँगी।

[ उपरोक्त गीतों मे प्राय. 'गलहर' का उल्लेख हुआ है।] ननद श्रपनी ससुराल गयी।

- २—रुक्मिणी के पुत्र हुन्त्रा, उसने पिता के यहाँ रोचन भिज-वाया। पिता स्त्रीर भाई ने नाई का सत्कार किया स्त्रीर जगमोहन लुगरा दिया स्त्रीर यह हिदायत करनी कि मार्ग में 'सुभद्रा' को मत दिखाना।
- ३—नाई सुभद्रा के गया। वहाँ भी सत्कार हुआ। वहाँ नाई ने कहा कि तुम्हारे माई कृष्ण तुम्हे लिवाने आयेगे उनके साथ जाना। सुभद्रा ने नाई के वगल मे 'जगमोहन लुगग' देख लिया, वह नाई के साथ ही चल पड़ी।
- ४—भावज ननद को हाथी, घोड़े, चूँदरी देने को कहती है। ननद कहती है, इनमें से कुछ नहीं लूँगी, जो यदन वदी थीं वहीं दो।
- [ यह भाव भी ऊपर जन्ति के कई गीतों में मिलता है ] ४—भाभी कहती हैं, वह तो मेरे मायके से छावा है, भाई
- लाया है, मैं चीक पर पहनूँगी।
  [अपर के गीतों मे खाभूपलों का उन्लेख है, खत भावज उन्हें
  सा-वाप द्वारा गढ़ाया वताती है]

हिक मङ्गल-कार्यों का श्रारम्भ 'पीली चिट्ठी' से होता है। कन्या-पत्त से पीली-चिट्ठी श्राती है, उसमें यह सूचना होती है कि विवाह की तिथि श्रमुक निश्चिन हुई है, लगुन श्रमुक दिन श्रायेगी। पीली चिट्ठी चले जाने के उपरान्त बूश्रा तथा विहनों को निमन्त्रण भेजे जाते हैं। उन्हें लगुन से पूर्व श्रवश्य ही घर श्राजाना चाहिए। निश्चित तिथि को लग्न-पत्रिका श्राती है। वह विधिवत् लड़के के हाथ पर रखी जाती है। उधर वह पत्रिका लड़की के हाथ पर रखी जाकर तव लड़के के यहाँ श्राती है। उस पत्रिका के साथ धन तथा श्रन्य द्रव्य मेंट-स्वरूप श्राता है। लग्न-पत्रिका में यह निर्देश रहता है कि किस दिन किस मुहूर्त में मॉवरें पड़ेंगी, तथा कितने तेल हैं। लग्न श्राजाने के उपरान्त भात माँगा जाता है। विहन श्रपने भाई को भात के लिए नौतने जाती है।

जिस दिन से तेल श्रीर हल्दी चढ़नी होती है, उससे पहली रात्रि को रतजगा होता है। रतजगे की रात्रि को कितने ही श्रमुष्ठान स्त्रियों द्वारा होते हैं। प्रात. सूर्योद्य से पूर्व गीत गाये जाते हैं। इसी दिन पहला तेल चढ़ता है। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में गीत-मङ्गल के साथ-साथ लग्न-पत्रिका में कन्या-पत्त का पिडत जितने तेलों का विधान करता है, उतने तेल वर पर चढ़ाये जाते हैं। तेल चढ़ाने वाली स्त्रियाँ ही होती हैं। वे 'गौन्नें' (गौरनें) कहलाती हैं। तेल समस्त शरीर मे नही मला जाता । इस प्रकार तो उबटन के साथ हल्दी ही चढ़ती है। कई गौन्नें होती हैं। वे दूर्वा लेकर उसे तेल में डुवाकर, सीधे हाथ से बाँये श्रीर बाँये से सीधे पैरों को, फिर घुटनों को फिर सिर को स्पर्श करती हैं। तेल चढ़ जाने के उपरान्त 'श्रारता' होता है। यह क्रम वरावर चलता रहता है। रतजगे के पश्चात वाले दिन तेल चढ़ने के साथ ही वर के ककण भी बाँध दिया जाता है। कंकण बहुधा ऊन के वस्त्र में एक लोहे का छल्ला, हल्दी, सुपाडी स्त्रीर न जाने क्या क्या बाँध कर तथ्यार किया जाता है। उसमें बहुत कसकर कई गाँठें लगायी जाती हैं। इस दिन के बाद वर को घर से बाहर जाने की छुट्टी नहीं रहती, उसके हाथ में कोई न कोई लोहे का श्रस्न दे दिया जाता है, यह उसे हर दम साथ रखना पडता है। उसे नमक खाने का निषेध हो जाता है। मीठी पूड़ियाँ ही उसे खाने को मिलती हैं। तेल चढ़ने के उपरान्त उसे मों चौके के एक कौने में ले जाती

एक दूसरे गीत में माई श्रीर पिता, भावज श्रीर माता यह डत्तर देते हैं<del>-</del>

''वेटी नित उठि जनमौगी पूत, कहाँ ते लाऊँ लाडुए घीवी नित उठि जनमौगी पूत, कहाँ ते लाऊँ पीश्ररी वेटी नित डिंठ जनमौगी पूत, कहाँ ते लाऊँ खीचरी र्भेना नित डिंठ जनमौगी पूत, कहाँ ते लाऊँ पीश्ररौ,"

पर वे सव ऐसा कहते हुए भी उसकी उच्छा को पूर्ण करते हैं, एक गीत में भाई वहिन से पूछता है कि तुम्हारे लिए चुँदरी कहाँ से लाऊँ, कहाँ रंगाऊँ।

जन्म सम्बन्धी संस्कारों स्त्रीर उनसे सम्बन्धित गीतों का यह एक सूचम दिग्दर्शन है।

(ग्रा) विवाह के गीत विवाह के संस्कार—जन्म के उपरान्त विवाह संस्कार ही स्वसे महत्वपूर्ण संस्कार है। जैसा जन्म के संस्कार में था वैसा ही विवाह संस्कार में कुछ आचार वैदिक अथवा शास्त्रोक्त प्रणाली से पुरोहित और पण्डित द्वारा कराये जाते हैं श्रीर लौकिक श्राचारों की संख्या वैदिक प्राचारों से कहीं अधिक होती है। वैदिक श्राचार को धुरी माना जा सकता है, उस धुरी के चारों श्रोर लोकाचारों का घना ताना-वाना पुरा हुआ है। लोकाचारों में ही लोकवार्ता और लोक-गीत के दर्शन होते हैं।

विवाह-संस्कार का वीजारोपण 'पक्की' से होता है। पक्की होजाने के उपरान्त सगाई होती है। लड़कीवाला फुछ मेंट नाई तथा ब्राह्मण के हाथ भेजता है। चौक पर वैठकर 'लड़का' उसे प्रहण करता है। 'वीड़ा-वताशों' का बुलाया लगता है। जो सम्यन्धी वहाँ श्राते हैं, उन्हें सगाई चढ़ जाने पर पान के वीड़े तथा बतारी वाँटे जाते हैं। सगाई भी यथार्थ में वचन-वद्धता का ही दूसरा रूप है। यथार्थ वैवा-

वस्त्र शुभ माना जाता है और बचा होने पर इसे पहना जाता है। यह पीला वस्त्र पहनने का रिवाज केवल व्रज में ही नही, भ्रन्यत्र भी है। इसे मारवाड में 'पिलो' कहते हैं, वहाँ भी 'पिलो' के गीत प्रचलित हैं, पूर्व में भी पीले वस्त्र का उल्लेख है। "वावा मोर गइन बजज घर जोडवा लै ग्राइन, माई मोरि पियरौ रेंगावें बीरन लैक आवे। क. की गाम गीत, सोहर ५७, एष्ठ १०५।

जाता है। बरात कन्या के गाँव में पहुँचती है। वहाँ गाँव से बाहर खेत में दुलहा के पिता आदि को कन्या-पत्त के प्रमुख भेट देते हैं। तब बरात 'जनमासे' में पहुँचती है। वहाँ सबके पैर धुलाये जाते हैं, श्रीर शरवत पिलाया जाता है। कही-कही इसके उपरान्त वरौनियाँ जाता है। बरौनियाँ की कन्या के द्वार पर वड़ी पिटाई होती है। बरौनियाँ हो जाने पर 'वारौठी' के लिए वरात सजधज से चलती है। कन्या के द्वार पर पहुँचकर कही-कही वर पहले 'तोरए' मारता है, कही-कही वर पहुँचता है तो द्वार पर उसका स्वागत होता है। इसे द्वाराचार भी कहते हैं। यहाँ दो कलश, दो लोटे, दो नारियल, थाल में कुछ रुपये, कुछ त्राभूपण,। कुछ वस्न दिये जाते है। इसी समय कन्या छिप कर वर पर 'लाई' फेकती है, चावल तथा जी फेंके जाते हैं। वारोठी के वाद छोटी बारौठी होती है। इसमें दुलहा श्रकेला नाई श्रादि के साथ द्वार पर पहुँचता है। द्वार पर कन्या-पन्न से सम्बन्धित स्त्रियाँ वर का टीका करती हैं, उनका परिचय दिया जाता है, तथा भेट मिलती है। सास दूल्हें को बड़े रनेह से भीतर ले जाती है। इसके उपरान्त वह प्रधान संस्कार आता है, जिसे 'भाँवरें' कहते हैं। यह सभी प्राय पहितों के द्वारा शास्त्रीय-विधान से सम्पन्न होता है। पर इसके समाप्त होते ही लोक-वार्ता की प्रतिनिधि स्नियाँ भी अपने अनु-ष्टानों से निरस्त नहीं हो वैठती। भावरे हो जाने पर दुलहा और दुलहिन को भीतर एक कोने में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें 'कोहवर' दिखाया जाता है, फिर 'घीयावाती' या 'दृधावाती' होती है। लंडकी के हाथ से बतारो लंडके के हाथ पर, लंडके के हाथ से लड़की के हाथ पर, इसी प्रकार बताशों को उठाते-धरते हैं। अन्त में लड़के को वताशे खाने को बाध्य किया जाता है। दूधाबाती का भी नेग लड़के को मिलता है। इसके उपरान्त लड़का लौट जाता है। दूसरे दिन भोज तथा उसका निमन्त्रण श्रादि का समारोह होता है। तब 'पर्लकाचार' होता है। पलकाचार में थाल में रुपये रखे जाते हैं। पलॅग तथा अन्य विविध वर्त्तन तथा सामान जो वर को देने होते हैं दिये जाते हैं। कन्या का छोटा भाई पानी तथा जौ लेकर पलंग के चारों स्रोर घूमता है। इसे जौ बोना कहते हैं। तब बरात विदा हो जाती है। घर पर बड़े समारोह से वर वधूका स्वागत होता है। शुभ मुहूर्त में दोनों द्वार पर पहुँचते हैं, भीतर उन्हें गोद में ले-लेकर

है, वहाँ चुपचाप उसे दो हॅड़ियों में उमकाया जाता है । इसे 'कोहवर' (कारे) दिखाना कहते हैं। एक दिन कुम्हार का चाक पूजने जाते हैं, एक दिन घूरा पूजा जाता है। घूरे पर जाकर कई 'खीकरियाँ' दाव दी जाती हैं, उन्हें तकुन्ना से एक बार में ही बर को वेध देना पड़ता है। बरात जाने से एक दिन पूर्व 'मॉंडवा' होता है। जमीन में एक छोटा सा गह्ढा खोदकर उसमें कुछ पैसे हल्दी सुपाड़ी आदि डालकर एक बौंस गाढ़ा जाता है, जिसके ऊपर श्राम श्रादि के पत्ते बाँध दिये जाते हैं। उसी के पास कलश रखा रहता है। इस कलश की स्थापना लगुन के दिन ही हो जाती है। मॉॅंडवे के दिन वर-पत्त के घर विशाल भोज होता है। इसी दिन वर का मामा भात लेकर श्राता है। वह भात में वहुत से वस्त्र तथा भेंट लाता है। ये वस्त्र वर के प्रायः समस्त कुटुम्वियों तथा सम्बन्धियों को पहनाये जाते हैं। वह चाहे एक 'चीर' (दुकड़े) के ही रूप में हो, या रूमाल के रूप में। पर सबसे पहले 'मॉडवें' को चीर पहनाया जाता है। यह भात हल्दी के छीटे देकर दिया जाता है। लग्न-पत्रिका स्वीकार हो जाने के बाद से भात देने के समय से पूर्व तक वर का मामा घर में नही जा सकता। वह भात लेकर जब आता है, पहले उसके द्वार पर उसकी बहिन श्रादि के द्वारा उसका स्वागत होता है, तब वह भीतर भात चढ़ाता है। सबसे श्रन्त में वह बहिन को वस्त्र पहनाता है, और उससे मिलता है। इस श्रवसर पर एक-दूसरे की न्यौछावरे भी होती हैं। इसके उपरान्त शुभ मुहूर्त्त में वर को स्नानादि कराके दुलहा बनाया जाता है। जब मौहर श्रीर वस्त्र पहनकर दुलहा तैयार हो जाता है तो यह 'निकरौसी' के लिए चलता है। निकरौसी में प्राय सभी स्त्रियाँ वर के पीछे हाथ में सीक लेकर जाती हैं। प्राय' समस्त गाँव की परिक्रमा लगायी जाती है, तव एक कुँए पर जाकर वर की माँ कुँए में पैर लटका कर कुँए में गिर जाने का श्रमिनय करती है। वर उसका हाथ पकड़कर माँ से कहता है "माँ, मैं तेरे लिए बहु लाऊँगा" तव माँ छूँ ए पर से उतरती है। तीन सरइयाँ जिनमें कुछ भरा होता है, श्रीर जो ढकी होती हैं, दुलहा के सामने रख दी जाती हैं, उसे सममा दिया जाता है कि उन पर पैर रखकर उन्हें फोड़ता हुआ वह आगे चला जाय, फिर पीछे मुड़कर घर की छोर न देखे। इस प्रकार घर से वर की विदा कर दिया

- ३—नाई लड़की से एक पसों जो भरवा कर गोद में उठा कर लाता है।
- ४—लगुन लिखी जाती है। लिख कर लडकी की गोद में रख-दी जाती है। वह कजैतिन की गोद में ला कर रखती है। लगुन-पत्रिका में ७ सुपाडी, हरी दूव, ४ हरदी की गाँठ श्रीर चामर रखे जाते हैं।

४-- कजैतिन फिर सब पैसों से न्यों छावर करती हैं।

६—कुछ खिला कर उसका सिर हिला दिया जाता है।

७— उसी दिन से मगलाचार होते हैं। वर पच—

१---लड़के का उबटना होता है।

२—सिवा चुड़ी पहनने के सब नेग लड़की पत्त जैसे ही होते हैं।

३—तेल चढ़ने, रतजगा, हरदहात, भामर श्रादि सब का कार्य कम लगुन-पत्रिका में होता है। उसी प्रकार कार्य श्रारम्भ कर दिया जाता है।

#### ४--भात-न्योंतना

१--बहिन बहनोई भात-न्योंतने जाते हैं।

२-- एक भेली, तिल-चामरी, एक रुपया जाता है।

३-इस सामान की लेकर बहिन चलती है।

४--यह गीत गाया जाता है--

बीर बहिनि चली ऐं बीर के ने सेलीनु बरध लदाइ, राजा भातई। जब रे बहिनि घर ते चली छोरेभले भेले सगुन विचारि, राजा भातई। जब रे बहिन बागन गई सूखे बाग हरियाँय, राजा भातई। जब रे बहिन तालन गई खीर सूखे ताल हिलोरे लेइ,

जब रे विहिनि सीमन गई

नाचा जाता है। दूसरे दिन लड़के-लड़की (वर-वधू) के साथ सव स्त्रियाँ मौहर सिराने किसी नियत स्थान पर जाती हैं। लौटते समय वधू को वर की पीठ में साटियाँ मारने का आदेश दिया जाता है। घर आकर माँडवे की पूजा भातई के द्वारा कराई जाती है और माँडवा उखाड़ दिया जाता है। इस प्रकार विवाह-प्रकरण समाप्त होता है। प्राय दस दिन 'कन्या' अपनी ससुराल में रहती है। एक दिन उसे कुटुन्त्रियों के प्रत्येक घर पर थापे लगाने के लिए ले जाया जाता है। वधू के पिता 'दसई' भेजते हैं। इसमें वहुत सी सिठाई तथा वस्त्र आदि आते हैं। 'दसई' चल जाने पर 'वधू' दसई' लाने वालों के साथ अपने घर लौट जाती है। यदि वर-वधू वड़ी उन्न के होते हैं तो इसी वीच में 'सुहागरात' मी हो जाती है। यदि छोटे हुए तो गौने के उप-रान्त सुहागरात होती है। 'सुहागरात' से पूर्व 'लाला वावू', वूढ़े वावू' की पूजा होती है। वेसन-भात वनाया जाता है। इस समस्त अनुष्ठान को क्रमशः यों दिया जा सकता है:

### १--सगाई

१—वर पर ज्वटन किया जाता है। लड़की पर भी होता है।
२—चौक पूरा जाता है। एक कलश रखा जाता है।

३-- लड़का भीतर श्रपनी मा के पास से एक पस जौ भर कर लाता है। लाकर चौक पर डाल देता है।

४—सगाई का सामान लड़का ले जा कर श्रपनी मा की गोद में रख देता है।

४--मा रसे कुछ खिला देती है।

### २--पीली चिट्ठी

पीली चिट्ठी में लग्न पत्रिका की तिथि की सूचना रहती है। ३--लगुन

कन्या-पत्त-

- १—लगुन के दिन लडकी को सात-सात हरी चूडियाँ पहनाई जाती हैं।
- सिर धुलाया जाता है। श्राभूपण- सव उतार लिए जाते हैं। केवल नथ रहने टी जाती है। बरात विदा होते समय वाल तक खुले ही रहते हैं।

जीजा ने बोले मोते बोल। भइया देस पहराखी ष्ठौर बड़ेनु पहराइये ष्यौर जीजा क्रॅ लॅगोटी मति देउ, चौक निरासे छोड़िये। सुनि सुनि री मेरी मा की जाई भैनि तुम रे उलटि घर जाउ हम पहरामें तुमें भात। भैना कव को री तेरी माढ़यौ श्रौरु कवकौ रच्यौ बिवाह। भैया इकद्सिया कौ ऐ मादयौ श्रीर हुँ दसिया की व्याह। ४-- फिर भातई के यहाँ वहिन पहुँचती है। ६-भातई के घर से खियाँ कलश लेकर गाती हुई स्वागत वो निकलती हैं। ७-गीत गाया जाता है-बहिन गाती है भातु देवा मेरौ बिरनु ऋश्रोलनौ लहरि लहरि गांडर करें श्रीर समद हिलोरे लेड

भातु देवा मेरी विरतु अश्रोलनी लहिर लहिर गांडर करें श्रीर समद हिलोरे लेइ मेरे वाबुल के हथिया भूमने भातु देवा मेरी विरतु श्रश्रोलनी भूमिंगे जमाई द्रवार विरन श्रश्रोलने ऐ देउ छोड़ि भानज को रची विवाहु

## ४--हरद हात (तई)

रे—चौक पूरा जाता है।

२- छोटी चक्की उस चौक पर रखी जाती है।

३--पाँच गाँठ हल्दी की, थोड़े से उरद लिए जाते हैं।

४—पाँच स्त्रियों के हाथ में कलाया वाँधा जाता है। उन्हें

'हतलागू' कहते हैं।

४—पाँच सेर गेहूँ रखे जाते हैं। ६—पाँच सूपों में कलाए बाँवे जाते है।

हरी हरी द्व हरयाँय; जब रे बहिनि झ्यौढ़ीत गई कुत्ता उठे ऐं घुघसाइ। त्तौ री भावज छोछे घरा की भावज तुमनें जड़ी ऐं किवार छोटौ भतीजौ अचपलौ मदपद खोली ऐ किवार। बीर विरन श्रटरिया चढ़ि गये कौनें खोली ऐं किवार ? जौ तूरी कुल की भावजी ननद् ते मिलनु संजोइ, राजा भातई। वीवी । हियरा मेरो ना लरजे श्रीर नैनत श्रावै न नीरु। जौ तूरी कुल की भावजी ननद् कूँ पिढुला तौ डारि। वीवी । गाम के वढ़ई भजि गये श्रीरु पेड्नु उखटा खाइ। जौ तूरी कुल की भावजी ननद कूँ पुरियाँ सिकाइ। वीवी । घी की कुप्पी उठि गई गेहूँन रतुष्रा लगि गयौ। जी तूरी कुल की भावजी लोटा पानी तो देउ पिलाइ। वीवी । गाम के घीमर भाजिए कुश्रन काई लगि गई। जौ तू री कुल की भावजी मेरे वीरन देइ वताइ धमिक श्रटरिया चढ़ि गई सुनि सुनि रे मेरे समस्थ साहिवा श्रौर भैनि निरासी जाड़। जा दिन भैनि तुम कहाँ गई

६--चमारी 'पाँच कंडा' लाती है। गीत गाकर इन कंडों को देने आती हैं। इस कृत्य का नाम 'छई' है।

७-कडों को कजैतिन गोद में लेती हैं।

म—कई स्त्रियों को, साथ लेकर उन कडों को गोद में लिए हुए छीर किसी छापर में से कुछ फूँस खीच कर फिर आधि-व्याधियों सब का आवाहन करती हैं। जैसे—

অ—স্রাঁধী স্থা

श्रा-मेह श्रा

इ—दई श्रा

ई--देवता स्त्रा स्त्रादि स्त्रादि ।

इस समय पाँच गीत गाये जाते हैं। जिनमें से दो का प्रकार यहाँ दिया जाता है।

१—''श्रऊत वावा तुमऊँ वड़े हो श्राजु हमारें नौंते हो'' इस प्रकार सब को निमन्त्रण दिया जाता है। मक्खी मच्छर तक बुलाए जाते हैं। हवा में हाथ उठा उठा मुट्ठी भर भर कर गोद में डालते जाते हैं।

२—"एरी मइया जा घरती पै भाई को वड़ों एरी मइया जा घरती पै भाई हैं वड़े एक घरती एक मेह" इसी प्रकार जोड़ों में नाम ले ले कर गीत गाया जाता है।

इस प्रकार सारी आधि-व्याधियों को आवाहन करती हैं। ह-इन आधि-व्याधियों को कल्पित रूप से गोद में भर कर ले

१०—िफर दो सरैया<sup>3</sup> ली जाती हैं। उनमें एक गाँठ हल्दी, १ सुपाडी, १ टका (पैसा) रखकर, हरदी श्रीर चून लेकर

ै—कही कही इससे पूर्व चावल भिगो दिये जाते हैं। ये चावल देवी-देवताग्रो का श्रावाहुन करते समय पीसे जाते हैं, ग्रीर श्रागे थाये के काम में भ्राते हैं।

े र-कही कही कड़ो के स्यान पर लकड़ी लायी जाती है। ये लकड़ी या कड़े वायवन्द के पास के चूल्हे में रख दी जाती हैं।

चे सरैयाँ ग्रीर कोहवर के मल्ते (मलरे) कुम्हरिया लाती है।
 इन्हें भी पूजकर लिया जाता है।

७ - चक्की पर रख कर पाँचों हतलगू एक एक हल्दी की गाँठ फोड़ती हैं।

म-हल्दी से चक्की पर पाँच संतिये काढ़े जाते हैं।

६-पाँचों 'हतलगू' पाँच पाँच पसौ उर्द चाकी से दलती हैं।

१०-पाँचों 'हतलगू' एक एक सूप लेकर गेहुँ श्रों के पाँच-पाँच सूप फटकती हैं।

११—दो दो 'हतलगृ' मिलकर पसौं भरकर एक कोरे मल्ले में पाँच-पाँच पसौं उर्द की टाल रखती है।

१२--एक मटके में इसी प्रकार गेहूँ रख टिए जाते हैं।

१३—पाँचों हतलगू उस छोटी चाकी को उठा कर 'पारस' (कोठार) में रख श्राती हैं।

यह चाकी वहाँ से तव उठायी जाती है जब 'पारस' का काम समाप्त हो जाता है।

#### ५---रतजगा<sup>२</sup>

१-कोरी जेहिर भरी जाती है -

२—'हरद हात' वाले गेहूँ पीसे जाते हैं।

३- उसी चून को कठौती भे रख लिया जाता है।

४- उस चूने में एक गुड़ की ढरी, एक तेल की बूँद ' डाल दी जाती है।

४—उस चून को सब छुदुम्ब की स्त्रियाँ छुरेदती जाती हैं स्त्रीर गीत गाती जाती हैं। इस छुत्य का एक खास नाम 'किनक पुकारिवों' हैं। यह गीत गाया जाता हे ''फलाने (नाम लिया जाता है) की बाल बहारिया आहर्के कनक पुकारीएँ।'

, ँ ¹—ये सब क्रियायें 'ब्याह रोरनें' के नाम से विख्यात हैं।

र--कही-कही ऐमा विदित होता है कि हरद-हात और रतजगा, जो तई भी कहलाता है, मिला दिये जाते हैं।

3---कही-कही खदान पूजी जाती है, या पीली मिट्टी ही पूजते हैं।

४---यह नाँद भी हो सकती हैं।

"—तेल की मलरिया तेलिन लाती है। वह भी पूजकर ली जाती है। इमें 'टेई' पूजना कहते है।

ि—कही-कही 'हरदहात' के दिन का गेहूँ किराने का काम तई के दिन होता है। हपलग्न पाँच सूनो में पाँच पाँच मुट्ठी गेहूँ किराती हैं। १६—सवेरे के गीत सूर्योदय तक गाये जाते हैं। सवेरे के गीतों में प्रधान हैं—(१) दाँतौन, (२) तुलसा, (३) कूकरा, (४) वंतना, (६) कढ़िया।

कढ़ैया का गीत यों आरम्भ होता है—फलानी (नाम लिया जाता है)।

वैठी है मैदा घोरि मेरे गुलगुले खाइगौ कौन १ खाए गुलगुले रहिगौ पेट—

#### ६--तेल---

[ तेलों की संख्या पिडत निश्चित करता है—कम से कम तीन तेल, ज्यादा से ज्यादा ७ तेल होते हैं। इतवार को तेल नहीं चढ़ाया जाता। शनिश्चर को तेल चढ़ाना शुभ सममा जाता है। ४ श्रीर ७ तेल खराब सममे जाते हैं। ३ तेल यदि निकलें तो सबसे अच्छा है]

१—चौक पूरा जाता है। गाँव में बुलाए लगते हैं। २—हर घर की स्त्रियाँ थोड़ा बहुत नाज साथ लेकर घर में घुसती हैं।

३—वर या वरनी को बुलाते हैं। दो पटलियाँ विछाई जाती हैं। (अ)—लड़के के साथ एक छोटा सा कारा लडका वैठाया जाता है।

(त्रा)-लड़की के साथ एक छोटी छोरी चैठती है।

४—श्राठ हतीना वर या वरनी की गोद में श्रीर ४ उस छोटे लड़के या लडकी की गोद में रखे जाते हैं।

४—एक कोरी सरैया में घी श्रौर एक में तेल रखा जाता है। एक 'कटोरे में हल्दी रखी जाती है। हरी दूव मॅगा कर रखी जाती है।

६—चार कंकन वना कर गड़रिनि लाती है। उसमें ये चीजें रहती हैं—

१-लाख का छल्ला।

२--लोहे का छल्ला।

३--कम्बल का दूँक।

४—कम्बल के हुँक में राई, नौंन, भुसी, बाँध दी जाती है। ७—फिर पडित आता है। वह पाँचों 'हतलगुओं' के कलाए बाँधता

7

सरैयाँ भीत पर चिपटा दी जाती हैं। फिर कहती हैं कि 'दई-देवता' मुँ दि गये''—इसका विशेष नाम वायवन्द है।

- ११—इन दई-देवतात्रों के वन्द होने के स्थान से नीचे 'मानि' (मान्य) पाँच फावड़े मारती है। उसका नाम है 'तिमन'। जो तिमन खोदती है उसके हरदी के पंजे मारते हैं। नेग दिया जाता है।
- १२—ितमन पर एक कढ़ाही रखदी जाती है। वह कढ़ाही तब जतरती है जब कन्यापच में—लड़की बिदा होने के समय और लड़के के पच में—वहू आकर, दई देवता पूज लेती है। यही 'तिमन' बृढ़े बाबू के सामान बनाने का स्थान है।
- <sub>ि</sub> १३—फिर इसके वाद गीत गाये जाते हैं । प्रधान गीत हैं—
  - (१) वंदी

Ł

- (२) काजर
- (३) वधाया
- (४) हल्दी
- १४—िफर महॅदी का गीत आरम्भ होता है श्रौर महॅदी घोली जाती हैं। पाँच टिकुली पहले टई-देवताश्रों के, फिर ढोलक में फिर सब स्त्रियाँ महॅदी लगाती हैं।
- १४—फिर वही पहले वाला था सेर चून मॉॅंड़ा जाता है—आधा मीठा, आधा फीका।
- १६—फीके आटे में से 'खीकरी' होती है। मीठे में से छोटी-छोटी
  पूडी होती हैं, जिन्हें हतौना कहते हैं?। वाद में ७ छल्ले,
  सात गुॅं फियाँ, सात पूए-वनते हैं। सात 'एंठा' वनते हैं।
  सबसे पीछे जो चून बचा उसका एक 'ल्होल रोट' जैसा
  वनाया जाता है, सेका जाता है।
- १७-रात भर श्रोर गीत गाये जाते हैं-श्र-रजना एक प्रधान गीत गाया जाता है-श्रा-'सतगठा' भी रतजगे का प्रधान गीत है।
  - <u>१८—४-४ वजे प्रातः 'क</u>ूकर' का गीत गाया जाता है।
- े वायवन्द पूज जाने के वाद 'चर गोठना' होता है । इसमें वायवन्द के पास चावल के थापे लगाये जाते हैं।
  - रे कही ये वस्तुए तेल के दिन सबेरे सेकी जाती हैं।

हैं, पीछे कुछ श्रीर खाते हैं।

१७—वरना या वरनी उन चून के छुक्कों आदि को पीछे फेंकता हैं— नॉइन पीछे वैठी रहती है। यह लेती जाती है। अन्त में सूप फेंक दिया जाता है।

१८— उबटना भी एक संस्कार है। उबटने के समय यह गीत गाया जाता है।

१—काये बेला उवटनों १ काये को तेल-फुलेल करहु लड़लड़ी को उवटनों काँसे को बेला उवटनों । सरसों को तेल-फुलेल-करहु० घोलो लड़लड़ी के ताऊ ऐ, वावा ऐ, जिख्य सुख देखें हो आइ-करहु०

स्नान के समय यह गीत गाया जाता है :--

बावा ने सगर खुदात्री, पारि वॅधाई ऐ ताऊ

सागर की तौ पारि बॅधाइऐ

वाकी दादी कें भरत कहार, कुमरि अन्हवाइए।

#### ७--- घूरा पुजना---

[यह तेल के दिन ही पूजा जाता है। वरना या वरनी घूरे को पूजने से पहले देख भी नहीं सकते। सार्वजनिक घूरा पूजा जाता है। श्रपने घर का घूरा नहीं।]

१-- पूजा की सामग्री--

१-चौमुखा दीया चून का

२-सात खीकरी

३--एक गुड़ की डेली

४-हरदी की सरैया

४-एक टका

६—एक तकुत्रा—यह वस्तुऍ सूप में रख कर ले जायी जाती हैं।

२—वरना हो या वरनी उसकी आँख वन्द करके, या फरिया उढ़ाकर ले जाते हैं। स्त्रियाँ ही गीत गाती हुई साथ होतीं हैं। वे गीत ये हैं— है। दो धनकुटों में कलाए वंधते हैं। एक कोरे घड़े मे कलाया वाँधा जाता है। 1801 12 n.

---कंकन इस प्रकार वाँघे जाते हैं---

१-एक वर या वरनी के।

२-पद्रली मे-दो पद्रलियों मे।

४-एक कलश में।

६--पंदितजी गये।

१०—दूव से पॉॅंचों 'हतलगू' तेल चढ़ाती हैं। तेल के गीत गाये जाते हैं।

११—हल्दी घोल कर फिर पाँचों हल्दी चढ़ाती हैं। हल्दी के भी गीत होते हैं।

१२-वूत्रा या वहिन रोली की मरुत्रटि लगाती हैं-मरुत्रटि का गीत गाती हैं।

१३—भाभी काजल लगाती हैं।

१४---'धामस-धूमस'

१--पाँच सेर वाजरा लिया जाता है।

२-४ हतलगू धनकुटों से वाजरा कूटती हैं।

३-- कूट कर उसी घड़े में भर लिया जाता है। यही वाजरा वूढ़े वाबू के दिन रांधा जाता है।

१४—बहिन या बूत्रा फिर आकर आरता करती हैं। आरते का गीत गाती हैं।

१६—<sup>२</sup>वरना या वरनी वहाँ से उठ कर पहले 'हतौना'<sup>3</sup> खा लेते

भ कही-कही ये हतौने तेल चढ चुकने के बाद हाय में दिये जाते हैं।

२ कही-कही यह वाजरा 'गौरनी' में काम म्राता है।

3 तेल चढने के उपरान्त भारता हो जाने पर वर-वरनी के हाथ में, एक पटुली पर विठा कर, हतौने दिये जाते हैं । उन हतौनो को लिए हूए, एक हाय से पदुली पीछे लगाए हुए वर-वरनी को कर्जैतिन 'कोर' (कोहवर) उमकने ले जाती है। दो मल्ले होते हैं उनमें आटा भरा रहता है श्रीर ५ पैसा, हलदी, सुपारी होती है। श्राटा सवा सेर रहता है। मलरे खोल कर वर-वरनी को दिखाये जाते हैं। कर्ज-तिन उन्हे दिखाते समय कहती है-"'लाली-लल्लू कहते "मरौ" वर वरनी को ऐसा ही कह देते होता है। तत्र वह उमका सिर हिलाती है --यह कहती जाती है "घरती माता ऊत परेत पाँप लागते हैं लाड़ी या वरना ।" तब वरना हतीने खाता है।

श्रीर वड़ा दीवलरा है।

६—इस दिन (कही कही) व्याह रुरता है। इसमें एक भतइया गाया जाता है। उसका भाव यह है। "वाट चलते वटोही एक संदेश लेते जाना। मेरे भाई से कहना तुम्हारी वहिन के व्याह है। भाई आया, पूछा कवका व्याह है। एकावशी का माँडवा, द्वादशी का व्याह। भाई कहता है—तू मुक्ते सामान लिखा दे। मैं भात लाऊँगा। वहिन सामान लिखा देती है।

# **प्र—**ग्रख्रुता ³े——

वृढ़ा बावू—माढ़वे के दिन होता है। सब क़ुदुम्बी पहले श्रव्हुते का सामान खाते हैं, बाद मे श्रीर सामान खाते हैं।

१-सामग्री

क---कढ़ी

ख--बाजरा

ग-चाबल

घ-उसी उर्द की दाल की चॅदियाँ

ड-—नेवज

१--- छल्ला

२--गुं भिया

३---पूत्रमा

२-फिर तेल चढ़ता है।

३—तेल चढ़कर बरना या बरनी दई-देवताश्रों के पास जाता है। श्राँख मीच कर।

४—वी का एक छापा वरना रखता है। दो मुठिया रखता है। ४—एक दीवला में एक हरदी की गाँठ, एक टका रखा जाता

े वहे दीवलरा का यह रूप है -

'ए बड दीवलरा तू तौ जुरे बाबूजी के चौबारे घरो जामें दयी है परी भर तेल' ंबुतो बडी कुल की घीय फलानी ने जोरो श्रो।'

े वह अ्रछूता कही कहीं विवाह के उपरान्त (श्रीर कही कही द्विराग-मन के उपरान्त) होता है। अ्रछूता हो जाने के पश्चात् ही - सुहाग रात' होती है। इप प्रवसर पर स्थियों जो गीत गाती हैं वह आगे दिया हुआ है। घूरे को पूजने का--

सो पहलों रे फूल धरती ऐ दीजें दूजों रे फूल माता ऐ दीजें तीजों फूल ठाफ़र ऐ दीजें चौथों फूल सती सुहागी ऐ दीजें पंचयों रे फूल वारे-जरूले ऐ दीजें छटयों रे फूल भूले विखरे ऐ दीजें सतयों रे फूल सैयद् । ऐ दीजें सतयों रे फूल सैयद् । ऐ दीजें

घूरे को पूज कर लौटते समय का गीत—

हुक्रमारि हुक्षमारि रे दसरथ कें दो जोड़ श्राँ द्वे व्याही द्वे क्वारी ऐं, हुक्षमारि क्वारी कुत्तनु दीजिये व्याही सौति हमारीयाँ, हुक्षमारि

३—वरना या वरनी के सिर पर खजूर की मोहरी या पंखा वाँघा जाता है।

४— बूरे पर पानी छिड़क कर एक सांतिया काढ़ा जाता है। सातों खीकरी रखकर उनमे वरना या वरनी तक्कुआ से छेद करते हैं। हल्दी से घूरे को पूज देते हैं। दीपक जला-कर घर लौटा लाते हैं। खीकरी रखदी जाती हैं।

४—घर लौट कर चौक पर कजैतिन आरता करती हैं [सारे व्याह में यही एक आरता होता है जिसे कजैतिन करती है]

६—लौटते समय एक पर्सो रेत वरना या वरनी लाती है। यह लाकर पारस (कोठार) में रख दी जाती है।

ं ७—दीपक दई देवतात्रों के सामने रख दिया जाता है।

म—घर लौटकर (कही-कही) चौक पृरा जाता है। वहाँ चार फरा कारे पीरे करके चार-दिशाओं में फेंके जाते हैं। इससे यह माना जाता है कि चारों दिशाओं के विष्न शान्त हो जायेंगे। इस दिन के गीतों मे प्रधान गीत साँमलड़ी

कही-कही 'मुमिया ऐ दीजें'

२ सांभलडी यो है

<sup>&#</sup>x27;मेरी सांभुलरी ग्राइ भमिक तो तुम विन गाय वछरा राजा दुढा न दुहै।'

षह् विदारी घपनेऊ वेटा।
न्यौं मित जाने स्वामी दूधु श्रखूती
दूधु विदारियो गैयन के ऊ बछरा।

६--माढ़वा गढ़नाः श्रञ्जूते के दिन ही

र—सात सरैयों में छेद कर देते हैं। ६ सरैयों में एक एक खीकरी रखकर एक दूसरी पर ढककर एक डंडे में लटका देते हैं। एक उपर की खुली रहती है।

२-मानि, (मान्य) जीजा या फूफा, इसे गाड़ता है-

३--गाइनेवाले के हल्दी के थापे मारे जाते हैं।

४—हएडे को गाड़ने के लिए जो गड़ा खुदवा है उसमें १ सुपाड़ी, १ हरदी की गाँठ श्रोर १ टका ढाला जाता है।

४—गीत गाया जाता है जिसका मुख्य विषय मानि (मान्य) को गाली देना होता है।

विशेष—लडकी के विवाह में सरैया नहीं गाड़ी जाती है, श्रौर काम सब ज्यों के त्यों होते हैं। केवल श्राम की डाल बाँध दी जाती है। लडकी के विवाह में चार बाँसों या केले का एक मण्डप जैसा बनता है। श्रप्रवालों में लाल रंग का एक ही हण्डा गाड़ा जाता है।

## १०--भात: माढ़वे के दिन ही

१—भातई श्रचानक घर नहीं श्रा सकतान, उसे श्रलग ठहरा दिया जाता है।

(-२-वृहिन उससे तब तक नहीं मिलती जव तक भात न पहिन ले।

३— निश्चित लग्न पर भातई बुलाए जाते हैं।

४—वहन अन्य स्त्रियों सिहत, एक थाली लेकर, द्रवाजें≥तक जाती है। थाली में —

१-चौमुखा दीपक

२--जितने भाई हों उतने नारियल

३-रोली२ ,चामर

<sup>े</sup> कही-कही इस माढवे के डढे में स्नाम तथा छौकरे की शाखाएँ कलाये से बौध दी जाती हैं। सरैया नही-वाँची जाती।

२ वहुंचा दही चावल होता है। दही श्रक्षत से मातई का, टीका किया जाता है।

है। उर्दृकी पिठी से उसे बूढ़े वाबू के नाम पर चिपका दिया जाता है।

६—कुम्हरिया बुलाई जाती है। यह एक हॅडिया खौर परिया लाती है।

७—चून का चौमुखा दीपक जलाकर कुम्हरिया को दे देते हैं श्रीर एक खीकरी भी।

म-फिर कुम्हरिया से पढ़ने को कहा जाता है। वह पढ़ती है। सीने की श्रासन, सीने की सिंहासन

जापे वैठे घूढ़े वायू घोड़ा पलान ताँवे लो आसन, ताँवे को सिंहासन जापे वैठे यूढ़े वायू घोड़ा पलान

जाप वठ वृद् वावू वाड़ा प चाँदी को छासतु चाँदी को सिंहासतु

जामें वैठे वृद्दे वाषू घोड़ा पतान

कुम्हरिया—वैरी मूॅ्टूं<sup>?</sup> कजैतिन—मूॅ्टि । कुम्हरिया—वैरी मूॅट्रं?

कर्नेतिन-मूँदि।

कुम्हरिया—येैरी मूॅ दूं ? कजैतिन—मूंद ।

मट खीकरी से वह दीपक को मूँ द्रेती है।

६—जिस हॅड़िया को वह लाती है उसे कड़ी वाजरे छादि से भर देते हैं। इसे वूढ़े वावू का भंडारा कहते हैं।

बूढ़े बाबू का गीत--

नयों मित जाने रे स्वामी अन्तु अछूती अन्तु सुरेहरी विदारिये। नयों मित जाने रे स्वामी पानी अछूती पानी कीरतु विदारिये। नयों मित जाने रे स्वामी धीअ अछूती, धीअ विदारी साजन के वेटा। नयों मित जाने स्वामी वहू ऐ अछूती। चौथौ कलस ढराइये जाकी आई हसंती माइ

४—वहनोई या फूफा वस्त्रधारण कराता है। मौर वाँधता है। 'धोविन' गीत गाया जाता है।

६—मौर में पाँच सुइयाँ छुपा कर लगादी जाती हैं।

७-बिहन मरुश्रिट लगाती है।

प-सूप में रखे हुए मौर पन्हेया को सब पूजती हैं।

६-सेहरा वॅधता है। सेहरे का गीत भी गाया जाता है।

१०—'चॅदोश्रा'—एक कन्द की चादर के चार लर करते हैं। चारों हतलगू चार कोनों को पकड़ कर दूल्हा के ऊपर तानती हैं।

११- मान्य, विहनोई या जीजा ऊपर सूत पूरते हैं सात बार। यहाँ गीत गाया जाता है। महमान को गाली दी जाती है।

१२-भाभी काजर लगाती है। श्रारता होता है।

१३—बह तना हुआ सूत हरदी में रॅगा जाता है। उसमें एक आम का पत्ता बाँध देते हैं।

१४--लड़का उस सूत को मा के गले में पहना देता है। विवाह तक वह उसे नहीं उतारती।

१४-थोड़े से चावल पकाने को रख देते हैं।

१६-एक सूप में रखी जाती हैं --

१—भुसी

२--नमक की हली

३-राई

४-तेल की मलरिया

४-चार सरैया-दो में भात श्रीर एक-एक ढकना।

६--टका।

१७—निकासी । यह गीत गाती हैं—
ठाड़ी रह दूलहा तेरी माइल बोलै
खोली खाई, देउ बधाई
दुलहा ऐ देखन आई लुगाई ।
धनियों उम्हायी दूला बागन मीरें
हांसुली मेरी चाल सुहाई ।

<sup>⊬</sup> ४<del>⁺′ं</del>चताशे'

'४-- एक रुपया

'४ट्ट'मार्न्य एक लोटा पानी लेकर खड़ी होती है । भीतही उसमें कुछ द्रव्य डालता है।

६—द्वार पर एक चौक पुरा होता है। वहाँ एक पटली रखी होती है। पटली पर भातई आकर खड़ी होता है। वहिन तिलंक करती है। फिर भातई अन्दर चले जीते हैं और भात पहनीया जाता है।

७-गीतः-

१— स्वागत का गीत

२—भीतर श्राकर पहनाते समय भी 'भात' गाये जाते हैं।

३--भातई के सम्बन्ध में लगन से लेकर रोज गीत गाये जाते हैं।

म- अन्ते में वहिन भात पहनती है। रोकर अपने भैया से मिलती है। रोना आवश्यक है।

्ध- वहिन भाई पर न्योछावर करती है छौर भाई वहिन पर।

१०—अन्त में यह गीत गाकर कृत्य समाप्त होता है— ' 'उसरी रे उसरी देवर जेठ पिश्चारे। मेरी भीतु लुट्यी ऐ भातई।'

## ११-(म्र) व्याह का दिन: लड़के का

### १---धुड़चढ़ी।

१—मङ्गा, पाजामा, पेची, द्वपट्टा, पाग, मौर, जूते सब एक डले में रखे जाते हैं । जूता श्रोर मौर सूप में रखे जाते हैं । मौर कढ़ेरा लाता है ।

२-चौक पूरा जाता है। उस पर एक चौकी विछाई जाती है।

3-नाई चौकी पर ही बैठ कर "सीक' बनाता है।

४—वहीं वर कजैतिन के द्वारा नहलाया जाता है। नहलाते समय यह गीत गाया जाता है।

'पहली कलस ढराइये जाकी आई सुहागिल माइ दूजी कलस ढराइये जाकी आई सपूती माइ तीजी कलस ढराइये जाकी आई सुभागिनि माइ बोले भोजन किये जाते हैं। इशारे से ही काम लिया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि यदि इसमें बोलेंगे तो वहू या दूल्हा वहुत लड़ाका छायेगा।

## २—बरात पहुँची—

१—वरौनिया— मान्य ले जाता है। एक लोटा या मलिरया ऍपन से रॅग कर जौ भर दिए जाते हैं। उसे लेकर कोई मान्य जाता है। चौक पर पहुली के ऊपर मान्य विठाया जाता है। हरदी के थापे मान्य के लगाये जाते हैं। पिडत पूजन कराता है। उस लोटे को वहाँ छोड़ घाते हैं। यह वरौनियाँ बरात विदा होते समय चामर भर कर लौटा दिया जाता है। इसी लोटे के जौ 'पलका' के समय वोए जाते हैं। उस पात्र को लौटते समय गाँव के पास के छोंकरा पर टाँग देते हैं श्रौर चावलों को निकाल लेते हैं उन्ही चावलों को घर श्राकर पकाया जाता है। एक बड़ी परात में उन पके चावलों को रख कर सव साथ-साथ खाती हैं फिर कहती हैं कि वहू श्रव हमारीं जाति की हुई। वरौनियाँ को लच्च करके गारी दी जाती है।

### २—बारीठी—

3—तोरना मारे जाते हैं। बिटी वाले के दरवाजे पर तीन लड़की की चिडियाँ गेरू से रंगी हुई लगी रहती हैं। उसे वर अपने हाथ से मारता है। इसे तोरन मारना कहते हैं

## ११-(ब) ब्याह का दिन: लड़की पक्ष का-

१—मा-बाप, भैया-भौजाई आदि सब व्रत रहती हैं। पानी पीना चाहे तो उसी वरनी से मोल लेकर पी सकती हैं।

२-भात पहना जाता है।

३-वरौनिया के वाद भातई का 'कनेउ' होता है-[ इसमें मामा चार चाँदी की बारी लाता है।

<sup>े</sup> वरौनियां का लोकाचार सभी जगह और सभी जातियों में प्रचलित नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> तोरन भी सर्वत्र प्रचलित नही है।

- 1

लोग कहें दूल्ह कारो ई कारो माइ कहे मेरो जगत उजारो ।

१८-दूल्हा घोड़ी पर वैठ जाता है।

१६—बहिन हाथ में ० सीक लेकर भारती जाती है। या

प्रपने पल्ले में चुनी-भुसी वॉंधकर उसे मारती जाती है।
चलते में गीत गाया जाता है।

ें २०—गाँव वाहर मन्दिर में जाते हैं।

२१—कूत्रा में उभकाया जाता है।

र्रे - माँ कुए में पैर लटका कर वैठती है। बेटा उसे वहू

२३--कजैतिन अपना लहॅगा विछाती है। उस पर वर को वैठाती है। अपने ऑवर से दूध पिलाती है।

२४—िफर कहते हैं कि 'सरैया फोर श्रीर ला'। दूल्हा चारों सरैयों को चावल सिहत फोड़ता हुश्रा चला जाता है। पीछे फिर कर नहीं देखता।

२४—विहन रास्ता रोकती है। वह वहू लाने का वचन देके चला जाता है। इस नेग को वाग मोड़ना कहते हैं।

२६—सव मिल कर एक गीत गाती हैं।

२७—वर-पत्त में वरात चली जाने के पश्चात् कितनी ही वातें होती हैं। उनमें से एक हैं 'खोइया'। जितनी रात वरात जीट कर घर नहीं आती, उतनी ही रात प्रतिदिन खोइया होता है। खोइया में पहले दिन तो स्वॉग रूप से वह सब होता है जो कन्या के द्वार पर होता हुआ कल्पित किया जा सकता है। एक स्त्री वर बनती है। उसकी बरात चढ़ती है श्रीर वारोठी होती है। फिर स्त्रियाँ ही विविध रूपक धारण कर स्वॉग करती हैं। एक दूसरी घात ध्यान देने योग्य हैं 'गौरनी' की। हतलगू 'गौरनी' कहलाती हैं। दूसरे दिन गौरनी की दावत होती हैं। गौरनी में दावत से पूर्व हतलगू एक बड़ा सा चावलों (भात) का गोला बनाती है। उसमें दके रखती हैं। श्रीर उसे कजैतिन की गाद में रख देती हैं। कजैतिन इस भात को दूध के साथ खानी है। इस गौरनी में विना

कर देती है। लड़ के का ऋँगूठा पीला कर देती है ] गीत

४-फिर सभी कन्यादान लेते हैं।

४--फिर मा-वाप भामरों के समय त्रलग कर दिए जाते हैं। ६--छोटा भाई दोनों के वीच में खड़ा होकर खील लड़के के

हाथ में देता है।

७-फिर सारा कुत्य पडितजी कराते हैं।

### १३--भामरों के पश्चात्-

१-वर-कन्या भीतर उठ कर वेटी वाले के दई-देवताओं के पास जाते हैं। यहाँ पूजन होता है।

२—सरहज घीत्रावाती खिलाती हैं।

३--लड़का चला जाता है।

8—रहस-यथाया—कन्या को वेटे वाले के पास बुलाया जाता है। एक थैली में पैसे भर दिये जाते हैं, एक रुपया उसमें डाल दिया जाता है। लड़की से रुपया डुॅ ढ़वाया जाता है। पॉॅंच मुट्ठी पैसे वह निकालती है। इन्ही में से एक मुट्ठी में रुपया छा भी जाता है और नहीं भी आता है। निकाला हुआ पैसा मान्य को दें दिया जाता है।

## १४--बढ़ार का दिन--

### १--गौरनी---

क-पाँचों हथलगू ऋपना सिर धोती हैं; नहाती हैं; महावर लगाया जाता है।

ख—पाँच पत्तर सजाई जाती हैं—पत्तल पर थोड़ी सी महॅदी एक-एक वेंदी एक-एक टका रखा जाता है। माढ़वे के नीचे उन पाँचों पत्तलों को रख देते हैं।

ग—चेटा वाले के यहाँ से सामान मॅगाया जाता है—

१—लूवरा लालकन्द की दुहरी ऋोढ़नी।

२—मुल्तानी छीट का विना संजाफ का लहॅगा। २—काजर, वेंदी, महॅदी, कघी, सिर वॉंघने के डोरे

श्रादि ।

घ—िफर वर बुलाया जाता है।

कर देती है। लड़ के का अंगूठा पीला कर देती है ] गीत

ं ४-फिर सभी कन्यादान लेते हैं।

५-फिर मा-वाप भामरों के समय त्रालग कर दिए जाते हैं।

६ - छोटा भाई दोनों के वीच में खड़ा होकर खील लड़के के हाथ में देता है।

७-फिर सारा कृत्य पड़ितजी कराते हैं।

## १३--भामरों के पश्चात्---

१-वर-कन्या भीतर उठ कर वेटी वाले के दई-देवताओं के पास जाते हैं। वहाँ पूजन होता है।

२—सरहज घोत्रावाती खिलाती हैं।

३--लड़का चला जाता है।

8—रहस-वधाया—कन्या को बेटे वाले के पास बुलाया जाता है। एक थैली में पैसे भर दिये जाते हैं, एक रूपया उसमें डाल दिया जाता है। लडकी से रुपया डुॅढ्वाया जाता है। पाँच मुट्ठी पैसे वह निकालती है। इन्हीं में से एक मुट्ठी में रुपया आ भी जाता है और नहीं भी आता है। निकाला हुआ पैसा मान्य को दें दिया जाता है।

## १४--बढ़ार का दिन--

#### १--गौरनी--

क-पाँचों हथलगू अपना सिर धोती हैं; नहाती हैं; महावर लगाया जाता है।

ख—पाँच पत्तर सजाई जाती हैं—पत्तल पर थोड़ी सी महॅदी एक-एक वेंदी एक-एक टका रखा जाता है। माढ़वे के नीचे उन पाँचों पत्तलों को रख देते हैं।

ग-वेटा वाले के यहाँ से सामान मंगाया जाता है-

१-- लूवरा लालकन्द की दुहरी ऋोढ़नी।

२-मुल्तानी छीट का विना संजाफ का लहेंगा।

३--काजर, वेंदी, महॅदी, कंघी, सिर वॉॅंधने के डोरे श्रादि।

घ-फिर वर व़ुलाया जाता है।

- २--काजर वेंदी की डिविया
- ३—लाल लुंगी की वखोई—जेवों में काठ के सिंदौरी सिंदौरा
- ४<del>--</del>कंघी-प्याली
- ४—फूल छवरिया—उसमें एक पखा सा रखा जाता है। उसे भगी लाता है।
- ६—गड़ा-पेंडा—धागों के दुकड़े, कुछ फव्वे भी रहते हैं।
- ७-चकला की चहर।
- ५--- कुछ पैसा जो दई-देवतास्त्रो पर वार कर उठा दिये जाते हैं।

### वैश्यों में--

- १—आभूपण—वाजू, पायजेव, हॅसली।
- २—लाल चुँदरी जिसकी एक ऋोर चाँदी के 'घुँघरू' या भविया—इसे चाँची कहते हैं।
- ३—मिसुरू—लाल धारी का सफेद कपड़ा, लहॅगा की तरह घुमा हुआ, कलाएका नारा।
- ४ सिरगूॅदी मॉॅंग पर लगाने के लिए एक कन्द का टुकड़ा, उसमें एक सुपाड़ी होती है और सामान ज्यों का त्यों है।

#### कन्या पक्ष का सामान--

- १—कुम्हार चौरी लाता है—यह चार मलिरयाँ होती हैं। इनके सम्बन्ध का गीत भामरों के समय गाया जाता है।
- २—वरना बुला कर पटली पर वैठाया जाता है। पीछे कन्या बुलाई जाती है। पहले श्रामने-सामने वैठते हैं फिर कन्या वाम श्रङ्ग में आ जाती है।
- ३—मा-वाप कन्यादान करते हैं [चून की एक लोई बनाई जाती है, उसमें भीतर एक रुपया रखा जाता है। इसे हतलोई कहते हैं। इसीसे पहले मा कन्यादान लेती है। लड़को के हाथ पोले

#### १५--पलकाचार--

- १—माढ़वे के नीचे पलका विद्यता है। सिरहाने लड़का श्रौर पाँइत लड़की वैठाली जाती है।
- २- वरीनियाँ वाले जौ सूप में निकाल लिए जाते हैं।
- ३—मा-वाप ' दोनों गाँठ जोड़ते हैं। मा हाथ में पानी का लोटा लेती है श्रीर वाप वर से जो लेता चलता है। लड़की का वाप जो विखेरता चलता है श्रीर मा पानी डालती चलती है। इसी प्रकार ४ परिक्रमा होती हैं।
- ४-फिर उसके वाद सभी परिक्रमा करते हैं।
- ४--लड़के के टीका करते चलते हैं और पैर पूजते चलते है।
- ६—'सोवा दाइजा' कुछ वर्तन श्रौर कुछ रित्रयों की तीहर पलिका के समय वेटी वाला देता है।
- ७—साली जूता दुवकाती है। कुछ लेकर जूते वापस करती है।
- म-साली दरवाजा रोकती है। नेग लेकर रास्ता देती है।
- ृ ६--- उठ कर दुई-देवताओं के पास जाते हैं। फिर घीश्रावाती खिलाई जाती है।

## १६--रहस बघाया--

- १-- लड़की वाहर वेटे वालों के वर्ग में जाती है।
- २-एक थैली में पैसे भर देते हैं और एक रूपया डाल देते हैं।
- ३--वरनी उस रुपये को हूँ ढ़ने का प्रयत्न करती है।
- ४-फिर पैसे और उस रुपये को खीच कर लाती है।
- ४-पैसे मान्य को दे दिए जाते हैं।

#### १७--बन्दनवार--

- १-वेटे वाले कपड़े के वन्दनवार लेकर आते हैं।
- २—पहले माढ़वे से बाँघा जाता है, फिर सब कुटुम्बियों के घर बाँचे जाते हैं।
- ३-यह गीत गाये जाते हैं-

<sup>े</sup> कही-कही वरनी का छोटा भाई तथा उसकी वूष्रा का लडका ही जो बोते हैं।

- ड-शीच मे परदा लगा कर एक श्रोर वर श्रीर दूसरी श्रोर कन्या नहलाई जाती है।
- च-पीली मिट्टी की दो मूर्तियाँ--एक गौरा, एक गौरि वनाई जाती हैं। उन्हें सजाया जाता है। उन्हें पहले कन्या, फिर सब वेटीवाले की खोर की स्त्रियाँ पूजती हैं।
- छ—लड़का भीतर जिमाया जाता है। माढ़वे के नीचेवाली पत्तलों पर हथलगू ऋौर वरनी जिमाई जाती है।
- २--- कुमर कले ऊके लिए वर श्रीर उसके साथियों को बुलाया जाता है।
- ३—न्योंतनी—कन्या पत्त वाले बड़े बूढे चने की दाल, तमाखू गुढ की भेली लेकर बेटा वाले की खोर जाते हैं। दोनों खोर से अत्युक्तियों में प्रशंसा होती है। दो
- ४—कन्या पत्त वाले दावत के समय वर पत्त वालों में से सबसे बूढ़े के मुँह में गस्सा देते हैं।
- ४—िस्त्रयाँ गीतों से पत्तर बाँध देती हैं। पिएडत उस बंधी हुई पत्तल को किवता में खोलता है। फिर पिएडत वाली पत्तल नाई को दे दी जाती है। सब बराती भोजन करते हैं। पत्तल बाँधने के गीत
  - १—चरखा चलै त्राठपाँखुरी, त्राठपाँखुरी मालें चलै नौ तार कातनहारी, दारी पातरी लिफ लिफ डारे तार काति बुनाऊँ पागड़ी, सूई पागड़ी पहरें सजन को लालु माइलि बाँधू जा लाला की, जा लाल की गरभ रही दस माँस ( इसी प्रकार सब वर पत्त की खियों को बाँधते हैं ) पातरि बाँधू आफ की, इस ढाक की दोना सीकनदार कोरों सो बाँधू कूल्हरा, देखो कूल्हरा श्रोरु गगाजल नीर [( इसी प्रकार सब दावत की वस्तुश्रों को बाँधते हैं )

- २—माढ़वे की गूथ खुलवाई जाती है। वह एक तिनका खीच लेता है।
- ३-- कुछ कपड़े और मिठाई देकर सास उसे विदा करती है।

२१--वरनो वर के घर पहुँची

- १—वाहर किसी के घर ठहरा देते हैं। शुभ घड़ी में उसे घर में लेते हैं।
- २-- इरवाजे पर गेरू से लकीरों की वेल काढ़ी जाती है, घोड़ी काढ़ी जाती है।





वेल

घोड़ी

- ३—जब घर की खियाँ सुन लेती हैं कि वहू आ गई तब एक ढाईपाव का ल्होल और एक गुना सेकती हैं। थोड़ा सा तिलकुटा कूटा जाता है। उस कुटे हुए तिलकुटे का मेंद्रा बनाया जाता है।
- ४— उक्त सामग्री थाली में रखी जाती है। ल्होंल के ऊपर चाँदी की हॅसली, तिलकुटे के मेंद्रे के समीप एक छुरी रखी जाती है। उसी थाली में चौमुखा दीपक श्रीर नारियल रखा जाता है।
- ४—एक लोटा पानी लेते हैं। उसमें चम्पे की, मरुए की, आम की एक डाली रखी जाती है।
- ६--कोली के यहाँ से कचा सूत त्राता है। उसकी ई इरी बनाई जाती है।
- नववधू के सिर पर यह ईं डरी खोर लोटा पानी रखे जाते हैं।
- म-थाली लेकर कजैतिन श्रीर कलश लेकर बहिन या बूश्रा जाती है।
- ६-- कजैतिन वर से घोड़ी तथा वैल को पुजवाती हैं स्रौर

मेंने लई ऐ सजन तिहारी श्रोट सजन पित राखि दें के पित राखें साजना श्रोर के राखें भगवान मेंने दई ऐ गुवरिहारी धीय सजन पित राखिंदें मेरी कन्या ऐ दुख मित देंड सजन पित राखिंदें गोवरु करवेंयों, चाकी चलवेंयों पिनयाँ कूँ मित भेजियों मेरी कन्या ऐ दुख मित दीजियों साजन पित राखिंदें

### १८--मुँह-मङ्ई

[ यह बन्दनबार बाँधते समय ही होती है ]

१—समिधन की श्रोर धनिया रखा जाता है।

२—समधी (बेटेवाले) की श्रोर भेली (गुड़ की) रखी जाती है

३—एक पर्दा लगा दिया जाता है। सात बार धनियाँ पलटा जाता है।

४—इसके वाद समधी गुड की भेली समधिन की गोद में रख देता है।

४-समधी के मुँह से बुरी तरह हरदी लपेटी जाती है।

### १६--विदा

१—सिरगूॅदी होती है-कन्या का शृङ्गार किया जाता है।

२-गीत गाती हुई स्त्रियाँ लड़की को विदा करने जाती हैं।

३—लड़की बाहर से श्रपने बाप की देहली पूजती है। देहली पर पूरी, बूरा श्रीर कुछ पैसे रखे जाते हैं। नाइन उसे लेती है।

४-बिदा होती है।

## २०--दूल्हा फिर बुलाया जाता है

१- उससे भट्टी में लात लगवाई जाती है।

२--न्यौछावर करते हैं।

३-गीत गाते हैं। गीत यह है.-

कहा नाचै कहा नाचै जिउ चॅग नाएँ। जसरत जोइ नचामते चौं नाँएँ॥ जिउ चंग नाएँ मेरी मनु चॅग नाएँ। दिल्ली ते वैद बुलामते चौं नास्रौ॥ रानी की नारी दिखामते चौं नास्रौ॥

## २३ - दई-देवता सिराना श्रौर माढ्वा सिराना--

१—जो दई-देवता सरैया में छिपाए थे उन्हें दिवाल से पृथक कर सिराने ले जाते हैं।

२--मौर श्रौर माढ्वा सिराने जाते हैं।

# २४---ककनावरि---

- १—वर् के कङ्कन को वरनी खोलती है। वरनी के कङ्कन को वराध्योलता है।
- २—वरनी के कङ्कन को वर के जूते के नीचे रख देते हैं। श्रीर वर के कङ्कन को वरनी के सिर पर रख देते हैं।
- 3—एक कढ़ाही पानी भर लिया जाता है। वर की भाभी दोनों कॉकनों के साथ एक रुपया श्रीर एक श्रम्ठी हाथ में लेती है। कढ़ाही में एक चून की मछली वनाकर डाल देते हैं। उसके नथुने में एक डोरा डाल देते हैं। सीक की तीर-कमान वना देते हैं। भाभी मछली की जल्दी-जल्दी फिराती है श्रीर वर उसमें तीर मारती है। फिर उस सारे सामानाको पानी में डालती है। दोनों उन्हें जीतने का प्रयत्न करते हैं। पहले श्रीर श्रन्त में वर का जीतना शुभ माना जाता है।

### २५---दई-देवता पूजना

१--- एक सूप में हरदी की सरैया, गुड़, टका श्रादि रखकर ले जाते हैं।

२—वर-वधू की गाँठ जोड़ कर ले जाते हैं। इ—देवता जो पूजे जाते हैं:—

१--भुमियाँ

तिलकुटे के मेंढ़े को कटवाती हैं।

१०--भीतर लाकर उन्हे दई-देवताच्यों के पास विठाते हैं। 'चाक-वास' पुजवाते हैं। पूजने की सामग्री-

१--लपसी

२-- अठावरी ( आठ पूरियाँ )

३---एक टका

इस सामग्री से 'चाक-वास' पुजवाते हैं। चाक-वास का चित्र यह है-



कहीं-कहीं इसी चाकवास के ऊपर साँप भी काढ़ा जाता है।

११—घीयाबाती होती है।

१२—'नेंता-सूती'—नेंती में कच्चे सूत की ईड़री पोली जाती है। दोनों के सिरे पर सात-सात बार उसे छुवाते हैं—
गीत—मेरी नैंता सूती ऐ

कि बहुत्रिरि त्रन्तु ले त्रन्तु त्रघानी रे कि बहुत्रिरि धन्तु ले मेरी धन्तु त्रघानी ऐ बहुत्रिरि दूध ले दूध त्रघानी ऐ वहुत्रिरि सुहाग ले सुहाग त्रघानी ऐ

बहुऋरि पृतु ले ।

#### २२---बहू नचाना---

१—सव वड़ी यूढी दुलहा दुलहिन को गोद में लेकर नचाती हैं।

<sup>ै</sup> यह विल का टोटका किसी समय प्रचलित वास्तविक बिल का द्योतक हैं। यह टोटका सर्वत्र प्रचलित नहीं है।

२ नेती वह रस्सी होती है जिससे मठा चलाने के लिए रई फेंस जाती है।

तयार किये जाने का भी सकेत हैं। किर यह विन्ता है "हे हिर दूरि धामन काह पठऊँ, द्वारिका को जाई" न नाई जाना चाहता है, न ब्राह्मण, तब उससे कन्या की माँ कहती है कि है नाऊ! में तुमें तो सिर की चुँदरी दूँगी और हे ब्राह्मण गुत्र तुमें पचास मौहरें दूँगी। तुम जाओं। नाइन ने जाकर सगाद दिया। वहाँ भी हरे हरे गीवर से श्राँगन लीपे गये, मोती के चीक पूरे गये। राजा दशस्थ चले। शुभ-शकृत भिचार कर चने। जहाँ-जहाँ जाते हैं, वही प्रफुल्लता श्रा जाती है। बाग, तालाब पार करते हुए सीमा पर श्राये जहाँ हरी-हरी दूव छाई हुई थी। किर गलियों में होते हुए जनमासे गये। बारौठी पर मोती बरमाये गये। द्वार पर कजरी (कदली) वन के केलों के खम्भ खड़े किये गये हैं। पान दिये गये। पान-फूलों से मण्डप छत्राया गया है, बह लोंगों से गुथा हुआ है। प्रत्ये ह स्तत्म पर दीपक जगमगा रहा है; पिखत वेद पढते हैं, सखी सगन गाती हैं। स्विमणी छुष्ण की भाँवर पड़ती है।" दशस्थ नन्दन विवाह करके दुनहिन रथ पर चढ़ा कर लेग्या।

एक गीत में कन्या अपने याया, ताक, पिता. चचा, भाई से हृत्य से मिलना चाहती है। यह कहती है कि मुक्ते क्यों हृत्य से नहीं लगा लेती 'लेउ न रे वाया मेरे हियग लगाइ" पर ये सभी अपने हृत्य से उस वालिका को कैने लगावे वह आज पगई हो गई। पराई होने की घटना कैसे घटी कोई वल पूर्वक उसे छीन नहीं ले गया। वह सात सुपाडियों में, लग्नपित्रका के कागज में, हलटी की गाठों में, हरी दूव मे दूमरे को बनादी गयी। सुपाडियों, हलटी, दूवी आदि वे वस्तुष् हैं जिनसे विज्ञाह का धार्मिक अनुष्ठान पूरा होता है।

इस गीत में जन-मानस का संचित श्राश्चर्य प्रकट होता है। जो कन्या श्राज तक हमारी है, कैसे कुछ मामग्रो के सहारे सदा के लिए पराई हो जाती है। इस श्राश्चर्य का भी मूल स्थायी भाव करुणा श्रीर वात्सल्य है। इसी प्रकार एक दूमरे भाव-प्रधान गीत में कन्या के वावा-ताऊ चाचा श्रादि को जुण में हारे हुए के समान वताया गया है। उनसे घर की स्त्रियाँ पूछती हैं क्या हार श्राये ? वे कहते हैं हम मुहरें नहीं हारे, हम तो प्राण की प्राण राजकुमारी को हार श्राये हैं। इसका मुख्य वॅय यह है:

"लाड़ी के वावा जुत्ररा खेलिए

२-- बहुमाता

३--माता

४-पुरखों के थान का पूजते हैं।

यह विवाह संस्कार का सामान्य विस्तृत वर्णन है। कुछ साधारण हेर-फेर के साथ बज में सर्वत्र यही ढङ्ग प्रचलित है।

विवाह के संस्कार का यथार्थ आरम्भ 'लगुन' अथवा लग्न-पत्रिका से होता है। लगुन के गीतों में विषय की दृष्टि से शुम शक्तन, लगुन संजोने में विविध पारिवारिक व्यक्तियों के योग, विवाह संवंधी विविध संस्कारों में तय्यारी का वर्णन, वाबा, ताऊ, भाई, चाचा आदि स्नेहियों की भावना आदि का उल्लेख होता है,

शुभ शकुनों का उल्लेख मात्र होता है, विशेष विस्तार में गीत नहीं जाता। 'सगुन लै चिरई चिरगुलान हे' के सकेत से श्रारम्म होकर, गीत केवल इसी बात पर विशेष जोर देता है कि —

"जोई सगुन दादी भुत्रा कूँ भये सोई लड़िलड़ी कूँ होंइ"—

तात्पर्य यह कि गीत यह मान लेता है कि सभी आवश्यक शुभ-शकुन हुए हैं। तोते के बोली बोलने संववी गीत में मंगालाशा का शकुन सम्बन्धी आनन्द परम उत्कर्ष पर पहुँच जाता है। 'लाड़ो, लाड़ में पली हुई वरनी चौक पर वैठी, शुक की वाणी से शुभ शकुन हुआ तो गीत कहने लगा.—

> "तेरे पिंजरा में मोतित्रारा बखेरूँ सुत्रना रुगिचुगि जाइ"

इस श्रानन्दातिरेक के उपरान्त गीत फिर विविध कार्यों को गिनाने लगता है। तेरे वाबा ने लगुन संजोई रुपयों से, तेरे ताऊ ने द्वार किया कलशों की जोड़ी से, तेरे चाचा ने दावत दी दो दो लड़ुओं की। श्रन्त में गीत कहता है, इतना वावा, चाचा, ताऊ श्रादि ने किया एक हीसनी, पीसनी श्रीर रात की रितमानी स्त्री दी फिर भी साजन का मन नहीं भरा।

इस एक ही गीत में शुभ-शकुन के सहारे मझलाशा का आनन्द, कन्या पच का कर्त त्व तथा वर-पच का असन्तोष प्रकट हुआ है। लगुन के गीतों में कन्या-पच का वर-पच को सवाद भेजने का भी उल्लेख और चिन्ता प्रकट होती है। "हरे-हरे गोवर अंगन्त लिपाए, मोतीनु इस प्रकार गीत वनाता है कि जब वह अपने भाई के घर को गयी तो जैसे जैसे चलती गयी वैसे वैसे ही उसे अपशकुन हुए। घर में पहुँच कर—

"श्रौरु मिलि गए जी भूत्रा के जाए वीर"

उन्होंने कहा

"भैना हम तौ री श्रपनी के बीर, श्रपनी मैया को जायों हूँ ढ़िलै"

उसी प्रकार ताऊ के लड़के ने भी कह दिया

पर उसका माँ जाया भाई कहाँ था-

वीर, वाबुल मिर महुत्रा भए, स्रोर वीरन पीपर के पेड़ भातु जो नौंतू स्रपने वीर कें॥

जब वहाँ भाई नहीं मिले तो

"भैंना लौटि जु श्राई घर श्रापने, श्रीरु श्राईं ऐं तनमनु मारि ।

भातु जौ नौत् श्रपने वीर कैं॥

तव उसने श्रपने पति से कहा

"चिल पिया दोऊ मिलि जायॅ, ढॅढे तौ अपनौ भातर्ड''

उन्होंने

"भैंना तिलु तिलु हूँ ही गुजराति सवरौ तौ हूँ ह्यौ मालु ऋौ मेरी मैया के जाये ना मिले

तथ—

दारी सुरित लगाई मरघट घाट की श्रौरु ढूँ डतु डोल्ट्रं श्रपनी वीर।

भातु जो नौंतू अपने वीर कैं।

मरघट पर पहुँच कर वहिन ने कहा-

"भैया जौ कहूँ हो तुम वैठिए तौ भैना ऐ वोलु सुनाय"

भैया उतरि विरछ ते स्राइए

<sup>े</sup> इस गीत में कही-कही वुक्ष का नाम भी दिया हुआ है। यह महुए का वृक्ष था।

वाकी दादी रानी पूछति वात
कहा रे पिया तुम हारिए
ए हम हारे नांएं मुहर पचास
हारे नॉंड रुपया डेढ़सें
ए हम हारे हैं हियरा को जियरा राजकुमारि,
जिन्हें ई जुआ में हारिए।"

#### भात नौंतना--

लग्न-पत्रिका के चले जाने के पश्चात् किसी भी दिन लड़के घथवा लड़की की माँ अपने भाई के यहाँ भात माँगने जाती है। यों तो भात माँगनेवाली स्त्रियों के गीत अनन्त हैं, और वे अवाध गित से प्रवाहित होते रहते हैं, पर भात माँगने के गीतों में कुछ में करुणा का अत्यन्त समावेश मिलता है। ऐसे कुछ गीत ही विशेप ध्यान आकर्षित करते हैं। एक गीत है

ए वैहनि चली ऐं वीर कैं,

श्रीर भले-भले सगुन विचारि।

भातु जौ नौंतू श्रपने बीर कें॥

श्रीर भेलीन वरधु लदाय, भातु नौंतू वीर कें,

बीर, जब रे भेंनि वागन गई

श्रीर हरे री वाग सूखि जाय,

भातु जौ नौंतू श्रपने बीर कें॥

बीर, जब रे बैहन तालन गई,

श्रीर समंदु हिलोरे लेइ।

भातु नौंतू बीर कें॥

बीर, जब रे बैहन सीमनु गई,

श्रीर सीमन हरी हरी दूब '

भातु नौंतू बीर कें॥

बीर जब रे बैहनि ड्यौढी गई,

कुत्ता चठे ऐं घुषसाय।

भातु नौंतू बीर कें॥

<sup>ै</sup> यहाँ गाने वाली से भूल हुई प्रतीत होती है । भाव परपरा से यह पिक्त ऐसे हो सकती है

<sup>&</sup>quot;भौर सीमन सूखी हरी दूव"

"श्रीर भैना नें वैया पसारिये श्रीर वीरन गए ऐं समाय भैया द्योर जिठानी वोलें वोलने सौति भूतु पहरायी तोय भातु।

यह गीत भाई वहिन के स्नेह को मूर्तिमान कर देता है। सुख के रूपावरण में दाहक दु ख का भाव समाया हुआ है। वहिन के लिए भाई का मूल्य इसमें प्रकट होता है। यह गीत श्रपने कथाधार के कारण भी आकर्पक है। वहिन भात नौंतने जाती है, वूआ-ताऊ के लड़के, उसके भाई, उसका न्यौता स्वीकार नहीं करते। वह अपना भाई हूँ ढ़ने रमशान में जाती है। उसके भाई मर चुके हैं। वहाँ मरघट में वह महुए के पेड़ को नौंतती है। उस पर उसके भाई प्रेत योनि में रहते हैं। वे निमन्त्रण स्वीकार कर लेते हैं। समय पर भात लेकर पहुँचते हैं। उन्होंने विहन से कह दिया है कि महुए की पटली मत ढालना। पर कोई ईप्यांलु भेद जानकर अन्त समय महुए की पटली ढाल देता है—वे उसम समा जाते हैं—विहन देखती रह जाती है। रहस्य खुल जाता है, उसे दौरानी जिठानी के बोल सुनने पड़ते हैं।

इस गीत में विपाद की अविच्छित्र भूमिका के रहते हुए भी वहिन को भाई के भात लाने पर जो चिएक सुख श्रीर गर्व मिलता है, उसे ईर्प्या ने निदयता-पूर्वक कुचल दिया है, विपाद श्रीर भी गहन हो जाता है। वहिन भाई के लिए ममत्व, संगे भाई का ही भरोसा, श्रन्य वन्धुश्रो द्वारा तिरस्कार

"भेना हमतौरी अपनी के वीर अपनो मेया को जायौ हॅ हिले"

द्यौरानी-जिठानियो की ईप्यी, भात का उत्साह आदि का यथार्थ दिग्दशन हुआ है।

इस गीत में महुए के पेड़ का खीर भूत का उल्लेख विशेष ध्यान देने योग्य है। महुए का यृत्त उतना व्रज में नहीं होता जितना बुरदेनखड़ में हाना है। व्रन में भा उतका सप्तथा श्रभाव तो नहीं है। सथुग में तो यह युत्त ख्याजकल एक प्रकार से विल्कुल ही नहीं होता। किसो समय में महुर का वड़ा गह परहा होगा। मन्यकाल में महुए का फल खाया भी जाता था, उसकी शराव भो वनती थी। व्रज के भाई वृत्त से उत्र आया श्रीर पूजा:

"भैना कय को री तेरी माद्यो ?, श्रीरु कय को रच्यो ऐ निवाहु इम लामे तेरी,भातु जी",

मरघट में भाई का प्रेम ही वचन देता है कि वहिन हम तुमें भात देंगे। किन्तु वे पूछते हैं:

में ना नों ति चौं न आई भूआ जाए बीर कें वाई जाए बीर कें

वहिन ने कहा-

1 \_ 1 -

"भैया वे तौ री श्रमनी के वीर बलटी दई वगदाय भैया मेरी हियरा हिलोरे ले रहयों श्रीर छ तयनु परयों ऐ पजारु भातु जो नौतू श्रपने वीर क" भद्या इकदिसया को ऐ माद्यों श्रीर है दिस्या को ऐ व्याहु '

भाई ने बहिन को बचन दिया-

"जास्रो वहिनि घर स्त्रापने स्त्रीरु हम लामे तिहारे भातु"

भाई (वित) वहाँ चला। बजाजे में गया, सुनारों क गया। वहे जोर का भात संजोया:

> श्रीर ले पहुँचे च्याई देश श्रीर बहुना देखति बाट

भातई वहाँ जा पहुँचे---

"आइ फम गरे-वाके भातई"

सबको भात पहनाया । १

बहिन को पहनाया। बहिन ने भाइयों से मिलने के लिए बाहें फैलायीं:

ै इस गीत में कही कही यह उल्लेख है कि वह भातई मात पहनाता ही चला गया। बहुत समय होगया। तब किसी दौरानी या जिठानी ने उकता कर या विढ़ से एक महुए की पटली वहाँ लाकर रखदी। महुए की पदली मे वह समा गये। कवि ने उन भीगने वालों में भातई के पत्त का ही विशेष उल्लेख किया है।

भात पिहराने के गीत में कोई विशेष वात नहीं। उसमें तो भातई के वैभव का उल्लेख है, श्रीर वह किस प्रकार उदारता-पूर्वक वस्तुएँ भात में लुटा रहा है वताया गया है। भातई वकुचा खोलकर वैठा है, समस्त कुदुम्व-पिरवार को वस्तु पहना दिये हैं। रुपये वखेर रहा है, मेवा वखेर रहा है, फूल बखेर रहा है। यह गीत तो केवल संस्कार को सद्गीत की एक भूमिका देने के लिए है। ऐसा विदित होता है कि विहन की भाई की उदारता के प्रति सहानुभूति का भाव भी एक गीत में है। विहन भात में भाई को निस्सङ्कोच वस्तुएँ लुटाते देखकर अपनी ससुराल के लोगों से कहती है—

"उसरौ रे उसरौ वेवर जेठ, भौतू लुट्यो पे मेरौ भातई"

केवल देवर जेठ से ही नहीं, ननद से, सासु से, दौरानी-जिठानी सभी का नाम लेकर उनसे 'उसरने' की वात कही जाती है। शिकायत खौर उपालम्भ भी इन गीतों में रहता है। भाई वहिन के लिए खौर सब वस्तुएँ, जो उसने लिखाई या वर्ताई थीं, ले खाया है, पर एक दर्पण नहीं लाया तो वहिन यह दर्प-पूर्ण वात कहती है—

''टोटौ नॉंग्रोरे विरन लाचारी नॉंईरे, श्रपनों उलटौ लै जा भातु विरतु नादीदी नॉंईरे।'' भात का श्रवसर विशेष भाव श्रौर रसों की सृष्टि करता है।

भात-मॉॅंगना ऋौर भात ऋाना दोनों वार्ते ही ऋलग-ऋलग ऋवसरों पर होती हैं, किन्तु यहाँ हमने एक साथ ही उन दोनों पर विचार कर लिया है।

### रतजगा---

विवाह-संस्कार में 'रतजंग' की तच्यारी और रात्रि में अनेकों लोकाचार होते हैं—एक साथ इतने लोकाचार सम्भवतः किसी और दिन विवाह में नहीं होते। साधारणत रतजंग के गीतों को तीन विभागों में वॉट सकते हैं—

एक—साधारण गीत। इन गीतों में वे गीत गाये जाते हैं जो साधारणत' ज्याह में कभी भी गाये जा सकते हैं। इनसे विवाह के

<sup>े</sup> उसरी जितना हुया उतने से सन्तुष्ट होकर हट जाओ, और स्रविक मत होने दो।

एक टेसू के गीत में श्रीर 'गिलोंदे' का वर्णन आता है। गिलोंदे महुआ के फल को ही कहते हैं। व्रज मे, मथुरा से श्रतिरिक्त व्रज में गिलौंदे पर मुहाविरा भी वन गया है। 'ऐसे नायंका गिलोंदे घरे जो गीधि गयों ऐ'। किसी समय ये गिलोंदे श्रच्छी मेवा समके जाते होंगे, श्रीर वड़ी रुचि से वच्चे इन्हें खाते होंगे। किन्तु 'महुए' पर भूत के रहने की वात व्रज में कही नहीं सुनने को मिली। महुए का उल्लेख इस गीत में व्रज से नहीं श्राया ऐसा प्रतीत होता है।

गीत में गुजरात श्रौर मालवा का भी उल्लेख हुआ है —
''भैना तिल्ल तिल्ल ढूँढ़ी गुजराति,
सवरों तो ढूड्यों मालुश्री''—

गुजरात श्रीर मालवा ढूँढ़ने का श्रभिशाय यही है कि ढूँढने वाला इन प्रदेशों का नहीं हैं। ये दोनों अपनी प्रसिद्धि के कारण इस गीत में सम्मिलित किये गये हैं, श्रथवा यह अश उस प्रदेश से श्राया है जो गुजरात श्रीर मालवा के निकट है। गुनरात का उल्लेख तो 'नरसी भगत' के कारण भी हो सकता है। उसका भात प्रसिद्ध है। कुछ भी हो, ये उल्लेख हमें किसी निश्चय पर नहीं पहुँचा सकते।

भूतों का उल्लेख केवल कहानी के उत्कर्ध के लिए नहीं हुआ है, यह जन के साधारण विश्वास को अभिव्यक्त करता है। साधारण जन का भूतों के प्रति भय का भाव रहता है। वे अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान बहुत करते हैं, ऐसा माना जाता है, किन्तु इसमें भाई-भूत ने सहायता का भाव दिखाया है।

भातई के लेने के गीत में लोक-गीतकार ने काव्य का पुट दिया है। 'ऊँनैरे ऊँनै' आयों मेहु। इतमें रे आयों मेरी भातई?। वारिदों का उमड़कर आना, और भातइयों का आना केवल अलङ्कारिका नहीं लोक-जीवन के आहाद को प्रकट करने का सबसे समर्थ साधन है। प्रामीण-लोकों के लिए मेह से बढ़कर सुखद और आह्लादकर कोई घटना सृष्टि के समस्त प्रकृत व्यापारों में नहीं है। बिहन को भातई का आना भी उतना ही सुखद है। 'भीजना' किया विशेषार्थक है। भातई के आने से प्रेम-रस की वर्षा होती है। उसमें सभी भीग रहे हैं—लोक-

उनमें ये उमड ग्राये ।

र पाठान्तर इतमें रे म्राये मेरे भातई।

# है।ो, सर्ता-सुद्दागिल आदि का नामोल्लेख किया जाता है। सतगठा—

सतगठा इस अवसर का एक विशेष गीत है जिसमें कितने ही गीत होते हैं। ये सव दई-देवता सम्बन्धी ही होते हैं। अऊत, पितर, प्रेत और भुमिओं का नाम इनमें निशेष आता है। एक गीत में प्रेत पक्षा पकड़ लेगा है। क्षी कहती है मेरा चीर छोड़ हो। मेरी सास बहुत बुरी है। प्रेन कहता है तुम्हारी सास मेरी मा लगनी है, चली 'आजु बसेरी नौलख बाग में।' "एक में भुमिओं को कलार मह के प्याले भर कर देता है। अऊत-पितर एक में अपनी आवश्यकताएँ बताते हैं—भूखे हैं, हम भूखे हैं —उन्हें यह आश्वासन दिया जाता है, 'मेरे मामा पुरिया सिकावत हैं।" वे कहते हैं "नंगे हैं हम नगे हें।" उन्हें वस्न दिलाने का आश्वासन दिया जाता है। फिर वे कहते हैं "भूठे हो नाती भूठे ही"—उत्तर मिलता है "साँचे हैं हम साँचे हैं, हम पुरिया सिकावत हैं।" अभय भावना का समावेश भी एक गीत में हुआ है, उसमें भी समस्त देवी-वेवताओं का उल्लेख हो जाता है—धरती से दीमान खड़े हैं तो न्याँ काए की संख्या ।

धरती से दीमान खड़े ऐं तौ न्याँ काए की संख्या ठाकुर से दीमान खड़े ऐ तो न्याँ काए की संख्या सेंद्र मसानी से दीमान खडे ऐ सैयद पीर से " जाहर से दीमान " " देवी से दीमान सती सुगागिल से दीमान " माता भुमिया से न्याँ सर्वाई खड़े ऐं न्याँ काए की संख्या श्रऊतर पितर से दीमान " कार्सवारी महावन ४ वारी 35 वारे जहलें " "

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> सस्या=शका, भय।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वालक जो मर जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह एक सात महीने का ग्रावान था।

४ जखैया ।

<sup>🛰</sup> जो विना मुण्डन के मर जाते हैं।

समस्त संस्कार एक भाव में वॅधजाते हैं। इन गीतों में वरनी-वरना मे दुलहिन या दुलहा का किसी न किसी रूप में उल्लेख रहता है। उनके रूप, स्त्रभाव, नावरे त्रादि का वर्णत इनका प्रधान विषय होता है लाड़ी के गीत होते हैं जिनमें बरनी को लाडी या लडलडी का संवोयन रहता है। घोड़ी में वरना की घोडी चढने का प्रसङ्ग रहता है।

दो-श्रतुष्ठान-सम्यन्धी गीत। ये गीत रतलगे के विशेष अव-सरों पर उस श्रवसर की विशेषना का उल्लेख करते हुए होते हैं। रत-जगे की रात्रि से पूर्व ही इनका आगम्भ हो जाना है। वायवद वंधने से पूर्व अऊन-पिनर, वायु. मज्खी, मच्छर, लडाई-भगडा, श्राँबी, पानी, श्रादि को निमन्त्रण दिया जाता है, उनका आरम्भ वज म साधे यों होता मिल ग है — ''श्रकत बाबा तुमक बडे ही आजु हमारे नींतश्री — ''इसी प्रकार सभी का नाम लो जाते हैं ऋौर उन्हें निमन्त्रित कर दिया जाता है। इस गीत का एक प्रकार पं० रामनरेश त्रिपाठीजी ने भी अपने प्राम गीतों में दिया है'। उमका आरम्भ यों हैं—

'हे पाँच पान नौ नरियल ! सरगे जे बाटे श्राजा परपाजा, दादा श्री चाचा तुमरी नेपता॥'

यह निमंत्रण देकर उन्हें वन्द कर दिया जाता है। निमन्त्रण तो वहाना है। श्रभिप्राय यह है कि एक पात्र में भग्कर उन्हें वन्द कर दिया जाय, जिनसे वे उत्पात मचाने के योग्य न रहें। त्रिपाठीजी ने लिला है कि ''इ उ जिर निमत्रण दिया गया है कि ये भी सन्तुष्ट रहे ऋौर विघ्न न डाले।" पर बज में, निमत्रण देकर उन्हें फोली में भर लिया जाता है, श्रौर सरवों में भर कर चूल्हे के पास एक कोने में दिवाल से चिपका कर भली प्रकार वन्द कर दिया जाता है। यह प्रतिबन्ध का टोटका कहा जा सकता है। इस निमन्त्रण के साथ और भी कई गीन गाये जाते हैं। एक गीत में जोड़े से दो दो दई देगताओं का उल्लेख कर अन्हें बड़ा बताया जाता है-

एरी महया जा धरती पै भ ई को बड़ी एरी मइया जा धग्ती पै हुँ वहे. एक धरती एक मेह-

श्रीर त्रागे इसी प्रकार एक प्रेत, एक श्रऊत, एक चाम्र, एक

-१ देखो ५, १८०४ गीत, [८०]

पी गयौ रे दही में यूरी डारिकें। कौनें मोह्यो री वहुत भोरी जानिके॥ चलौ गयौरी घर मो सी गोरी छोड़िकें।

चला गयारा घर मासा गारा छाड़िक ।
छै छल्ला छै आरसी छल्ला भरी परात ।
एक छल्ला कारन मेंने छोड़े माई वाप ॥
पी गयौ रे दही में वूरो डारिकें।
कौनें मोद्यो री वहुत भोरयौ जानिकें॥
चलौ गयौ री वर मो सी गौरी छोड़िके।
घूरे पे मुरगा चरें, कोई मित मारो डेल ।
आपन ही डिंड जाइगें कोई सुनि गोरी के वोल॥
पी गयौ रे दही में वूरो डारिकें।
कौने मोद्यौ री वहुत भोरी जानिकें॥
चलौ गयौ री घर मो सी गोरी छोड़िकें।

एक खद्भुत गीत मे आगरा में मच्छर मारा गया, उसकी धमक अजमेर पहुँची, उसकी खाल का दशरथ को कुरता वना, मूंछों का उनके लिए हुका, आँखों का चरमा, जाँच का पजामा वना। वहुधा इन गीतों में ऐसा होता है कि कही कुछ पक्तियों तो सार्थक होती हैं, और शेप आश्चर्य-भाव को प्रकट करने वाली। एक गीत है

नैना दोऊ रिम गए महाराज।
रमते रमते रिमागए, पहुँचे कोस पचास,
सुर वदनामी वाँधि के घरी न वैठे पास। नैना०
सैयाँ नें बोई कांकरी, हमनें बोए खरवूज,
सैया ने राखी जाटनी, हम राखे रजपूत।
जोडी मेरी मिलि गई जी महाराज॥
धोवी धोवै कापड़े खोर राजमहू के घाट,

धोवी धोवै कापड़े और राजमह के घाट, मच्छी सावन लैं।गई, धोवी वारह वाट।

लादी मेरी, लुटि गई महाराज ॥ श्रवम्भा में सुनूँ मछली चावै पान,

मेंढक वजावें डोलकी श्रीर कळुवा तारें तान।

ता ता थेई मचि रही महाराज॥

इस गीत मे नैंनो का रम जाना, श्रीर 'सैंया ने राखी जाटनी' 'हम राखे रजपूत' में श्रर्थ है, शेप मे श्रचमे का तस्त्र विशेप है। तीन—इसंकोटि में वे गीत आते हैं जो विशेष विषयों के नाम से पुकारे जाते हैं, इनका समय निश्चित होता है। ऐसे अनेक गीत हैं। रात्रि को महदी, कजरा, वर्द्ध, सॉमलरी, वडौ दिवला, जैसे गीत गाये जाते हैं। प्रात दाँतीन, तुलसा, कूकुरा, वाँयचरा, बेलना, कढ़ैया जैसे गीत गाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक गीत हैं। रतजगे में खियाँ समस्त रात्रि जागती रहती हैं। उनके विविध कृत्यों के साथ उनकी गीत की लहरियाँ प्रवाहित रहती हैं।

रात्रि के आरम्भ के गीतों में तो काजर-महंदी जैसे विषयों का उल्लेख है। ये प्रायः रात्रि को ही लगाये जाते हैं। 'काजर' में तो काजर पारने और लगाने का विषय है, पर महंदी का गीत प्रवन्धा-रमक हो गया है। 'देवर के पिछवार राचन महंदी वारी लाला हम बई री'—भाभी महंदी सूँ तने गयी। हरे हरे पत्ते महंदी के उन्होंने सूँ ते, उनके हाथ लाल हो गये। विछुओं की मनकार सुनकर देवर भी वहाँ पहुँच गये। भाभी के लाल हाथ देखकर वे भी उसके पीछे चल दिये। भाभी अपने मायके गयी, देवर भी बुलाने पहुँच गये। भाभी अपनी माँ से मना करती हैं कि देवर के साथ मत भेजो। माँ कहती है, वे एक ही बाप के वेटे हैं। 'वे न भए तो वे भए'। वह भेज देती हैं। अब वह विवश है। देवर के हाथ में है। "रस रस लीयों निकारि फोक फोक मोकूँ रह गयो जी।' उस स्त्री ने पित से कहा। जब पित ने कहा कि "अब के बबाऊँगो ज्वार अदले के बदले करि लऊजी।" तो वह उत्तर देती हैं।" तुम मेरे नाह कुनाह, तुम हो जेठ वे कुल बध"।

रात के गीतों में अरलीलता का पुट रहता है; पर एक विशेष बात यह होती है कि वे बड़े आश्चर्यकारक होते हैं। उनमें कुछ अद्भुत बातों का उल्लेख रहता है। ऐसी वातें जो अनमिल होती हैं एक ही गीत में जोड़ दी जाती हैं। एक गीत यह है:—

पी गयौ रे दही में वूरौ डारिकें। कौनें;मोह्मौ री बहुत मोरी जानिकें॥ चलौ गयौ री घर मो सी गोरी छोड़िकें।

> दिल्ली सेंहर वजार में सवज कबूतर जाय। सीटी देंकें वोलती कोई जोड़ा विछुटी जाय॥

मुग्ध हो जाता है। यही मनोवैज्ञानिक प्रभविष्णुता का रूप इन गीतों मे है।

कहीं-कही यह अतिशयोक्ति गर्भित आश्चर्य-तत्व की सयोजना अर्थ के अग की भाँति भी हुई है। पुरुप और स्त्री में लड़ाई हो गई। स्त्री अपने पीहर चली गयी। वहाँ सास ने जामाता से कारण पूछा तो उसके फूहर आचरण का अतिशयोक्ति को उल्लयन करनेवाले अद्भुत वृत्त के द्वारा वर्णन किया, और तव कहा अपनी वेटी को अपने घर ही रखिये, हमसे नहीं सॅभलती—गीत इस प्रकार है—

स्वसमा जोड़ू भई लड़ाई, पीहर क्रूं उठि चाली री भैंना हात बोइया, बगल मे चरखा, पीहर में जे पहुँची री भैंना श्रॅंगना विठती माइलि पाईं, कैसें धीश्ररी श्राई ? तेरे जमेया ने मारे, माइके चले श्राए री भैंना सोमत ते लाला जागे, सुसरारि में भाजे दौरे री भैंना सासुलि वोले वोलने, धीश्रिर कैसें मारी रे लाला श्राश्रो री मेरी सारी सरहज, सुनियो कान लगाइ चूल्हे वैठी वार खसौट, नौ मन राख उड़ाव कची पक्की दार पकावें, नौ मन के फुलका डारें नौ मन की तो रोटी खाइ गई, बदुला भिर के दारि तीन घड़ा पानी के पी गई, पोखरि है गई खाली चढ़ि कोठी पे मृतन वैठी, घरु बहिगों पटवारी को पुल टूटियो रैवाड़ी की।।

पाँच दुकान विनयाँ की विहि गई, इटयो घर भटियारी की वहें साव की पल्टन विहि गयी, छोटे की खड़खड़िया रे अपनी धीअरि घरई राखी, हम पै नाँइ सम्हरिवे की

इस गीत में अनोखी ऊहा का समावेश अर्थ को पुष्ट करने के लिए ही है। ऐसा ही भाव वालकों के उन गीतों में भी मिलता है, जो चट्टा चौथ के दिन 'वसन्तक' के नाम की छाप से विद्यार्थियों द्वारा गाये जाते हैं। यहाँ वाल-मनोद्यत्ति और स्नो-मनोद्यत्ति का साम्य भी मिलता है।

जव लड़ाई का प्रश्न उपस्थित हुआ है तो वह लड़ाई पति-पत्नी में ही नहीं, सासु वहुओं में भी हो सकती है। उसका एक गीत यों है: सासू बहुश्चरि भई लड़ाई

सुसरे खबरि बजारों पाई

दृष्टि-कूट मान कर व्यंग से कोई दूरान्वय से प्राप्त अर्थ भले ही किया जा सके, अन्यथा अचम्भे के लिए ही ऐसी योजना की गयी है। इसी शैली का एक और गीत 'रजना' नाम का है। वह इस प्रकार है—

रजना मेरी जल्दी खबरि सुधि लीजियो रजना कोठे अपर कोठरी रजना खड़ी सुखामें केस यारु दिखाई दें गयौ धरि जोगी कौ भेस कारी परि गई रजना। द्रुवकाइ लै रजना ॥ श्रागरे की गैल में परी चना की रासि। लुगाई गठरी लै गई, लोग करें स्यावीस ॥ कारी परि गई रजना। ष्ट्रागरे की गैल में परयौ भुजगी स्याँपु। लोटै पीटै फनु करें सरिक विले में जाय।। मरि गई रजना । श्रागरे की गैल में सतुत्रा सोंठि विकाइ। चतुर चतुर सौदा करें मूरखि ढका खाइ।। मरि गई रजना दिल्ली सहर बजार में उलटी टॅगी कमान। खेचन हारौ घर नही देवरिया नादान॥ कारी परि गई रजना। हरयौ नगीना आरसी उंगरी में दुख देइ। ऐसे के पाले परी सो हॅसै न ऊतर देइ।। मरि गई रजना हरयौ नगीना आरसी डॅगरी में सुख देह। रसिया के पाले परी हॅसै श्रो, ऊतरु देइ ॥

हाँ, इनमें यौन-प्रतीकात्मकता श्रवश्य है। ऐसे समस्त गीत मनोंवैज्ञानिक प्रभविष्णुता से युक्त होते हैं। इन गीतों में जो मूर्त-कल्पना नियोजित हुई है वह कल्पना पृथक-पृथक मूर्त चित्रमयता में कोई खर्थ नही रखती। उनकी सयोगी संयोजन की कियाश्रों में सुमाव का उद्रे क चैतन्य मानस को विमोहित कर अवचेतन को स्कृतिं युक्त कर देता है। उसी की प्रतिक्रिया से मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व

गाँड़े विचारे नें भेली वाँघी, गेहूँ के गूँजे भराए। बेर युरकली के भाँड़ वराती, मूँ गफली रंडी वनाई। मका विचारी के साल दुसाले, ज्वार लडुए वंधाए। ज्त्रार वाजरे के डोम मीरासी, नटिनी नाचन आई। नटों के रतजगे का गीत भी इसी तत्व से युक्त है। उसमें इस आश्चर्य श्रीर हास्य के साथ 'भय' का भी पट मिलता है-

> राजा कबऊ न वे मन बोले-पॉॅंवरौ तोरि खडुआ वनबाए, कुढ़ारी तौरि वीछिया काँवरि की नथुली गढ़वाई, वीखू कौ डारि लियौ भलुका खुरपी के छागत बनवाए, हॅसियो काटि हॅसलिया टाट फारि मैंने फरिया वनवाई, पुर की वनाई घॅघरिया कारे नाग को नारी डरवायी, वर्रन की लगाइ लिए भन्ना पहरि खोढ़ि खॅगना भई ठाड़ी, गोरी कूँ लग गई नजरिया नजिर उतारिवे कूँ वलमा वोले राजा ने वारि दई क़तिया ऐसे वलम रॅग रसिया वे मन कवऊ न बोले।

श्राश्चर्य के भाव के लिए कैसी भी श्रनहोनी कल्पना की जा सकती है-यह श्राश्चर्य किय भी श्रनुभव करता है-

त्रतरजु देख्यौ न जाइ महाराजा <sup>।</sup>

वैठी विलैया पटिया पारे, वन्दरु वट्टा दिखावै महाराज। वैठ्यो डीगरु चक्की चलावे, भीगुर सीटी लगावे महाराज। र्भेंसि को सीगुकसीदा काढ़ै, भेड़ जो जारी खोढ़ै महाराज ॥

किन्तु सभी गीत ऐसे नहीं होते। कुछ में विशेष प्रबन्ध-कथा भी रहती है। एक कथा में तो एक राजा का अपनी मौसी की लड़की पर ही मोहित हो जाने, उसी से विवाह करने का हठ श्रौर उसका परिणाम दिखाया गया है। गीत इस प्रकार है:-

> गंगा पार की बेटी ऐ। क़मरि बरसाने में व्याही ऐ॥ एक दूतु लाग्यौ ऐ रे। राजा । रानी बहुन मलूक ऐ॥ च्वानें थलवरु मारयौ रे। ब्वानें श्रंसर डारे व्याकी माइलि पूछ्ने रे।

आइ अन्दर वहुअरि सममाई मुढ़िला विठंती सासु तिहारी काए कूँ करौ लड़ाई सुनि सुसरा तेतौ बेटा अयानौ जाई ते करूँ लड़ाई महिला विठन्ती सासु हमारी नित उठि करें लड़ाई द्ध प्याइ मैं कहर सयानौ सदा तुम राखी लाज हमारी श्रमौ ऊ बाँद्व जमी ऊ बाँद्र मोरी रहि गई साभे जा मोरी के कारने मैं राति मुतासी सोइ गई श्रद्भा बाँद्व बदुला बाँद्व करछी रहि गई साभें जा करछी के कारनें मैंनें दारि अलौनी खाई श्रकला धोऊँ चकला धोऊँ श्रीर धोऊँ सहासी श्रपनी सासु ऐ खसमु कराइ द्ऊ वाल जती सन्यासी श्रकला धोश्रौ चकला धोश्रौ श्रौर धोश्रौ संहासी अपनी मा ऐ खसमु कराओं बाल जती संहासी भ

इस गीत में अयाने वालक पित के कारण लड़ाई है, फिर वट-वारे का उल्लेख है और उसमें एक वस्तु सामें की रह जाने के कारण परेशानी है। तब मुँ मला कर सासु को गाली दी गई है, और साह समिंचन को गाली देती है। इसी आश्चर्य तत्व के साथ हास्य क समावेश इन गीतों में है। 'केले की सगाई' की सागोपाग कल्पना क गीत ऐसा ही है—

केले की भई ऐ सगाई सकलकन्दी नाचन आई कासीफल के बने नगाड़े भिरडी की चोब बनाई गोभी फूल के गड़े सिमाने, मूरी के खम्म लगाए। गाजर विचारी कें लाल भए एं आलू छोछक लाए।

**³** सन्यासी

श्वरे विर्जो तोई ऐ व्याहूँ रे। व्याकी चुटियनु पानी रे। मौसी के बेटा श्रवऊ समिक जा रे॥ तू तौ श्रन्धो होइगौ रे। मौसी के बेटा न्योंई फिरेगौ रे॥ तू तो कोडी होइगौ रे। मौसी के बेटा कोड़ चुचावै रे॥

एक ऐसे ही काव्य-मय गीत में दो सपन्नियाँ का चित्र है। एक पित को विशेष प्रिय है, दूसरी नहीं। वड़ी पित के पास से लौट कर सास-ननद के पूछने पर कहती हैं:—

> "सेजन पे पथरा परे श्रीरु पिय पे परयो ऐ तुसार।" छोटी लौटकर यह वताती है '— "सेजनियाँ फुलवा परे कोई पिउ पे उड़त गुलाल।" इस गीत का श्रारम काव्य मय है

सीतल छांह वमूर की जो कहुँ काँटों न होइ।

छारे रस भोंरा रे ज्ञानी भोंरा रे।

छाति की सुगन्ध गुलाव में जो कहुँ काँटों न होइ।

छारे रस भोंरा रे ज्ञानी भोंरा रे॥

सुन्दर पेंडू केरा को जो कहुँ फलु छावे है वार। छारे रस०

इसी काल के 'चमारों' के रतजगे के गीतों में व्रज के लोहवन चेत्र की श्रोर 'सैयद' का उल्लेख विशेष श्राता है। सैयद का वर्णन भी रण-जूभने का होता है। 'सैयद' का यह उल्लेख चमारों में ही मिलता है, यह एक श्राश्चर्य की वात है। व्रज भर में इन संस्कार के गीतों में, श्रन्य जाति के गीतों में, प्राय सैयद का उल्लेख नहीं मिलता। चमारों के ऐसे दों गीत यहाँ दिये जाते हैं:

( ? )

पहिले गिरारे लिकरे वाबुल करी ऐ सलाम सैयद के रन मित जूमें रे। सैयद के रन मित जूमें, खुटा मित हारें जोड़ून को तावेटारु। रन मिति०

<sup>1</sup> त्यांई

छरे बेटा उठिकें कचैहरीनु जाउ॥ नॉंइ जाऊं, नॉंइ जाऊं रे। श्ररी मैया विर्जो ऐ ज्याहूँ रे॥ तेरी बहिन लगति ऐ रे। घर विजों मोसी की वेटी ऐ॥ मैं तौ नांइ मानूं, नांइ मानूं रे। श्ररी मैया विजों ऐ व्याहूँ रे। व्याकी गोरी बरजे रे॥ श्ररे पिया 'उठिकें, रसोई जैंस्री रे में तौ नांइ उठू, नांइ उठू रे। में तौ विजों ऐ व्याहूँ रे॥ तू तौ भ्रंघौ होइगौ रे। श्वरे बिर्जो वहिन लगति ऐ रे॥ तूतौ कोढ़ी होइगौ रे। तेरे कोढु चुचाइगी रे॥ विजों गौड़े मति जइयौ रे। विर्जो रथ मति चढ़ियौ रे॥ में ती रथ में चहुंगी री। मैया गोंड़ेनु जाउंगी रे॥ वो तो गोंडेनु पहुँची रे। विजी रथ में चढ़ि गई रे॥ गगा न्हवाइ ला रे। मौसी के वेटा गगा नहवाइ ला रे, बो तौ गंगा में पहुँची रे। मौसी के बेटा अवक समिक जारे॥ व्वाके मुखान पानी रे। मौसी के बेटा अवक समिक जा रे॥ में तौ नांइ मानू, नांइ मानू रे॥ विर्जी तोई ऐ व्याहूँ रे॥ व्याके करिह्नु पानी रे । मौसी के वेटा अवऊ समिक जा रे॥ में तौ नांइ मानू नॉइ मानू रे।

)

पहले तो जागने श्रौर जगाने का वर्णन मिलता है। ये वहुधा गालियों से युक्त होता है। यथा, 'तुम लें भैंना ऐ सोइ रहे हम जागे सिगरी राति।' किन्तु गम्भीर श्रौर भावयुक्त गीतों का भी श्रभाव नहीं होता। 'सुखमदरा' गीत में जगाने का उल्लेख हुश्रा है—

सुखमदरा रे सुखमदरा तू घरती ऐ जाइ जगाय, सुखरजन के विल जइऐ। सुखमदरा रे तू तो कौसल्या ऐ जाय जगाय सुखरखन के विल जाइऐ।

> ए सुख सोती धरती ऐ कौन जगावै ए व्याके कछ-मछ कीयौ ऐ सोरु तौ उनई नें हाल जगाय। ए सुखरखन की विल जाइए।

ए सुख सोती कौसलाऐ कौन जगावै ए व्वाके राम-लञ्जन मचायौ ऐ सोर तौ उननें हाल जगाय ए सुखरञ्जन की विल जाइऐ।

> ए सुख सोती देवी ऐ कौन जगावै ए व्याके लॉंगुर मचायौ ऐ सोर तौ उनने हाल जगाय ए सुखरञ्जन की विल जाइए।

जगने के उपरान्त मुख-प्राचालन का गीत इस प्रकार है:

एक भरी ऐ सरैया दूध की दई देवताश्री तुम मुख घोश्री केंदूती घोलैगी।

सती सुहागिलयौ ! तुम मुख घोत्रौ कै दूती वोलैगी।

एक भरी रे सरैया पानी की रामचन्द्र एक तुम मुख धोश्रौ के दूती वोलैगी।

लाला रिगरि रिगरि दौँतिन करी तिहारे मुख में एक नागर पान, दूजे गिरारे लिकरे वीरन करी पे सलाम
सैयद के रन मित जू में रे।
रन मत जू में, खुदा मित हारें जोड़ू न के ताबेदार
नांदेरे बारे चिरजियों श्रइयों वैरी उ मारि
सैयद के रन मित जू में रे।
तीजे गिरारे लिकरें, माइल करी पे सलाम
सैयद के रन मित जू में रे।
चौथे गिरारे लिकरें, धनडिल करी रे सलाम
नांदेड़े वारे चिरजी श्री श्रइयों से मुड़िया कटाइ
तोपन के भूशा लगें, तीरन लागे मुंड
तोपन लें गई मुंनी, तीरन लैं गई दीम
सैयद के रन मित जू में रे।

पीपरिया मक मालरी म्वॉ सैयद को थानु सैयद रन मति जूमे लाड़िले श्रम्मा तेरी ढोरे रे व्यारि सैयद सोए गोरि में दे दे गहरी नीम के रे जगामें बीबी फातमा के हजरत की लोग भरौ रे कटोरा दूध ब्वाकी माइ पिवामन जाय सैयद रन लाड़िले रन मति जूमै रे। भरो रे कटोरा खीचरी घिऊ बिन खाई न जाड सैयद् रन लाड़िले बिछुटि गई ऐं सबु गाइ श्रोंधे रे भए ऐं चलामने श्रौरु छिछहारी फिरि फिरि जाइ सैयद् रन लाड़िले सूधे रे भए ऐ चलामने छछिहारी लै लै जाइ। इतना रात्रिकालीन गीतों का वर्णन हुआ। प्रातः के गीतों में देउ पईसा तुम लाला के वावा औ तुम वरना के ताऊ श्री।"

इन प्रात काल के समस्त गीतों में से 'दांतिनि' महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह प्रवंध-कथा से युक्त है। जगने, मुँह-धोने के उपरानत 'दांतुन' करना ही चाहिए। पर 'वर' को प्रतिदिन प्रात यह दांतुन करायी जाती है। यशोदा रुक्मिणी से वांतुन माँगती है, रुक्मिणी सुनती नहीं। कृष्ण माँ की सम्मान रक्ता के लिए रुक्मिणी को उसके मायके मेज देते हैं। घर सूना हो जाता है। फिर माँ का रुख देखकर वे उसे बुला लाते हैं। यह गीत इस प्रकार है —

## दांतिनि

'ए हिर जू भोर भयो परभात
माइ जसोदा नें दांतिनि मांगी ऐ।

'ए हिर जू हेला तौ दिए दस-पांच
गरव गहीली नें अतरु ना दियौ।

'ए मैया मेरी लाऊँ गगाजलु नीरु
टातिनि लाऊँ चोखे जार की
वेटा दांतिनि तुम किर लेंड,
हमरी तौ दांतिनि विरियाँ टिर गई'
ए मैया कहौ तौ देंड निकारि,
कहौ खंदैं दुऊँ धन के वाप कें

'ए वेटा काए कूँ देउ निकारि
काए कूँ भेजी धन के वाप कें।

१-ए वेटा भइये सवेरे की वार।

२-- ए वेटा वोल दिए है चार।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>---गहीलिनि ।

<sup>\*— &#</sup>x27;ए मैया मेरी' से 'विरियाँ टरि गई' 'ये चार पक्तियाँ विसी किसी जगह नहीं गायी जाती।

प—मौ मेरी, ६ कहै, ७ डारू मरवाइ।

८---खेंदाइ दू।

९—यहाँ से "रच्यो ऐ विवाह" तक चौदह पक्तियाँ किसी किसी अगह गायी जाती हैं।

# तिहारे होटन रच्यौ ऐ तमोल कें दूती बोलैगी।

इस गीत में देवताश्रों को, सती सुहागिलों को मुख धोने के लिए सरैया भर दूध दिया गया है, श्रोर वर के प्रतीक रामचन्द्र को सरैया भर पानी। 'व्याहुलरा' गीत में प्रात गाय दुहने का उल्लेख हुआ है—

४—जौ तू री सुरही श्रति बड़ी

े धुइ ऐ गी जसरत दरबार व्याहुलरौ कहिऐ।

ऐ दुहि दीजौ कौसल्या के हात व्याहुलरौ कहिऐ।

ऐ दुहि दीजो री रामचन्द्र दरवार व्याहुलरी कहिए।

ऐ दुहि दीजै जी सीता के हात व्याहुलरौ कहिऐ।

'फ़्कुरा' श्रौर 'डोंमिनी' इस समय के प्रसिद्ध गीत हैं। चमारों का एक 'क़्कुरा' इस प्रकार है .

श्रटरियनु रामचन्दरजी चढ़ि गए

जागौ जागौ श्रो रजन के पूत । श्रव मरू लागिए कूकुरा महमान श्रदिया चढि गए

जागी जागी श्रो छिनारि के पूत। श्रव मरुलागिएकूकुरा

डोंभिनी का यह रूप <sup>है</sup> : डौम पहाऊ मरि पके

श्रव भरु लाग्यौ डौंमिनी।

ए वे करुए नीव। नीव निवौरिन भारि पके।

श्रव भरु लाग्यौ डौंमिनी।

"ए बेटा तो कहिए जसरथ राव के भए ऍ करन दातार

घुड़िला तौ बकसौ जीन ते, सौं खाँड़े मर फोरि।

वा लाड़ नार जार खोली खीसा,

े स्वर विपर्यय से दूसरे वर्ण का प्राण पहले में मिलाजाता है झौर यह भव्द 'घुइ' हो जाता है। [द+ह+उ=घु, ह+ई-ह=ई] 'जाइ मढारे हिर जू रुकिमिनि के याप कें।
'रुकिमिनि वैठी ऐं ताई चाची वीच
हिर जू नें हारी पारसी
'रुकिमिनि उठि चोंन करों। सिंगार
विहारे लिंबो आ हिर जू आइऐ
'ऐ ताई चाची रूठिनु कैसी सिंगार
'विड्रीनु कैसी बुलामनों
ऐ रुकिमिनि मेरी तेरी जियरा एक
मानु तो ' राख्यों जसोदा मायको '।

'दॉंतिन' का गीत बड़ा होते हुए भी भावपूर्ण है। इसी प्रकार एक प्रवन्ध में 'तुलसी' के विरवा के आदर का वर्णन है, पर यह आदर इसलिए है कि तुलसी-पूजा से हिर मिलेंगे। हिर आते हैं, उनका आदर-सत्कार होता है। इस सत्कार का गीत विस्तारपूर्वक वर्णन करता है। हिर के साथ उसे हिर की गोपी को सोने का अवसर भी मिलता है, पर प्रातः उठ कर देखती है कि कृष्ण लुप्त हो चुके हैं—गीत इस प्रकार है:

ऊँचौ रे चौरौ चौकड़ी ह्यार ढोरी ए ज्यारि तुलसी कौ विरुला आदरु ए जे हर आए पाहुने कहा लै रे आद्रु लेंड चन्द्रन चौकी ढाह्रॅ वैठना दूध पखाह्रॅगी पाँइ। तलसी कौ०

भिरिकें वैठे हरिजू देहरी।

२ यहाँ से दो पक्तियाँ उक्त गीत में नही हैं।

³ एरी रुकिमिनि, ४ करछ।

५ तुम्हरे, ६ लिवउम्रा।

<sup>🍟</sup> ए राजा विडरीनु कैसी सिङ्गार।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> रूँ ठिनु राजा कैसें मनावने ।

९ऐ।

५ जो।

<sup>ै</sup> कहीं-कही एक पक्ति और मिलती है 'ए मैया खोलो क्यो न भॅकन किवार, कठीरे घनहुलि घर कूँ भाइये।'

ए बेटा जे तौ जर्नेगी नन्दलाल. नांउ चलै तिहारे बाप कौ। ए बेटा जे धन जिंगी धीश्र नातौ जुरैगौ काऊ गाम ते। ए रुकिमिनि चों न करी सोल्है सिंगार तिहारे लिवैया बीरन आइऐ। हरि जू कौन तौ श्रायौ लैनहार कौन तौ आयौ छेता धरि गयौ। ए रुकिमिनि बीर तिहारे लेनहार नाऊ की छेता धरि गयौ। ए हरिजू व्याहु नाएँ सगाई कहारे करिंगे पीहर जाइके। रुकिमिनि तुम पीछें भए नन्दलाल उनकी रच्यो ऐ विवाह । 'धिमरा के उठि चोंन डुलिया पलान' <sup>3</sup>रुकिमिनि तौ जाँगी बाप कें \*ए रुकिमिनि पौंहोंचीएँ कोस पचास जाय उतारी उनके वाप कें। ए हरिजू सॉॅंम मई मोरु ऋष्यार क्रिसन हिर मर्रिक बैठे देहरी ए मा मेरी कहा गुनि भोर<sup>५</sup> श्रॅथ्यार<sup>६</sup> का गुनि लरिका वारे श्रनमने। बेटी वीए बिन भोर श्रंध्यार मा बिनु लरिका वारे अनमने। ए धिमरा के उठि चोंन डुलिया पलानि < रुकिमिनि लिवैया १ हरि जू वे चले १ ॰। हरि जू पौंहोंचे ऐं कोस पचास

भ-नफर, २-सभारी।

र-धन फूँ करिमामी धन के बाप की।

म-ए रुकिमिनि 'देहरी, यह भी किसी किसी गीत में नहीं।

प-वोर, '--ग्रॅंब्यार ।

७---ए बेटा मेरे।

<sup>·---</sup> भन के, ·---- लिवजभा, · •--- जातिएँ।

'सेहरा' तो मुकुट (मौर) वाँधने के समय होता है। अथवा 'घुड़चढ़ी' के समय। 'घोड़ी' के गीत भी विविध हैं। एक में घोड़ी नरवरगढ़ से आयी है। उसकी चाल सुन्दर है। उसकी विविध आवश्यकताओं का उल्लेख है—गीत यों है:

घोड़ी नरवरगढ़ से आई लाल। बाके वावा रहस बुलाई लाल॥

घोड़ी की चाल सुहावनी। घोड़ी वॅधी उसारे। वारे वरना की सेज तिवारे॥

घोड़ी की चाल सुहावनी ॥ घोड़ी घूँघुरियाँ ररकावे ।

बारे वरना चाव छुडावै॥

घोड़ी की चाल सुहावनी।

घोडो माँगै स्रगारी पिछारी। वाके वावा वट नहिं जाने लाल।।

घोड़ी की चाल सुहावनी ॥

घोड़ी माँगै चना कौ दानों। याकी दादी दर नहीं जानें लाल॥

्घोड़ी की चाल सुहावनी।।

किसी में विद्कनी घोड़ी का उल्लेख है, रग भरी घोड़ी भी आया है, घोड़ी कैसे आयी, कैसे खरीदी, किस से उसका सत्कार हुआ—''घोड़ी नीरुगो नागर पान चना के खेत में। घोड़ी हरी ऐ चना की दारि कटोरा दूध के।"

वारौठी के गीतों में पाय गाली होती है, जिसमें या तो कारी माता के गोरे पुत्र की समस्या खड़ी की जाती है, या बढ़ें वर का उल्लेख होता है, या वर के स्वय काले होने का। कुछ गीतों में वारौठी पर दिये गये सामान की भी सूची दी जाती है।

भॉवर के गीतों में से पट्टे पर वैठने के गीत में शुक को संवो-धन करके कहा गया है हरे हरें वोलों, लाड़ी चौक पर वैठी है। फिर क्या क्या तय्यारी की गयी हैं इसका भी वर्णन कर दिया जाता है। भॉवर के समय के एक गीत में हरें गोवर से ऑगन लीपा गया है, मोतियों के चौक पूरे गये हैं, अमृतघट लाकर मरुए की डार रखी गयी ष्याले गोले गेहूँ रे पिसाऊँ भलकतु आमें चून गाढ़े से कपड़े छनामती घूँ सनु कनिक मड़ामती लप भप पुरिया पुत्रामतो घीय में लेंती मकोरि। तुलसी कौ० घीश्र में माखी परि गई पावर लगि गौ दोस । तुलसी कौ० घिश्र में ते माखी लै लई पापर लीए फटकारि सोरन थार परोसती दही ऐ कटेंमा भूरी भैंसि मोरछलीन को बीजना गढ़ मथुरा को थारु। तुलसी कौ० जें औं जसोदा के लाड़िले, श्रॅचरन ढोहाँ गी व्यारि जेए रे जूठे उठि चले सोइबे कूँ ठौर वताइ ऊँची अटरिया ईंट की दिवल वरै छछित्राइ। तुलसी की॰ सोमत सौए हैं जनै, धरि गलवइयाँ हाथ। सोमत सोए है जने, जागि पह्न तौ हत नाँइ। तुलीसी कौ॰ जौ हरि ऐसी जानती, ऋँगना में वमती खजूरि। ग्या पे चढ़ि हरि जू ऐ देखती, लगते वसत ऐं के दूरि। तुलसी कौ० जो मोइ गावै सुधारि कें, व्वाकी सदा सुघरी होइ जो मोइ गावै विगारि कें, व्वाको सदा विगरी होइ। तुलसी कौ॰ रतजगे के गीतों की यह सावारण रूप-रेखा यहाँ देदी गयी

है। यों तो इस श्रवसर पर श्राणित गीत होते हैं, पर उनमें से प्रमुख यहाँ दिये गये हैं। ये प्रायः गीत सर्वत्र प्रचिलत हैं। रतजां के इन गीतों के उपरान्त विशेष श्रवसरों के फिर कुछ ही विशेष गीत मिलते हैं। तेल हरदी, मरुश्रट, श्रारता ये श्रवुष्ठान प्राय प्रतिदिन ही वरात चलने के समय तक होते रहते हैं। इनमें तीन वातों का उल्लेख रहता है, तेल, हरदी, मरुश्रट श्रादि वस्तु कैसी हैं? इसमें सन्देह नहीं रह सकता कि यह लोक-किंव उस वस्तु को श्रयनी ज्ञान-सीमा के श्रवसार सर्वोत्तम वतायेगा। तेल एक चमेली का है, लहरा हरदी (चमारों के एक गीत में) है। दूसरी वात यह कि कीन लगा रहा है? वहुधा लगाने वालों के तो

नाम अथवा नाते दिये जाते हैं, जिन के लगाया जाना है उसका भी नाम लिया जाता है, पर इसमें बहुधा प्रतीक नामों से काम ले लिया जाता है। वर के प्रतीक वहुधा राम या कृष्ण होते हैं, कभी कभी लदमण भी आ जाते हैं। दहीं कही तोता या शुक्र या सुश्रना भी इसी उपयोग में आता है। इसके साथ ही इन गीतों में भूषा की वस्तुओं का भी उल्लेख होता है।

'लाड़ी' विवाह के विविध गीतों में से एक विशेष गीत है। लाड़ी एक नहीं अनेक हैं। इनका प्रधान विषय है 'वरनी' का वर्णन। 'वरनी' का वर्णन विविध रूपों में किया गया है। कुछ में वर-वरनी का पूर्वानुराग भी है। वरनी वावा की 'फुलवार' में फूल वीनने जाती है। साजन का लड़का आकर उसे पिछीरा में ढॅक लेता है। यहाँ वरनी कहती है विना विवाह हुए नही चलूँगी। इसी सम्बन्ध में वह अनेकों वैवाहिक संस्कारों का नाम ले देती है- "जब मेरी घर की वावुल लगुन सॅजोवै तव रे चलूँ तेरे साथ रे"। कही यह 'लाड़ो' (वरनी) पिता के छुज्जे पर वैठी केसरिया वर की वाट जोह रही है। कही शिव-पारवती के विवाह का व्यंग्य-वर्णन आ जाता है "गोरी ह्रप सह्रप भिखारी के चौं दई"। किसी गीत में लाड़ी के ह्रप-सह्रप का वर्णन है: ''कैनौरे लाड़ी गढ़ी रे सुनार के सांचे में डारिये।" वरनी कही कही तो इतनी स्पष्टवादिनी हो गयी है कि गर्व से वावा ताऊ से कहती है कि "ए सोने को कुढ़िल गढ़ाश्रो मेरे यावा ताऊ तेरे सजन पखारेगे पाँच।" कही लाड़ी के हीरा-पन्ना जड़े घूँ घट का उल्लेख है, कही लोंगों के गलीचे का, जो इन्न की सुगन्ध से सुवासित है। कही लाड़ों के आभूषणों और शृङ्गार की वहार का। कहीं लाड़ी के लिए वर हूँ ढ़ने की परेशानी का चित्र है। मा अथवा दादी का अपनी लाड़ी के लिए मोह भी कम नही मिलता। कही तो वह कहती है जुआ में सब हार लिया ठीक रहा, पर मेरी बेटी क्यों हारी। एक में वह कहती है ''ये लाड़ो मोइ वहुत ही प्यारी कहीं तौ राखूँ दुवकाइकें।" वरनी के लिए वर हुँ दुने की विकलता में बाबा को नीद नहीं आती। वरनी वावा से कहती है-वावा सुवड़ वर हूँ ढ़ना, "चन्दा से वरु ऊजरे तरैया वरु मिलमिले, उनकी प्रेम मुरिक रही जुलफ, सुघड़ वरु ढूँ ढ़ियौ।" वरनी लाड़ी को यह भी चिन्ता है कि यहाँ तो चारों श्रोर श्राम, महुत्रा, खजूर के पेड़ हैं दूलहा कैसे

है । लौंगों से गूॅथ कर पावन मॉंढ़वा (मडप) तथ्यार हुआ है । वहॉं सीता-राम की मॉंवरें पड़ रही हैं ।

'कंकन गाँठि खुले हित नाएं, सिखयाँ हसी दै दै तारी। कंकन गाँठि खुले हित नांइ एक माइ दुऐ वाप'॥ कही कही ककण वर के घर पहुँच कर खुलता है। यहाँ माँवरों के समय ही खोलने का उल्लेख हुआ है।

भॉवर पड़ते समय प्रति पद पर गीत में यह संकेत किया जाता है:
"मेरी पहली भॉवरि ऐ तौऊ वेटी बाप की।"

इसी प्रकार छटो भाँवरों तक कहा जाता है। गिनती छह तक हो जाने पर सातवीं भाँवर पर कहा जाता है:

'मेरी सतई भामरि ऐ भई बेटी सुसर की'।

घीश्रावाती के गीत में तो गाली ही रहती है। यथार्थ में विवाह में 'गारी' का साम्राज्य रहता है। ये गालियाँ ज्यग-पूर्ण भी होती हैं। अर्थ-गंभीर भी, रलील भी और अरलील भी। ये गालियाँ प्रायः सभी श्रवसरों पर गायी जाती हैं। पर भोजनों के समय इनका विशेष उपयोग होता है। ज्योंनार भी एक गीत है। यह भी भोजनों के समय गाया जाता है। ज्योंनार में भी गाली हो सकती है। गाली का ज्यग-रूप तो वह है जिसमें अभिप्राय तो प्रशसा का होता है पर पूर्व पुरुषों की बुराई स्पष्ट शब्दों में कही जाती है—उदाहरण के लिए यह 'गारी' ली जा सकती है जो कृष्ण-बलराम को दी गयी है।

#### गारो

तुम सुनौ छरन बलराम, हमारी गारी प्रेम भरी,
मधुरा में हिर जनम भयौ घूमे पहरेदार।
लागे तारे खूटि गए ऐं पहुँचे पङ्गी पार,
धिन्न तिहारी जननी कूँ॥
पाँच बरस के भए छरनजी कौतुक किए अनेक,
लूटि लूटि कें माखन खाए राखी अपनी टेक।
करी कछू अच्छी करनी॥
भूआ तिहारी छन्ती कहिए कहिएँ रूप अपार;
क्वारी ने तो लाला जायौ निकरी ऐ सौति छिनारि।
हमारी गारी प्रेम भरी॥

वूरो परोसे करवितया सागु परोसे करवितया ना जानूँ रे कौन वड़े की ऐ पाँति ए वे भैया वैठे गोंछ मरोरे पातरि परिगे छोरन छोरे भैया वैठे छहनिन जोरि भैया जैयें गोंछ मरोरि

इन विधानों के उपरान्त विवाह में होने वाले सांस्कारिक गीत वहुत नहीं रहते। उनमें भी प्राय. संस्कारों का स्थूल उल्लेख रहता है। क्या संस्कार हैं, कौन करा रहा है, कैसे कर रहा यही दो तीन वातें इन गीतों में साधारणतः मिलती हैं। पलका के गीत में जौ वोने का गीत प्रधान है, इसमें मण्डप के दान की वही प्रशसा है जो गङ्गा में स्नान की। यह गीत इस प्रकार हैं—

# पलिका होने के समय का गीत

माइलि हात गड़ उरा सोहै, वाबुल कुस की ढारन हो। दादी हात गड़ उरा सोहै, वावा कुश की ढारन हो।। पड़ित तर तो जो वश्रो, भई ऐ धरम की वारन हो। काए के कारन जो वए, काए कूँ हरे हरे वाँस।। धर्म के कारन जो वए, वेटी को लीयो कन्यादान। मड़ए कूँ हरे हरे वाँस, जा कारन वाँस ववाइऐ।। मड़ए के नीचे गङ्गा वहित ऐ, न्हायो जाय तो न्हायले रे धरमी। वेटी चली घर श्रापने।

विदा करते समय का गीत मार्मिक है। उसमें विदा होती लड़की पिता, भाई तथा माँ की विविध द्रावक मनोवृत्तियों का चित्र 'दिया है। वह गीत भी यहाँ पूरा उद्धृत करना उचित होगा—

> श्रौरे रें कौरे गुड़िया श्रो छोड़ी। रोमत छोड़ी सहेलीरी॥

<sup>ै</sup> कही-कही ये पित्तयाँ भी मिलती हैं :—

"घीग्र कौ दान जमैया ऐ दीजै।

गाइ कौ दान पुरोहित दीजै।।"

ष्प्रायेगा १ उसे त्राश्वासन दिया जाता है कि ये सव कटवा दिये जायंगे। एक गीत यह हैं :—

''तिहारी तो बाबुल सँकरी गिरारी मेरी सोंदल हथिनी लुभ्याइगी रे प्रथमों गिरारी लाड़ो फेर चिनाऊँ चन्दन करूँ छिड़काब तेरी सौंदल हथिनी यों समाइगी

इस गीत का एक रूप यह भी मिलता है—
"तिहारों तो दगरों वाबा संकरों ऐ
मेरी हथिनी को दलन समाइऐ
दगरों तो बेदी मेरी फेरि चिनाऊँ
तिहारी हथिनी को दलहु समाइए
जापे बैठिकें बरना आमें
उनकों दल न समाइए। आदि।

ं उनकी दल न समाइए। आदि। विवाद के अवसर पर जो नियाँ या महमान घर पर

विवाह के अवसर पर जो स्त्रियाँ या महमान घर पर आती हैं, वह यही गीत गाती हुई घर में प्रवेश करती है।

लाड़ी या वरनी की माँति ही वरना के गीत होते हैं। ये वरना कहलाते हैं। ये भी कितने ही हैं। इनमें कही तो वरने के रूप-रद्ग, नाज-नखरे का वर्णन मिलता है, कही उसके वस्त्र-श्राभूषणों का—इसके सिर पर ककरेजी चीरा, पेचों में हीरा-पन्ना, कान में सच्चे मोती, वालों में हीरा, पन्ना, गले में सोने का तोड़ा, हाथों में सोने का खड़ आ, कंकण, श्रद्ध में केसरिया जामा, पेरी में मखमल की जूती, कर में नीला घोड़ा, साथ में भाइयों की जोड़ी, यह है उसकी एक माँकी। कहीं वरना से वरनी की बड़ी बड़ी माँगें हैं—वरना फूल बीन लाना, सन्दल लाना, तवाइफ लाना, श्राभूषण लाना,—कहीं वरना बागों में बाज उड़ा रहा है, कहीं वरना भागा जाता है, लोगों से पुकार कर कहा जा रहा है पकड़ना। यह किसी की ढाल-तलवार ले गया है, किसी की चूंदरी लेगया है, कही वरना की गुही घोटी के सौन्दर्थ का वर्णन है। किसी गीत में वरनी वरना की गिलयों में ज्ञन्दन छिडकने को प्रस्तुत है। एक गीत में वरना से वरनी कहती है कि तुम्हारे घर में किसी का भरोसा नही। इस प्रकार 'वरना' गीतों में विविध भाव हैं।

इन गीतों के साथ 'सेहरा' तथा 'घोड़ी' भी गाये जाते हैं।

<sup>ी</sup> स्पष्ट ही यह भूल है। यहाँ 'न समाइगी' पाठ होगा।

भैना तिहारी सुभद्रा किह्ए किह्ए ह्रप श्रपार, क्वारी श्रज्ज न संग सिधारी, निकरी ऐसौति छिनारि। हमारी गारी प्रेम भरी॥ ह्रप देखि हम सबुई सुखी भए छंडिलपुर की नारि, सग द्वारिका हमकूँ लें चलों, लें चलों घासीराम। हमारी गारी प्रेम भरी॥

श्रर्थ-गम्भीरं वे गालियाँ हैं, जिनमें 'गाली' जैसी कोई वस्तु नहीं मिंतती केवल गाली की तर्ज होती है, श्रीर गायी भी गाली के श्रवसर पर जाती है। ऐसी गालियों में या तो उपदेश, या कोई श्राध्यात्मक निरूपण रहता है। ऐसी एक गाली उदाहरण के लिए यहाँ दी जाती है। यह कवीर के नाम की छाप से युक्त है। इसमें शरीर को महल का रूपक दिया गया है श्रीर ईश्वर-प्राप्ति के लिए सुरत के उपयोग की वात कही गयी है।

### गारी

महलाइति' उजरी रे, मुडेली जाकी श्रजय वनी। भीतर मैली वाहर उजरी महलाइति जाकौ नाम, वीच वीच जामें छिके मरोका चमड़े कौ हैरहाँ कामु। मरोका जामें नौ रे छिके।

सुरित वड़ी चचल ऐ मन श्रावे जहॅ जाइ, पौँच भूत समिधिनि के वेटा छितया से रहे लिपटाइ। वनी रे ढोले हीरा की कनी ॥महला०॥

नौ नारी तेरी सग की सहेली जागि रही दिन रैनि, सोमत आपु जगै ना कवऊँ विछुटि जाइ सतसंग। जगाएँ ते नाँइ जगी॥

सील सासु सतोसु सुसर ऐ दया-धरमु देवर जेठु, सत्त की नाव धरम कौ ऐ वेड़ा, राम लगामें वेड़ा पार। वीच में श्रापु धनी॥

श्रमिरत कूत्रा सुरित पनिहारी, भरिभिर लात्रौ पनिहारि सत्तकी होरिधरम कौ लोटा, राम लगामें वेड़ा पार। वीच में श्रापु धनीं॥

अपने बबुल को देस छोड़ यौ। श्रपने सुसर के साथ चली॥ लेड बाबुल घर श्रापनो। छोटे विरन पकरथौ रथ कौ डंडा।। हमारी वहन कहाँ जाइ। छोड़ो बिरन मेरे रथ कौऊ इंडा॥ श्रपनी पराऐ पराई श्रपनीं । जे कलियुग व्यौहार॥ फिर चौन बोलै दारी सौंन चिरैया देखूँ वबुल कौ देसु श्रपनौ कुटुम लै उतहाँगी वाबुल तिहारी नगर सूबसु वसी बिश्रर पनारि घर बाबुल श्राये माइल आई माहे पै चितु जाइ। फटि फटि रे मेरे हिया वब्जुर के धीश्ररि जमेया तौ गयौ घरुरी रित्यौ, ऋँगना रित्यौ, मेरी सव दुख रिति गयी पेटु मैं हा फिर नहिं जनमुङ्गी धीश्र मेरी धीश्ररि जमैया लै गयौ। मेरी घरुरी भरवी, श्रॅगना भरवी मेरी सबु सुख भरि गयी खेत। मेरी बेटा बहुए ले स्त्राइए मैं तो नित उठ जनमूंगी पून मेरी बेटा बहूए ले आइए

इन गीतों के साथ विवाह के गीतों की रूप-रेखा स्पष्ट होजाती है। इन गीतों के साथ 'खेल के गीत' भी छागिए। हैं। उन गीतों में कोई विशेष उल्लेखनीय वात नहीं मिलती। विविध विषयों पर ये गीत रहते हैं। नई तर्ज छौर नए विषय इसमें-रह सकते हैं। खड़ी वोली के नए गीत भी खेल के गीतों में सिम्मिलित किए जाते हैं। एक गीत में है:—

नई रेरसम वड़ी चलने लगी है। 🥕 पहले जमाने में कुर्ता फिलूरी। 🖟 कमीजों पे सूटर सुकाने लगी है। 😁

इस प्रकार नई फैशन छौर पुरानी फैशन का - अन्तर स्पष्ट कर दिया गया है। किसी में पित से पृथक हो जाने की प्रार्थना है, किसी में विविध पदार्थों छौर वस्तु छों के उपयोग करने की है। शहर से कुछ बस्तु मंगवाने का भी उल्लेख मिलेगा। तात्पर्य यह है, कि इन गीतों में विवाह संबंधी वर-कन्या विषयक वातों के छितिरक छन्य छी-मनोरथों के चित्र भी मिलते हैं। इन्हीं में कथा-प्रधान गीत भी गाये जा सकते हैं। खेल के गीतों में कोई भी गीत स्थान पा सकता है। इन खेल के गीतों में से एक कथा-प्रधान गीत जो प्रसिद्ध 'पूरनमलं की प्रचलित कथा से संबंधित है, यहाँ देना ठीक होगा। पूरनमल के पिता ने एक नया विवाह किया था। वह नई मा पूरनमल पर मोहित होगई। पूरनमल कैसे उसके समन्त पहुँचे-इस घटना का उल्लेख करते हुए यह गीत छारम्भ होता है:

पूरनमल-

नई नई गेद मेरे किन्नें मारी सुनि वाँदी री! सो चढ़ि कोठे पै देखि किन्नें मारी जे नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी सुनि रानी री ! विहारी सौवि के लाल उन्नें मारी, नई नई गेंद् उन्नें मारी सुनि वाँदी री ! महलन लेख वुलाइ, कि पूछूँ वातें सबु बतियाँ सो नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी सुनि लाला रे! महलन जल्दी आस्रो तुमें तुमारी मौंसी वुलावे सो नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी। सुनि वाँदी री आले गीले गेहूँरा पिसाइ करिंग्गे जिनकी महमानी गेंद किन्नें मारी। सुनि वॉॅंदी री के लवमती पुरियाँ सिकाइ सो लड़ आ वाँघी री

कहॅत कबीर सुनी भाई साथो महलाइति जाको नामु, जा महलाइति की करौ खोजना उतिर भौ सागर पार। मुडेली देरी अजब बनी॥

अश्लील गालियों का उल्लेख यहा नहीं किया जा सकता। वे अत्यन्त फूहड़ होती हैं। इनमें यौन-संकेतों की भरमार होती हैं, स्त्री और पुरुपों के गुद्ध अड़ों और उनकी क्रियाओं तक का निर्लं ज उल्लेख रहता है। विविध वर्जित सम्बन्धों में सम्बन्ध दिखा कर गाली देना 'तो साधारण सी वात है। ये सभी जातियों और सभी वर्गों में भिलंती हैं। किन्तु उदाहरण के लिये एक चमारों की गाली यहाँ दी जाती है। यह अश्लील नहीं, व्यग्यपूर्ण है, पर व्याज निन्दा नहीं।

गोरी के महल साठि गज ऊँचे रिसया कैसें जावेगी
मारि मारि चन्टी रिसया चिंद गए जाइ छए जोवन पे।
चारों श्रोर पलॅग के डोलें, सोइ गई सोरिठ प्यारी। राम०
चतुर श्रॉक श्रंचर पे लिखि दए सूरित लिखि दई न्यारी।
भयौ सबेरौ सोरिठ जागी जल को लोटा लाई
रिगांड़ रिगांड़ दारी मुखड़ा पोंछे श्रचर ते मुख पोंछें
के कोई घिस गयौ, के कोई छिल गयौ, के कोई छिलया ले जाइगौ
मेरे महल में ऐडो न छेंड़ी कहाँ हैं कें घुसि श्रायो राम रंग वरसेंगौ
माँड़वे के नीचे जब दावत होती है तो कहीं कही 'करविलया'
नाम की गाली गायी जाती है। वह करविलया यों है '—

करवित्या—[ माड्वे की पाँति के समय का ]

करविलया री करविलया जे कीन बड़े को ऐ पाँति महोबरि मेरी करविलया एक वो कौन सी मानिक पाँति महोबरि मेरी करविलया बसुदेव बड़े की ऐ पाँति महोबरि मेरी करविलया अर्जु न मानिक पाँति महोबरि मेरी करविलया कौने सोहै करविलया रे करविलया करन के हाथ सोहै करविलया रे करविलया

सो नई नई गेंद मेरें उन्नें मारी। सुनि राजा रे के सूरी देखें चढ़वाइ कह्रॅगी जवई भोजनियाँ सुनि राजा रे अब सुअना बोल सुनाइ लगतु मोइ डर्रु मारी सो नई नई गेंद् मेरें किन्ने मारी। सुनि वाँदी री जङ्गादनु लेखें बुलाइ कुमर को देखूँ नाँइ मुख करी ऐ जानें मेरी ख्वारी ·सो नई नई गेंद् मेरें किन्नें मारी । सुनि वाँदी री जल्दी ते देउ चढ़वाइ करी ऐ मेरी वड़ी ख्वारी। सो नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी। २-सुनि वाँदी री पिंजरा ते लेउ निकारि श्री सॉॅंची वात ऐ दुझॅ वताइ सो नई नई गेंद जाकें किन्नें मारी। सुनि वॉदी री कै डिड़ सुश्रना महलन विचे वैठ्यौ राजा पे लेउ बुलाइ करूँ गो व्वाते सब बतियाँ सो गेंद् इनके किन्ने मारी। बॉदी चुपके ते लाई वुलाइ महलनु लै गई चढ़ाइ सो नई-नई गेंद जाकें कौनें मारी। सुनि राजा रे <sup>1</sup> तोता तुमें बुलावे रानी न सुनि पावै रे सुनि राजा रे तिरिया की वातनुं आवै सत्त तैनें कैसें जानी ? नई-नई गेंद जाकें किन्नें मारी। सुनि सुत्रना रे दाख चिरोंजी दक्क चुगवाइ सॉॅंची देख वताइ सो गेंद जाके कीने मारी। सुनि राजा रे ! तेरे पिछवारे चौकु गेंद सव खेलत ऐं

नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी। सुनि बाँदीत्री घई,ऐ,कटैमा,भूरी,भैंसि,कौ रूरौ परसौ जी ! मुनि बाँदी री के सोरन थारु मँगाइ कराऊँ जिनकी महमानी सो नई नई गेंद किन्नें मारी। मिन लाला रे । मटपट भोजन करि लेख श्रॅंचेरा ते ढोहूँ तिहारी ज्यारि सो नई नई गेंद किन्नें मारी। सुनि बॉ्दी री के अन्दर सेज विछाइ कहर जाकी मन राजी। सुनि मौसी री क ऐसे वचन मति बोलै ज्ञा मेरी महतारी सुनि मौसी री तमे धरम की माइ महल ते भाजूँ री सुनि बाँदी री के राजा कूँ वेगि बुलाइ कराऊँ जाकी गल फॉसी सुनि रानी री क राजा कचहरी के बीच कहूँगी कहा जाइकें री सो नई नई गेंद मेरें किल्लें मारी। लोहे के पिंजरा बैठ्यौ एक सुचना हौलें होलें सुनि रह्यो बात वाँदी भाजि कचहरीत जाड चलौ राजा जलदी ते सुनि बॉॅंदी री मेरी ॲंगिया,चोली ऐ ढारौ फारि मेरे बारन देख बखेरि सुनि बॉॅंदो री <sup>!</sup> तेरी खाल काढ़ि₊भुस भरवाऊॅ बताऊँ सोई करियों री। सुनि रानी री <sup>।</sup> कै राजा महलन आयेः कहों कहा बार्ते री। सुनि राजा तेरी पूतु दिमानी ۴. करी ऐ मेरी बेइजती

सुनि तोता रे पिंजरा लै लियौ हात पहले तौ वाँदी ऐ मरवाऊँ सुनि वॉॅंदी री । खाल काढ़ि तेरें भुस भरवाऊँ भूँ ठ तू चों वोली चाँइ राजा मारी चाँइ राजा छोड़ी लगै मोइ हरू भारी गेंद जाकें नाँइ मारी सनि राजा रे तोता की वानी सबु साँची हमारी सबु भूँ ठी पूरनमलु कच्चौ दृधु दूध में जामुन दीयौ सुनि वाँदी री तेरे वचन परमाए तेरी जानि ए दुंगो वकसि गेद जाकें नाँइ मारी सनि वाँदी री सो नगर ऐ लेख बुलाइ वताऊँ जाकी सब बतियाँ सुनि राजा जी कै महलन जात्र्यो उतरि व्रुलाऊँ मैं तौ सव नर-नारी गेंद जाकें नॉंइ मारी सुनि राजा जी । ठाड़े दुआरे लोग हुकमु सुनात्रौ जी ! हात जोरि कें राजा योले-परियों मो पे श्रीखा भारी गेंद जाकें नाँइ मारी मेरी कुमरु गेद जो खेले महत्ततु श्राइ गई गेद गेद जाकें नाँइ मारी। क्रमरु मेरी महत्तनु तियी वुलाइ करी ऐ खातरि भारी। गेंद् जाकें नाँइ मारी। मेरी कुमरु सतवादी, उलटी दोसु लगावै तेद जाकें नाँइ मारी।

सो नई-नई गेंद जाकें कौनें मारी। सुनि राजा रे! रानी ठाड़ी महत्तन के बीच सो राजा रे! माखी टोल गेंद में सो श्रॉगन श्राइ परी सो नई-नई गेंद जाकें कौनें मारी। सुनि राजा रे के बाँदी दई भजाइ पूरनमल महलत लियौ बुलाइ सुनि राजा रे जानें लई रसोई तपवाइ थार लगवाइ दिए सुनि राजा रे जानें श्रॅचरा ते ढोरी व्वाकी व्यारि सुनि राजा रे जानें सेज लई बिछवाइ करी ऐ व्वाकी भौतु ख्वारी। सुनि राजा रे तेरी कुमरु सतवादी लगे मेरी महतारी सुनि राजा रे बॉदी दई भजाइ राजा ऐ लाम्नौ लिबाइ। भुनि राजा रे जानें हाथई कौतुक लिए वनाइ पूरनमल दोप लगाइबे कू सो नई-नई गेंद जाकें कौनें मारी। भुनि राजा रे हुकम ऐ वापिस लेड कहि रही फराऊँ तेरे गल फाँसी। सुनि तोता रे सोने मढ़ाऊँ तेरी चोंचि रूपे मढ़ाऊँ वेरी पाँउरिया सुनि तोता रे सौने कौ पिंजरा गढ़ाऊँ चुगाऊँ तोइ दाखरिया गेंद जाकें नाँइ मारी। तैनें मेरी बंसु बचायी, बोलि रह्यौ सतु वानी गेंद जाकें नाँइ मारी। सुनि तोता रे पूरनमलु जती कहावै दोसु जानें लगवायौ गेंद जाकें नाँइ मारी।

होता। वात सीधी है। शोक में ऐसी विधियों के लिए कोई स्थान कहाँ हो सकता है ? इस अवसर की रीतियाँ सूदम और सरल होती हैं। इनका संचिप्त विवरण यों है:—

# मृत्यु सुहागिल स्त्री की--

१-मरते ही-

१—महॅदी

२--हरी चूड़ी

३-वेदी-ईगुर

४<del>—</del>नथ

४-चूँ दरी

ताए जाते हैं। इन सबसे उसका शृङ्गार किया जाता है। काँसे के विछुत्रा पहनाए जाते है। चूँदरी

जाता है। कास ५ ऊपर हालते हैं।

२-छाती पर जौ का 'पिएड' वेटा की वहू, सास या अन्य कोई रखती है। एक पैसा भी।

3—यथा सम्भव कोई आभूषण नही रहने देते, सौभाग्य के चिन्हों को छोड़ कर।

## विधवा की मृत्यु--

१ - कोरी घोती पड़वाई जाती है

२-दो चोली उसके वगलों में रखदी जाती हैं।

३—पिंड श्रागे रखा जाता है।

# स्त्री वाले पुरुष की मृत्यु--

१—उसकी स्त्री के चूड़ी वीछिया फोड़कर उसके ऊपर रखे जाते हैं।

२—पिंड और पैसा रखते हैं।

३--लँगोटा आदि पहनाते हैं।

# विना स्त्री वाले पुरुष की यृत्यु---

१--लॅगोटा छादि पहनाते हैं।

र-छाती पर पिड श्रीर पैसा रखते हैं।

## गाँव बाहर जाकर---

१-लाश को उतार कर रखते हैं।

व्रज में अन्य संस्कारों के लिए विशेष गीतों का अचलन नहीं है। ऊपर जिन गीतों का उल्लेख हुआ है, मांगलिक अवसरों पर उन्हीं का उपयोग हो जाता है।

मृत्यु-संस्कार एक विशेष संस्कार है, जो मनुष्य जीवन का ख्रान्तम-संस्कार है। यह विपाद ख्रीर शोक का ख्रावसर होता है, बहुधा। जब किसी ख्रत्यन्त वृद्ध की मृत्यु होती है, तो यह इतने दु:ख का ख्रावसर नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली समभा जाता है ख्रीर उसका विमान निकाला जाता है।

ऐसे अवसर पर साधारणतः गीतों का विधान नही मिलता। पर ब्रज में ही चतुर्वेदियों में मृत्यु के अवसर पर जो खियों का रुदन होता है, वह संगीत-गित के साथ होता है। सगीत-गित का अभिप्राय किसी वाद्य यन्त्र के साथ होने का नहीं है। इस रुदन में भी एक लय मिलती है, और अभिप्राय भी होता है। इसमें प्रायः मृत पुरुष के विविध प्रिय पदार्थों का नाम ले-लेकर शोक प्रकट किया जाता है। सामाजिक रूप से मृत्यु के अवसर पर इस प्रकार लय से सधा हुआं, संगीत जैसा रुदन अन्यत्र नहीं मिलता। और और जगहों में समस्त संस्कार विषाद की छाया में होता है। हाँ अन्त में कही-कहीं कोई गीत भी गा लिया जाता है। ऐसा एक गीत है —

### मरगा-गीत

काए के कारन जौ बए, श्रौर काहे के हरे हरे बाँस। हरिरे किसन कैसें तिरयश्रौ।

लाला धरम के कारन जो वए, मरन के कार्जे हरे हरे बॉस। हरि रे किसन कैसें तिरयश्री।

बेटीन ब्याही श्रापनी, मढ़हे न लीयों कन्यादान। हरिरे किसन कसे तिरयश्री।

साजन न मुलमे द्वार,

हरि रे किसन कैसें तिरयश्री।

काए के कारन गऊ दई, काए के दीए गउ दान। हिर रे किसन कैसें तिरयत्र्यों।

पार के काजे गऊ दईं, श्रीर तरन कूँ दए गऊ दान।

हरि रे किसन कैसें तिरयश्री।

मृत्यु के समय के विधि-विधान में भी विशेष लौकिक तत्त्व नहीं

४ —प्रति दिन पहले गौ-प्रास निकाला जाता है, वाँये हाथ से। बरकटा नहान—

- १—मरने क वाद बृहस्पित अथवा सोमवार को होता है अथवा कुटुम्ब में प्रचितत व्यवहार के अनुसार किसी भी अन्य दिन।
- २—सव कुटुम्बी गाँव के वाहर जाकर एक कम्बल विद्याकर वाल कटवाते हैं।
- ३-चने खाए जाते हैं।
- ४-- घर में उस दिन कढ़ी, वाजरा, चावल ऋादि वनाए जाते हैं।
- ४—वाल कटवा कर पीपल के पेड़ की ढाल पर एक घड़ा टाँग देते हैं। उसमें एक छेद करते है। प्रतिदिन पानी भरा जाता है।
- ६- घर आकर सब उसी सामान को खाते हैं।
- उसी दिन सव स्त्रियाँ नहाने जाती हैं।
- स्वके सिर में थोड़ी थोड़ी खल ढाली जाती है।
- एक मलरिया में सामान रख कर मृतक को खिलाने उसी पीपल के पास जाते हैं।
- १०—लौटने पर घर उसे थोड़ा वहुत मीठा खिलाते हैं।
- ११—पहले स्त्रियों के श्रागे एक एक पत्ता रखा जाता है। उस पर थोड़ा थोड़ा सामान रखा जाता है। उसे पैर से दवा घर के पीछे फेंक श्राती हैं। इसे पत्ता फाड़ना कहते हैं।
- १२—िफर सभी स्त्री पुरुष खाते हैं। पहला कौर वॉर्ये हाथ से खाया जाता है।
- १३—वर्चे सामान को फेंक दिया जाता है। वचाया नही जाता सगर छाप—
  - १-कठौटी के नीचे रखते हैं-
    - १-राख . ( छान कर )
    - २-उर्द की दाल रॉंच कर रखते हैं
    - ३-एक रोटी रखते हैं
  - ' २—चार वजे सवेरे मृतक के फटे कपड़े में काले उर्द की दार, गुर की डरी, चून श्रीर टका बाँघ कर भद्गी के यहाँ देने जाते हैं।

- २— उसकी छाती पर रखे हुए पिएड को निकाल कर फेंक देते हैं।
- र-यदि उसकी मृत्यु पंचकों में होती है, उसके साथ घर से चाकी की भिर ले जाते हैं। ख्रौर गाँव बाहर उसे भी फोड़ जाते हैं।
- ४—जहाँ मुदी रखा जाता है वहाँ दो पैसे रख कर चले जाते हैं। इसके बारे में एक विश्वास प्रचलित है कि जमीन मुसलमानों की है। उनका यह कर है।

### मरघट पर--

- १-मरघट पर जाकर लाश को नहलाते हैं।
- २-चिता चुनकर उस मुदें को सुला देते हैं।
- र-- उसके शरीर पर से सब कपड़े उतार लिए जाते हैं श्रौर करडों से उसे दबा देते हैं।
- ४—मा-बाप को बेटा, यदि बेटा न हो तो स्त्री को मालिक दाग देते हैं।
- ४-जमाई को जाने का निषेध है।
- ६—श्राधी चिता जल चुकने पर लड़का सिर को फोड़ता है। श्रीर सिर में घी डालता है।
- ७-जल चुकने पर उस स्थान को नदी के जल से घोते हैं।
- प्र— उस स्थान पर बाँए हाथ की छोटी उंगली से 'राम' लिख देते हैं। पैसा रखते हैं।
- ६-फिर दाग देने वाला मृतक को आवाज देता है।
- १०—लौट कर गाँव के पास आकर नीम के पत्ते खाते हैं। कहीं कहीं जमीन से कंकड़ी उठाकर पीछे फेंक देते हैं।

### घर आकर---

- १—पहले दिन का खाना घर मे रखे हुए सामान से नही वनता। सब सामान वाजार सेखरीद कर लाया जाता है।
- २—दाग देने वाला व्यक्ति जमीन पर कम्बल विछा कर सोया करता है।
- 3-छोंक और हल्दी डालकर सामान नहीं बन सकता कड़ाही नहीं चढ़ती (नहान तक), प्रायः छिलकों सिह्त उर्द की दाल ही होती है।

[ किन्तु श्रासाम, वर्मा श्रौर इण्डोचीन की जातियों मे मंगोलों के दिच्या प्रवास से पूर्व ही काकेशीय तत्व मिलता है जिससे उक्त समय से पूर्व ही भूमध्यसागर का प्रभाव सिद्ध होता है अतः— तृतीय (जैसा सबसे पहले) भूमध्यसागरीय १—जीवन-तत्व के सिद्धान्त का विकास चतुर्थ मुख्डा (वर्वर-आक्रमणकारी) श्रातमा का पदार्थवादी सिद्धान्त पंचम [ मेसोपोटामिया होकर 🏻 एशिया माइनर से व्यापारियों स्नादि के द्वारा श्राया हुश्रा धार्भिक तत्व इसने उर्वरत्व प्रजनन तथा आतमा के पथार्थ-वादी संस्कार के स्थान पर निम्न स्थापना की ] १—साकार देवता २---बिल-यज्ञ ३—श्रानुष्ठानिक पूजा ४--शैशव तत्व के साथ ४-देवदासी की प्रथा ६--ज्योतिष-वार्ता तथा श्राकाशस्य पिंडों का सम्प्रदाय ७--पौरोहित्य-प्रथा ऋार्य इस जाति के विश्वासों भ षष्ट्रम को विस्तार से यहाँ देने का अवकाश नही ] इस ज्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का पदार्थवादी

° देखिए १६३१ की सेंसस रिपोर्ट ।

२—श्रादिम शैश्न उर्वरत्व सम्बन्धी विश्वास

द्वितीय निवासी प्रोटो-श्रास्ट्रेलॉड १—नैप्रिटों के द्वितीय सिद्धान्त का प्रचलन

> २—टाटेम 'का सिद्धान्त श्रथवा उसका वीज

त्तीय निवासी भूमध्यसागर चेत्र से १—शैश्न तथा मैगालिथिक जिनका निकास है २—जीवन-तत्व का सिद्धान्त [यहाँ विद्धानों में कुछ मतभेद है। किसी-किसी के मत से मुण्डा लोग पहले आये, और वे प्रोटो-आस्ट्रे लॉयड से भिन्न हैं तो— तृतीय मुण्डा १—जीवन-तत्व का सिद्धान्त चतुर्थ भमध्यसागर चेत्र से १—जीवनत्त्व के सिद्धान्त

भूमध्यसागर चेत्र से १—जीवनतःव के सिद्धान्त जिनका निकास है को पुनरावतार के सिद्धान्त में विकसित किया।

२-महामाता ( Great Mo ther ) की पूजा।

ेटोटेम एक विशेष शब्द है। टोटेम उस पशु, वृक्ष, पक्षी तथा मानवेतर वस्तु को कहते हैं जो किसी मानव वगं में विशेष प्रकार की मान्यता से मुक्त हो जाय। या तो उससे वह वगं अपनी उत्पत्ति मानता हो या किसी रूप में उसे अपना पूज्य मानते हो और उसके सम्बन्ध में विविध धारणायें प्रचलित हो। सन् १६०२ में एथनाग्राफी [मानव-विज्ञान] आफ इण्डिया के डाइरेक्टर श्री एच० रिजले ने इसकी यह परिभाषा दी है——

"टाटेमिजम—एच हिस्सू झावजवंड इन इण्डिया मे वी रिफाइण्ड एच दी कसटम बाइबिच ए डिवीजन झाव ए ट्राइब झार कास्ट धेमसं द नेम भांव ऐन ऐनिमल, ए ट्री, ए प्लॉट, भार झांव सम मैटीरियल झांवजेक्ट, नेचुरल झार झांटिफिश्यल विच द मेंम्बसं झांव देट युप झार प्रोहिबिटेड फांम किलिंग, ईटिंग, किटंग, बनिङ्ग, कैरीइङ्ग, यूचिंग, ऐटसेट्रा। द डिवीजन्स दस नेम्ड झार यूचुअली ऐक्सोगेमस ऐन्ड द रूल इच देट ए मैन मे नॉट मैरी ए वोमन हूच टोटेम इच द सेम एज हिच श्रोन। द रिलीजस झास्पेक्ट, झांव टोटेमिजम, बिच इच प्रामिनेण्ट इन झास्ट्रेलिया ऐण्ड ऐल्सवेयर, इच जैनरली ऐवजेण्ट इन दिण्डया" मैनुझल झांव ऐथनाप्राफी आफ इण्डिया। भय शक्तियों तत्वों, प्रयुत्तियों, से धायत हैं, श्रिधकांशत स्वभाव में व्यक्तित्व हीन हैं, रूपहीन कल्पना है जिसका कोई चित्र नही खड़ा हो पाता तथा जिसका कोई निश्चित भाव नहीं वन सकता। इनमें से कुछ के श्रपने प्रभाव चेत्र होते हैं: एक हैंजे की श्रिधिष्ठात, एक शीतला की, एक पशु रोगों की, कुछ पर्वतों में रहती हैं, कुछ वृत्तों पर, कुछ का सम्बन्ध निद्यों, भवरों, भरनों श्रथवा पर्वतों के गर्भ में छिपे श्रद्भुत तालों से रहता है। इनके द्वारा जो बुराइयाँ पैदा होती हैं उनसे बचने के लिए हमको बहुत सावधानी से इन्हें संतुष्ट करने की श्रावश्यकता होती है।

इन सब अनुष्ठानों में टोना ज्याप्त रहता है। टोना आदिम-धर्म का प्रधान मूल भाव है। इस टोने का रूप ब्रज के इन विविध संस्कारों में हमे स्पष्ट दीखता है। विशेषत विवाह के वायवंद आदि में। ऑधी, धूल-धक्कड़, श्रलाइ-बलाइ सभी को 'भूतात्म' मानकर उन्हें हानि से रोकने के लिए उन्हें बन्द कर दिया जाता है। ऐसा विविध तत्वों को श्रपने चेत्र में सबसे बड़ा भी माना गया है। इसकी साची वह गीत है जिसमें यह कहा गया है कि इन दोनों में कौन बड़े हैं हान उल्लेखों में चारों श्रोर के प्रायः सभी पदार्थों का उल्लेख हो जाता है। जंति श्रोर विवाह के समस्त संस्कारों में यह टोना स्पष्ट श्रोर प्रवल रूप से देखा जा सकता है। इन गीतों में जो यौन-संकेत श्ररलीलता नियमित रूप से मिलती है, वह भी टोने का ही एक रूप है। बौद्ध स्थापत्य में यह माना जाता रहा है कि बाहर नग्न चित्रों के देने से बन्न नही गिरता। यह श्रादिम टोने से सम्बन्ध रखता है।

इन गीतों में घरेलू सम्यता के चिन्न पद पद पर मिलते हैं। इनमें नन्द, भावज, सास, बहु, देवरानी, जिठानी, सपत्नी, वावा, दादी, मा, चाचा, चाची, वावुल, आदि के पारस्परिक अच्छे बुरे सम्बन्धों का उल्लेख हुआ है। ननद क्या मॉगती है, मॉ क्या मॉगती है, वर क्या चाहता है, कन्या क्या चाहती है, इन चाहनाओं और मॉगों को विविध रूप से इन गीतों में व्यक्त किया गया है। खियों की मॉगों में वहुधा वस्न और आभूषणों का ही उल्लेख है। वहू का चिन्न वहुधा अनुदार है। ननद नेग के लिए विशेष भगइती है। 'नरगफल' नाम के गीत में सामन्त कालीन (दोहद)

<sup>ै</sup> देखिये सर हरवर्ट रिजले लिखित तथा क्रुक सपादित 'दी पीपिल आर इण्डिया' का पु० २३१।

दृष्टिकोश मुण्डा जाति की देन है। पर उक्त गीत में उक्षिखित यह गर्भ की स्थिति 'जीवन-तत्व' के सिद्धान्त से भी हो सकती हैं। उस दशा में यह तृतीय निवासियों के विश्वासों का अवशेष हैं। इस अवस्था में अभी मनुष्य-सन्तान-उत्पत्ति में एक तो कार्य-कारण परम्परा नहीं जान सके थे, दूसरे किसी भी पदार्थ के स्पर्श से गर्भ की भावना को संमव मानते थे।

विवाह के गीतों में टोटके का भाव तो वहुतों में विद्यमान है, विशेषकर घूरा-पूजने, वायवंद में, कीर उमकाने में तथा ऐसे ही अनेक कुत्यों में। घूरा पूज कर लौट कर आने पर वर या कन्या पर वार कर कुछ फरा फैंके जाते हैं। ये फरे आटे के बने होते हैं, इनके पाँच कौने निकले होते हैं, इस प्रकार ये मूलन मानवाकृत्ति में होंगे। चार कोने हाथ पैरों के द्योतक, श्रीर एक शिर का। ये श्रमिचार के श्रद्ध माने जा सकते हैं। इस अवसर पर विविध मृत-योनियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे, अऊत, प्रेत, जरूले, पितर-एक गीत में तो ये सब यह कहते मिलते हैं कि हम भूखे हैं, हम नगे हैं, और उन्हे सन्तुष्ट करने का आश्वासन भी दिया जाता है। विवाह के खेल के गीतों में एक और कर अभिचार का उल्लेख हुआ है, किसी देवरानी ने पुत्र-कामना से अपनी जिठानी का पुत्र मार ढाला। ऐसा करने का परामर्श उसे किसी सिद्ध ने दिया था। किन्तु रहस्य खुल गया श्रीर देवरानी को परिस्माम भोगना पड़ा। इस प्रकार का श्रमिचार मध्य-काल में बहुत प्रचलित था, किन्तु गीत में इस घटना का जिस रूप में उल्लेख है उससे वह किसी नयी घटना को ही स्मरण कराता प्रतीत होता है।

जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है जन्म और विवाह के संस्कार में लोकिकांश सबसे अधिक रहता है। वैदिक अथवा पौरो-हित्य भाग वहुत कम। इन लौकिक व्यवहारों में टोने और टोटके भरे पड़े हैं। ऐसे प्रत्येक अनुष्ठान में हम उस धर्म का रूप देखते हैं जिसे नृ-विज्ञान वादियों ने 'ऐनिमिडम' का नाम दिया है। ऐनिमिडम- को हिन्दी में 'भूतात्मवाद' कह सकते हैं। यह भूतात्मवाद समस्त धर्म का आदिरूप अथवा धर्म के आधार का आदि पाद माना जा सकता है। भारतीय भूतात्मवाद के सम्बन्ध में यह व्याख्या समीचीन है; भारतीय भूतात्मवाद मनुष्य को ऐसा जीवन यापन करते' मानता है जो प्रेत

| ,                                   |                | की पूड़ियाँ वनती हैं। घी और गुड़        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|                                     |                | से पूजा होती है।                        |
| ज्येष्ठ— निज                        | नेला एकादशी    | ्रवत रखा जाता है, क्तीर, फल, पंखा       |
|                                     | 1              | श्रीर घड़ों का दान होता है।             |
| श्रवाद्—धोंधा एकाद्शी               |                | पाँच घोंघा पोतनी मिट्टी के, पाँच        |
|                                     |                | काली मिट्टी के, सीरा-फुलका से पूजे      |
|                                     | 1              | जाते हैं।                               |
| सावन(श्रावण) रज्ञावन्धन सावन के गीत |                |                                         |
| `                                   | •              | राखी वाँबी जाती हैं। घरों में जगाये     |
|                                     |                | हुए गेहूँ की पौध बाँधी जाती है।         |
|                                     |                | सरमन द्वार पर काढ़े जाते हैं। सेमई -    |
| j.                                  |                | चावल से पूजे जाते हैं।                  |
| -                                   | हरियाली तीज    | सावन के गीत                             |
|                                     | Qreater jara   | गौर वनायी जाती है। कारी लड़की           |
|                                     |                | पूजा करती हैं।                          |
|                                     | हरियाली-मावस   | किसान हल की पूजा करते हैं। भीत          |
| t                                   | Qivaien airea  | पर हलदी का चौक काढ़ा जाता है,           |
|                                     |                | उसमें हलदी के नाग रखे जाते हैं।         |
|                                     | नागपञ्चमी      | दीवाल पर दूध में कोयला घिस कर           |
|                                     | 111112411      | नाग रखे जाते हैं। इनकी पूजा             |
| 1                                   |                | होती है।                                |
|                                     |                | हाता है।                                |
|                                     | नागपञ्चमी      | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "   |
|                                     | कृष्णाष्टमी    | जन्माष्टमी भी रखी जाती है। सॉॅंपों      |
|                                     | <b></b>        | पर कृष्ण वनाये जाते हैं।                |
| _                                   | श्रनन्त चौदस   | कहानी होती है                           |
| •                                   |                | अनन्त वाँघे जात हैं। मिट्टी से पट्टे पर |
|                                     |                | एक आद्मी का रेखा चित्र बनाते हैं।       |
|                                     | ,              | पूड़ी आदि से पूजा होती है।              |
|                                     | चट्टा चौथ      | चट्टा के गीत                            |
| कार                                 | नादेवी देवी के | गीत न्यौरता वनाया जाता है प्रति-        |
|                                     |                | दिन गौर चढ़ाई जाती है।                  |
|                                     | न्यौरता न्यौरत | ा के गीत सॉॅंम्सी रखी जाती है।          |
|                                     |                |                                         |

चाह का चित्र है। 'नरंगफल' का पाना सरल काम नहीं। 'गर्भिणी' ने वह नरंगफल चाहा है, उस पर पहरा है, पर पित वहाँ जाकर फल तोड़ता है। गर्भवती के लिए चाहिये वह समम कर उसे वह फल लाने की आज्ञा मिल जाती है। विवाह के गीतों में वैभव की चाह है।

पौराणिक गाथाओं की छाप की दृष्टि से 'राम' से अधिक कृष्ण आये हैं, जो उचित ही हैं। वज में कृष्ण ही प्रथम आने चाहिये। ये भी राम और कृष्ण के रूप में नहीं आते वरन् यथार्थ नायक के प्रतीक की भाँति ही आते हैं। उनका पौराणिक व्यक्तित्व अत्यन्त शिथिल हो जाता है।

श्रनुष्टानों के स्थूल उल्लेख का स्वरूप हम ऊपर प्रत्येक श्रनु-ष्टान के साथ देख चुके हैं। किसी-किसी गीत में तो किंचित भी श्रवण्य नहीं श्रा पाया। केवल उन वातों का बहुत ही स्थूल रूप से उल्लेख कर दिया है जो श्रनुष्टान में होती है।

# (इ) त्यौहार, व्रत, ग्रौर देवी ग्रादि के गीत

संस्कारों के गीत के उपरान्त त्यौहारों श्रौर व्रतों के गीतों का स्थान है। ये गीत भी श्रनुष्ठान के श्रङ्ग होते हैं। यों इन श्रवसरों पर श्रन्य गीत भी गाये जाते हैं। ये गीत प्रायः भजन होते हैं। ऐसे त्यौहार श्रौर व्रत जिन पर व्रज में श्रनुष्ठान सम्बन्धी गीत गाये जाते हैं, कम हैं। नीचे उन प्रमुख व्रतों श्रौर त्यौहारों का व्यौरा दिया जा रहा है जो व्रज में प्रचलित हैं। उनके सामने ही यह उल्लेख कर दिया गया है कि किस श्रवसर पर ऐसे गीत गाये जाते हैं—

मास--- व्रज-त्यौहार

वार्त्ता

श्रनुप्रान

चैत्र-नौदेवी (नौदुर्गा) देवी के गीत

वैशाख—श्रखतीज

घट तथा कुल्हइ स्थापित किये जाते हैं। सीरे-फुलके से पूजे जाते हैं। चार मिट्टी'के ढेल घट के नीचे लगाये जाते हैं। जितने ढेल भीगे उतने ही महिने वर्षा होगी।

श्रासचौथ

कहानी होती है

पट्टे पर चार श्रीरतें मिट्टी से काढ़ी जाती हैं। गाज श्रीर जीभ की शक्त

पर 'श्राव' रखी जाती है। ये 'श्राव' रुई श्रीर कपास मिलाकर वनाई जाती है। उसे करवाचौथ के वचे ऐंपन में हलदी मिलाकर उस रुई ख्रीर कपास को गुने की शक्ल का वना लिया जाता है। ये सूप में रखली जाती हैं, उसमें खील, वताशे, हल्दी का दिवला भी रहता है। गौर को भूमि पर गोवर का घर वना कर उसमें कटेरी के पत्ते विद्याकर रखा जाता है। हल्दी से पूजने वाली वाये हाथ के ऊपर सॉंतिया रख लेती हैं श्रीर चार आव ज्याही दो आव कारी वायें हाथ से गौर पर चढ़ाती हैं। फिर कहानी होती है। कहानी हो जाने पर गौर हटादी जाती है। कटेरी पर लोटा रखा जाता है। उस हल्दी का साँतिया कादा जाता है। लोटे के गले में हॅसली डाल दी जाती है। उसमें वार्ये हाथ की छिंगुनी **डॅगली डाल ली जाती हैं।** फिर गीत गाये जाते हैं।

इसके उपरान्त हँसली पहन ली जाती है। एक धनकुटे पर पाँच जगह हल्दी के बन्ध लगा दिये जाते हैं। कटेरी और घर का गोवर वटोर लिया जाता है। द्वार पर जाकर धाँयी श्रोर जमीन पर कटेरी, गोवर, खील, वतारो, पूड़ी के दुकड़े डाल कर कूटते हैं। गीत गाते जाते हैं। फिर दिवाल पर पानी डाल कर 'कौरे ठंडे' कर दिये जाते हैं। वहाँ दशहरा

टेसू टेसू के गीत लड़के टेसू खेलते हैं।

भाँ भी भाँ भी के गीत लड़कियाँ भाँ भी खेलती हैं।

कार्तिक गीत तथा कहानी पूरे महीने प्रातः स्नान किया

स्नान जाता है। राई-दमोदर की पूजा होती

है। गीत छौर कहानियाँ प्रतिदिन होती हैं।

करवाचौथ गीत, तथा कहानी दीवाल पर करवा चौथ रखी जाती है। रात्रि में चन्द्र को ऋर्घ्य देकर मोजन होते हैं। उससे पूर्व कहानी सुनी जाती है। गौर भी बनाई जाती हैं। गौर छौर करवा-चौथ के चित्र की पूजा होती है। चावल के लेपन से करवाचौथ रखी जाती है।

श्रहोई आठें कहानी दिवाल पर चित्र बनाया जाता है। उसकी पूजा होती है। चन्द्रमा को घर्ष्य दिया जाता है।

दिवाली दिवाली दूध और नारियल के खोपड़ें के कोयले को मिला कर दिवाल पर

रखी जाती है। उसकी पूजा होती है।

स्याहू गीत, कहानी प्रातः गोबर का एक गोली रख लिया जाता है। उसमें सीकें

लगादी जाती हैं। उसमें हल्दी में रग कर रुई के फाहे लगा दिये जाते हैं।

गोवर्धन गोवर के बनाये जाते हैं। रात को पूजा होती है श्रीर परिक्रमा दी जाती है।

भैयादौज गीत तथा कहानी भूमि लीपकर, चौक पूर कर, गौर गोबर की बनाची जांती

हैं। उसके हाथ पैर मुॅह नहीं बनाते। उदायी भी नहीं जाती। उसके सिर भी है। शीतला माता की पूजा भी इसी महिने में होती है। विविध देवियों के मन्दिरों को जात (यात्रा) भी इसी महिने में होती है। नी दिन यह देवी-पूजा होती रहती है। ये नौदुर्गा कहलाते हैं। प्रतिदिन देवी के गीत गाये जाते हैं। देवी का रात्रि-जागरण (जागन्न) भी होता है, सिर पर देवी आती हैं। यह भी गीतों के साथ ही होता है। अतः देवी के ये गीत पहले दो भागों में वॅट जाते हैं—एक वे जो प्रतिदिन घर में खियाँ गाती हैं। दूसरे वे जो जागरण करने वाले भगतं गाते हैं।

स्त्रियों के गीतों को दो प्रकारों में वाँट कर समका जा सकता है; एक स्फुट गीत, दूसरे प्रवन्ध-गीत । स्फुट गीतों में देवी की प्रार्थना, स्तुति, उसके पराक्रम का उल्लेख, उसके स्थान का तथा शोभा का वर्णन, जात की तथ्यारी और यात्रियों की कठिनाई का वर्णन मिलता है।

एक स्नी अपने पित से कहती है 'चिल पिया दोऊ मिलि जायँ, परसें देवी जालिपा स्नो माय'—पित कहता है दोनों कैसें चल सकते है घर में घोड़ी है, भैंस है, बहू है, वेटी है, दूध है, पूत है, इनको कहाँ छोड़ा जाय ही समाधान वतलाती है। घोड़ी को घुड़सार में, भैंस ग्वारिया को, वहू घर-वार को, वेटी ससुरार को, दूध गूजरी को दे चलो और पुत्रों को साथ ले चलो। चलो दोनों मिलकर देवी माता को परसे। एक गीत में पुत्रों को धाय को दे चलने का सुकाव है। तथ्यारी होने लगी। पर तथ्यारी में पहले तो पिएडत बुलाना चाहिये कि वह निर्मल घड़ी बता सके। चैत का मिहना आ गया है। पिता को बुलाना चाहिए क्योंकि उससे पूरा-पूरा खर्च लेना होगा। माँ को बुलाना आवश्यक है, उससे शान्ति मिलेगी। ननद की केसर तिलक लगाने के लिए अपेचा है। मावज विना देवी के छन्द कीन गायेगा। स्नी-पुत्रों को तो साथ ही चलना है, उन पर तो जात वोली ही गयी है। पिएडत बुलाया गया। पोथी खोलकर उसने वताया दौज-तीज का चलना ठीक नहीं शनिश्चर की सातें ठीक है। स्नी ऑगन लीप रही है। माँ चौक पूर रही है। वहिन टीके की तैयारी कर रही है। पर—

घर ही में वाबुल वरजन लागे कठिन पंथ देवी की, देवी की अगहन—देवठान गीत गाया जाता है। दरवाजे के दोनों श्रोर हल्दी से साँतिये वना दिये जाते हैं। लौटते समय स्त्रियाँ वधाया गाती हुई लौटती हैं।

जमीन पर एक लिपे-पुते स्थान
पर श्रॉगन के वीच में एक युग्म का
रेखा-चित्र बनाया जाता है। उसे
डिलिया से ठॅक देते हैं। समस्त श्रॉगन
चित्रों से चित्रित कर दिया जाता है।
पुरुष रात्रि में देवताश्रों को जगाते
हैं, उठाते हैं। उन्हें तपाया जाता है,
गन्ने का रस पिलाया जाता है। पूजा
जाता है।

पूष— माघ—वसंत पचमी फाल्गुग्ग— होली

धरगुली रखी जाती है। प्रति-दिन चून की टिकुलियाँ रखी जाती हैं। गोबर की गूलरी, ढाल, तलवार बनायी जाती हैं। उनकी माला बनाकर घरगुली पर रखी जाती है। होली की श्राग से इसे जलाया जाता है।

मैया दौज-कहानी, गीत

सारा पूजा विधान दिवाली की भैया दौज के समान, पर चौक गुलाल से पूरा जाता है श्रीर 'श्राव' गुलाल घोल कर उससे रॅगी जाती हैं।

ऊपर सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण त्यौहारों श्रौर व्रतों का उल्लेख हुश्रा है। इनके श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेकों स्थानीय त्यौहार व्रत भी मिल जाते हैं। उनका उल्लेख यहाँ नही हो सकता।

चैत्र मे देवी का त्यौहार सबसे प्रधान है। इसका बड़ा महत्व

देवी जी विरमि रही वाई वन में।

माँ लौंग के वन में ही लकड़ी वीनने चली जाती है, तभी मन्दिर में नही है।

माँ ने एक-एक लकड़ी वीनी, जूने से उसकी गठरी वाँधी तभी एक असुर आ गया। उसने माँ की लकड़ियाँ वखेर दी। देवी ने लाँगुरवीर को आज्ञा दी—

"नौ नौ ठोको कील दग्दु नैंको मत करिश्रो"

पर श्रसुर की चतुर स्त्री ने श्रसुर को समक्ताकर माता के चरणे पत्नोटे। एक एक लकड़ी बीन कर माता की गठरी वाँध दी। माँ दयाई हो गयी।

"सुनिरे लॅगुरिया वीरु श्रसुर मेरे चरनतु श्रायौ नौ नौ खेंचौ कील कसरि नैंको मति राखौ"

मैया नंदन वन को भी चली जाती हैं। पुष्प उन्हें वहुत प्रिय हैं, वह 'फूलिन की लोभिनियाँ' हैं। उसके द्वार पर अन्धा खड़ा है, आँख माँग रहा है; कोढ़ी खड़ा है, काया माँग रहा है। वाँभ खड़ी पुत्र माँग रही है, निर्धन धन की पुकार लगा रहा है।

माँ है ही नहीं, लाँगुर परेशान है। वह हूँ ढ़ता डोलता है। क्या हुआ माँ को १ वह सो गयी है, या पृथ्वी में समा गयी है— पर नहीं।

"ना तेरी मैया सोइ गई है परि ना गई धरनि समाइ कनहीं जाती के होंम रचौए परि माँ हिंग जगी शिव राति धुजा श्रौ नारियर लोंग सुपारी वे मोपे दए ऐं चढ़ाइ सोने की दिवला कपूर की वाती परि श्रारति लई है उतारि।"

माँ श्रा गयी हैं। पर मन्दिर के द्वार—वज्र किवाड़ श्रभी वन्द हैं, यात्री प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ किवाड़ खोलो—माँ किवाड़ खोल देती है।

वेलोनि हैं वैकुएठ खम्म जामें लगे हैं घरम के मैनपुरी है वैकुएठ खम्म जामें लगे हैं घरम के मैया वैठी है तखतु विछाइ लगुर जाकी वियारि ढोरतऍ जाके शेर गुंजत हैं द्वार जाती तो डग्पें मुलिकनि के।

<sup>े</sup>जून=भुज या घासपात की वनी काम चलाऊ रस्ती। े ये वे स्थान हैं जहाँ देवी के मन्दिर हैं और जहाँ की यात्रा होती है।

भैया सिंह ढहाइ कजरी को बारह कोस बनहिं वन कहिए

सिह ढहाइ कजरी कौ

त्व वह पुत्र कहता है "सिंह मारि जालिपा परसों तौ बालकु जननी की"—जाती (यात्री) को माँ के पास जाना ही होगा। माँ भी तो बाद देख रही है—

मैया लै जु कसनि कसु डारि जियरा मेरी तोई सीं लगी परवत चढ़ि कीं देखें भोरी माय जाती मेरी कहाँ विलमी

पिताजी ने खरच वंधाने में देर करदी है, चाचा ने रूपया मॅनाने में देर करदी है। माई ने घोड़ा सजाने में, मा ने पूड़ियाँ सेकने में, चाची ने लड़ु आ वाँधने में, वेंदुल ने छन्द गाने में, बुआ ने तिलक सजाने में, स्त्री ने पन्थ सिराने में, रोक लिया है।

यात्री अन्ततः मन्दिर के पास पहुँच गया। कैसा है वह मन्दिर ? एक गीत में यात्री उसका वर्णन कर रहा है—

दुख हरनी मैया मेरी दुख तुम न हरों
काहे की मन्दिर मैया की, ए दुख हरनी मैया,
काहे के लागे चारों खम्म ॥ दुख० ॥
सौने की मन्दिर मैया की, ए दुख हरनी मैया,
चन्दन लागे चारी खम्म ॥ दुख० ॥
ऊँचे पे मन्दिर मैया को, दुख हरनी मैया,
नीचे बहें श्री गंग ॥ दुख० ॥
श्रोर-पास लोंगनि के जोड़ा, दुख हरनी मैया,
बीच विराजें जगदम्व ॥ दुख० ॥
तोइ सुमिरि मैया तेरी झन्द गाऊँ, दुख हरनी मैया,
जज्ञ में होउ सहाई ॥ दुख० ॥
माँ को लोंग विशेष प्रिय है । यात्री पहुँच चुका है, पर माँ
भवन में नहीं है । वह प्रार्थना करता है—माँ भवन में आस्रो,

में तेरी आशा करके आया हूँ पर-

एक वनु किह्यत फूलिन की फूल रहे महँकाय, देवीजी विरमि रही बाई वन में, एक वनु किह्यत लौंगिन की लौंगें रही महँकाय,

१ वहिन ।

मागनौ होइ सोई माँगि मिलिनियाँ, जो मन इच्छा होइ। भमन में० कहा माँगू कहा देउगी, कहा मेरे हतु नाँइ। भमन में० "मेरौ मिलिया अमरु किर देउ", अमरु न दई और देवता। मिलिया अमरु कैसे किर दुऊँ। भमन में० अमर पे जलकदे की चूँदरी, अमरु लॅगुरिया को चीर। भमन में०

एक भक्त माता के आँगन में केवड़े को सीच कर उसका हार गूथकर देवी पर चढ़ाता है:—

माता के श्राँगन केवरों जै जै के गुन हरिश्रल होइ हो माय के सीचे जाको मालिया जै जै के दुरि वरसेगों में इहो माय ना सीचे जाको मालिया जै जै ना दुरि वरसेगों में उहो माय जाती तो श्राये तीनों लोक के जै जै सीचि गये दिनु राति हो माय सीच साँचि पर्वतु भयों जे जै बौरों ए श्रनी श्रनी भाँति हो माय को जाकी हार नवाइये जै जै को जाके तोरें फूल हो माय मिलया के हार नवाइये जै जै मालिन टोरें जाके फूल हो माय येति टोरि मालिन ले गई जै जै गूंथों ऐ नीलख हारु हो माय येति टोरि मालिन ले गई जै जै घरों ए जलफदे के सीस हो माय माँगनों होइ सो माँगि लेरी मालिन जो मन इच्छा होइ हो माय दूध पूत मैया तुम द्यों जै जै मिलिये श्रमरु करि देउ हो माय श्रमरु न देई देवता जै जै मिलियो श्रमरु करेंसे होय हो माय श्रमरु जा घरतो पे तीनि ए जै जै पानी पमनु गगा नीर हो माय श्रमरु जलफदे की चूंदरों जै जै श्रीरु ल गुरिया की पाग हो माय श्रमरु जलफदे की चूंदरों जै जै श्रीरु ल गुरिया की पाग हो माय यों तय्यार होकर भक्त-स्त्री कह रही है—'लेउ मैया वीरा में

यों तय्यार होकर भक्त-स्त्री कह रही है—'लेड मैया वीरा मैं कव की ठाड़ी।' वहाँ वह 'ध्यजा नारियल' राजा से चढ़वाती है, लाल स्त्रीर हीरा भी। माँ कहती है वरदान माँगो। वह कहती है:—

"राजुपादु मैया तुमरो दयो ऐ रजवे अमर करि दीश्रो'। फिर जैसे अपर के गीत में है, वैसे ही उसमें उत्तर मिलता है:

जा घरती पे रानी कोई ना श्रमरु है, रजवा श्रमरु कैसे हुइ हैं ? श्रमर जलफरे की चूंदरी किहए श्रमरु लॅगुरिया की पागिया। वरदान मे श्रमरता ही नहीं माँगी गयी. एक गीत में श्रनेकों श्रन्य चीजें माँग डाली गयी हैं—

> ठाड़ी मॉॅंगूॅ वरदान देवी के मिन्दर मे। मॉंगूॅ मैं हरी हरी चि्दियाँ, हरी हरी चुरियाँ।

दये मैया वजुर किवार जाती तौ ठाड़े मुलिकिन के। खोलो मैया वजुर किवार जाती तौ भीजें मुलिकिन के खोलो मैया वजुर किवार जाती तो लीने मुलिकिन के मैयाजी के चरन पलोटि जाती तो आये मुलिकिन के किवाड़ खुले। अब यात्री देख रहा है:

[देवी]

भमन में लटिक रहे फुँदना
हरों हरों गुबरा पियरों सी माटी तो राजु लिपाऊँ अँगना
नंगेऊ पॉइनि आवें जती आरे हाथ लएं गजड़ा
नंगेऊ पॉइनि आवें तिरिआ तो हाथ लएं गजुआ
अरु लट छुटकायें मैंथ्या आवें गोद लखें लतना ।।।भमन।।।
कर रे जोरिकें ठाड़े जती आरे देत गऊँनि दिखना।।भमन।।।
तोइ सुमिरि मैंया तेरों छदु गाऊँ वीधि में हो उसहाई।।भमन।।।
देवी को कन्या रूप में भी यात्री ने देखा है—"कन्या रूप ममानी
मैंने आजु देखी"—इस देवी के 'वरु आगवारें, वरु पिछवारें, वीपर
धर्म द्वारें है। इस देवी की पूजा के लिए, अर्चना के लिए विविध
तय्यारी करके यात्री आया हैं:—

कॉॅंहर उपजी हॉंड़्री श्रों कॉंहर मारुश्चरे के खम्भ, भमन में गरजित श्रादि भवानी

श्रागिवारे उपजी डाँड् री श्री, पिछवारे मारुश्चरे के खम्म। भमन में० काइरे काहूँ डांड् री श्री, काइरे मारुश्चरे के खम्म। भमन में० कुढ़रीज़ काहूँ डांड् री के खम्म श्री खुरपीन मारुश्चरे के खम्म। भवन में० कौन भए बिल बाढ़ई श्री, कौन भए सुत ढार। भमन में० लिछमन भए विल बाढ़ई, राम भए सुत ढार। भमन में० काए रे लाढूँ डाँड् री श्री, काए रे मारुश्चरे के खम्म। भमन में० गाढ़न लादों डाँड् री श्री, गाड़िन मारुश्चरे के खम्म। भमन में० गढ़वों रे हिंडोलौ साँपरी, गढ़वों पे जलफरे के द्वार। भमन में० पहिर पटोरे की धोवती, भूलौ जलफरे के द्वार। भमन में० लाँगुरि दीयों मोटिका, दृष्ट्यों ऐ लोंगन को हार। भमन में० काए समेट्स्, कहा गुड़ें श्री, का भिर उतर देंड भवन में। भमन में० गुह्यों रे गुह्यों सांपरी धरयों ए जलफरे के सीस। भमन में०

भमातुका भाव'

खिरक रॅभाऍ मेरे वाछरा हो माय" ''एक वच दो वच तीन भरि जाउँ वचनन की वीधी सुरही ना रहे हो माय एक बच, दो बच तीन भरि जाउँ, बचनन की बीधी सुरही चिल दई हो माय। "आओ रे मेरे वालक वच्चे खीचो मेरी चीर, वचनन की वीधी सुरही ना रहे हो माय।" "नाहें री मेरी सुरही माता चीरन खीचौ जाय, वचनन को वीधी दुद्धा ना पिवे हो माय।" श्रागें श्रागें वालक वच्चे पीछ सुरही गाय, वचन को वीधी सुरही चाली है हो माय। कॅची सी एक पूंठरी रे जापे वैठी सिंह वचन को वीधी सुरही आई है हो माय।। कॅची सी एक पूंठरी रे जापे वैठौ सिंह, ''एक गई हैं वाहुरी हो माय ।'' आओं रे मेरे सिंह मामा पहिले भखी मोय, जा पीछे माएे विनासिये हो माय" "नाहिं रे मेरे वछरा भानज, भानज भखे न जाँय, नातौ रेवहिन विनासिये हो माय। आश्री री मेरी सुरही वहिनों चाली मेरे सग, नगरकोट को चालिए हो माय।" त्रागें श्रामें वालक बच्चे पीछे सुरही गाय, नगरकोट को चाली हैं हो माय। "श्राश्रो री मेरी सिंह नानी पूजो इनके पायॅ, यहि रे ननद यह भानजी हो माय।" "नाहें रे मेरे सिह राजा जाको भेद वताय, कहा गुन लागै वछरा भानजौ हो माय।" "नाहें री मेरी सिंह रानी माकी जायी है न, इनके जाये वाछरा रे भानजे हो माय।" दौरी दौरी आई रानी लागी ननद के पाय, भानुज गोदी में लैलयो हो माय । "त्रात्रो री मेरी सिंह रानी कोस पठावें जाय,

मोतिन भरि माँग देवी के मन्दिर के भीतर।
माँगू मैं दस पाँच दिवरा, मैं दस पाँच दिवरा,
ननदुलि माँगू एक देवी के मन्दिर के भीतर।
ठाड़ा माँगू वरदान देवी के मन्दिर में।
माँगू मैं सात पाँच बेटा, मैं सात पाँच बेटा,
बेटी माँगू एक, देवी के मन्दिर के भीतर।
माँगू मैं सात पाँच मह्या, मैं सात पाँच मह्या,
बहुंदुलि माँगू एक देवी के मन्दिर के भीतर।

इस प्रकार जात करके यात्री लौटता है। घर उससे पूछा जाता है कि "कैसे पिया वे देस कि जिन सुमि तुम गए"।

> धानू' की धनुत्राति वों कहै, कैसे पिया वे देस कि जिन भुमि तुम गए। उत्तर मिलता है—

> टाटी तौ लगी ऐ पहार की, लगे ऐं धरम के खम्भ, सुनि वाई देस की। श्रीर वहाँ क्या होता है—

श्रंधेनु नेत्तर दें रही, कोढ़िन काया दें रही,

बॉंभन पुत्तर दें रही। सुरति वाई देस की।

इस प्रकार देवी के स्फुट-गीतों की यह रूपरेखा है। देवी के गीतों में प्रवन्ध-कल्पना लिए हुए भी गीतों का स्थमाव नहीं है। एक गीत हो स्रत्यन्त सुन्दर है—

कजरी रे बन ते चाली सुरही गाय, नन्दन बन चिरवे गई हो माय। सॉंक भई दिन छिपन पे जाय, सुरही रे चिरके वाहुरी हो माय। ऊँची सी एक पूठरी रे जापे बेंठों सिंह "रख्यों री रखाओं नन्दन बन क्यों चरधों हा माय "आओरी मेरी सुरही मैया जान न दुंगों तीय "नाहें हे मेरे सिंहराजा जामन दीजों मोय

<sup>े</sup> धानूँ देवी का अत्यन्त प्रसिद्ध भक्त होगया है। यह आगरा का रहने त्राला था। इसके सवध में अनेको चमत्कारक किवदितयाँ प्रचलित है।

७-काळ देस चोरी जइयो लॉगुरिया, काऊ जाटिनी के सुमका वारी लइयो लॉगुरिया।

मन्दरद की मारी लाँगुरिया मिर मिर जाय लाँगुर तुम लोटा हम होर सरिक आओ जाई वन में।

६—करौली वारी निदया, यहाए लिए जाय जय निदया मेरे पाँयन श्राई

सम्हारि वारे लॉगुरिया, मेरे विछुत्रा भीजे जॉय।

१०—कैला मैया ने बुलाई जब आई लॉगुरिया ११—ए लॅगुरिया हॅसि मति अइयो काऊ और ते

में महाँगी जहर विस खाइ।

१२—किर लिए दूसरी व्याहु लॅगुरिया मेरे भरोसे मित रहिए।
मोइ लीपि न आवे लीपनों और काढि न आवे लूँट
मोइ पीसि न आवे पीसनों और डारि न आवे कोरु
मोइ राँधि न आवे राँधनों और मोइ परसि न आवे थारु

एक गीत श्रीर यहाँ उद्धृत करना होगा— लॅगुरिया

श्रनौखी मालिनी भैना करें तो ढरपें काए कूँ।
तेरे हाथ को मूँ दरा, लाँगुर दियो गढाइ। श्रनौखी मालिनी०
तेरे सिर की चूँ दरी, भैंना लाँगुर दई रॅगण्ड। श्रनौखी मालिनी०
तेरी गोद को लालुश्रा, लांगुर की उनहारि। श्रनौखी मालिनी०
ना काऊ के घरें गई, ना मैंने लियों बुलाइ। श्रनौखी मालिनी०
रस को वीध्यों लाँगुरा, श्राइ गयों मेरी सेज। श्रनौखी मालिनी०

लॅगुरिया को वारा या छोटा वहुधा वताया गया है। उसी के अनुकूत कहीं कही उसे वात्सल्य भाव से देखा गया। रॅगीली टोपी रॅगवाने में वही अर्थ है। िकन्तु यह वालापन भी पितत्व लिए हुए दीखता है, जैसे वहुधा गीतों में 'वारे नाह' का उल्लेख होता है। यह पित के प्रति अत्यन्त लाड़ का द्योतक है। भारतीय घरों में स्त्री पित का ऐसे ही पोपण करती है, जैसे किसी वालक का। यह भी हो सकता है कि देवी की जात के लिए जाने वाले पुत्र और पित दोनों में ही देवी के लांगुर भाव का आरोपण कर दिया जाता हो। फिर भी यह यथार्थ प्रतीत होता है कि लाँगुर में पित-भाव विशेष है। अन्त में जो गीत दिया गया है उसमें लाँगुर पर-पुरुप के रूप में भी दिखायी

यहि ननदी यह भानजे हो माय।"
श्रागे श्रागे वालक वच्चे पीछे सुरही गाय,
कोसुक सुरही पठाइ है हो माय॥

देवी के गीतों के साथ 'लॅंगुरिया' अवश्य गाये जाते हैं। ये गीत देवों के लॉंगुर से सम्बन्ध रखते हैं। देवी का यह लॉंगुर या लॅगुरिया विचित्र प्राणी है। उससे जाति पूछी जाती है ''भैया लॅगुरा रे अपनी जाति वताउ'' तो वह उत्तर देता है—

'वम्मन के हम वालका उपजे तुलसी के पेड़'। उसकी माँ सममती है कि लाँगुर कुछ नही खाना, पर वह 'वारावाटी मदु पिये सौ रे बुकरा खाइ'। लाँगुर की माँ कहती है कि छ: महिने का रात्रि है, पर लाँगुर सोता ही नही। यह लाँगुर माता को बड़ा प्रिय है। उसका सहायक है, उसका श्राज्ञाकारी। देवी श्राज्ञा दे तो श्रप्तुर के नौ कीलें ठोक दे, आज्ञा दे तो उन्हें निकालने में कोई कसर नही छोड़ता। वह भी देवी की ढूँढ़ खोज में व्यस्त रहता है। यदि कही भी माता चली जाती है तो वह उसे हूँ इता फिरता है। भक्तों से उसका क्या सम्बन्ध है ? देवी माँ का कृपा-पात्र होने के कारण वह भक्तों की सेवा का अधिकारी तो है। एक मक्त तो दिन भर उसे गाँजे की चिलम भर-भर कर पिलाता है-- "मेरी चिलम भरत दिन जाइ लॅगुरिया वड़ी पिवैया गाँजे की" उसके लिए इस वीघा गाँजा बोया गया है, नौ बीघा भाँग। गाँजा लॅगुरिया पीता है, भाँग महादेवजी पीते हैं। भक्त-स्त्रियाँ उसे किस रूप में प्रहण करती हैं, श्रीर किस भाव से देखती हैं, यह कुछ गीतों की निम्न आरम्भिक पक्तियों से प्रकट होता है:--

१-कारी चूॅदरिया में दागु न लगइयो लाँगुरिया।

२—ए जिंगुरिया तेरी घन खाइ लई कारे नाग नें, अरे कछु खाई, कछु डिस लई श्रोरु कछु मारी फुसकारि, ए लॅगुरिया।

३--''दिह् अ विलोवे दारी गूजरिया विलवावे लॉंगुरिया"

४—वसन्ती रॅग रॅगवाइ दुगी, जा लॉॅंगुरिया की टोपी ४—मति खॅचैरे लॅगुरिया तलवारि तेरीइ घर जाइ,

में हॅसती कव देखी।

६-तेरौ कहॅगी ममन में न्याव, लॅगुरिया मति हॅसै

७-काऊ देस चोरी जइयो लाँगुरिया, काऊ जाटिनी के भुमका वारी लइयो लाँगुरिया।

५—दरद को मारो लाँगुरिया मिर मिर जाय लाँगुर तुम लोटा हम होर सरिक आश्रो जाई वन में ।

६ - करौली वारी निद्या वहाए लिए जाय जव निद्या मेरे पाँयन आई

सम्हारि वारे लाँगुरिया, मेरे विछुत्रा भीजे जाँय।

१० - कैला मैया ने बुलाई जव आई लॉगुरिया

११-ए लॅगुरिया हॅसि मति अइयो काऊ और ते

में मह्मी जहर विस खाइ।

१२—किर लिए दूसरों ज्याहु लॅगुरिया मेरे भरोसे मित रहिए। मोइ लीपि न आवे लीपनों और काढ़ि न आवे लूँट मोइ पीसि न आवे पीसनों और डारि न आवे कौरु मोइ रॉॅंधि न आवे रॉॅंधनों और मोइ परिस न आवे थारु एक गीत और यहाँ उद्धृत करना होगा—

द्रृत करना हागा<del>-</del> लॅगुरिया

श्रनौखी मालिनी भैना करें तो डरपें काए कूँ।
तेरे हाथ को मूँदरा, लाँगुर दियों गढ़ाइ। श्रनौखी मालिनी०
तेरे सिर की चूँदरी, भैंना लाँगुर दई रॅगग्इ। श्रनौखी मालिनी०
तेरी गोद को लालुत्रा, लांगुर की उनहारि। श्रनौखी मालिनी०
ना काऊ के घरें गई, ना भैंने लियों चुलाइ। श्रनौखी मालिनी०
रस को वीध्यों लाँगुरा, श्राइ गयों मेरी सेज। श्रनौखी मालिनी०

लॅगुरिया को वारा या छोटा वहुधा वताया गया है। उसी के अनुकूल कही कही उसे वात्सल्य भाव से देखा गया। रॅगीली टोपी रॅगवाने में वही खर्थ है। िकन्तु यह वालापन भी पितत्व लिए हुए दीखता है, जैसे वहुधा गीतों में 'वारे नाह' का उल्लेख होता है। यह पित के प्रति ऋत्यन्त लाड़ का द्योतक है। भारतीय घरों मे स्त्री पित का ऐसे ही पोपण करती है, जैसे किसी वालक का। यह भी हो सकता है कि देवी की जात के लिए जाने वाले पुत्र श्रीर पित दोनों में ही देवी के लांगुर भाव का श्रारोपण कर दिया जाता हो। िकर भी यह यथार्थ प्रतीत होता है कि लॉगुर में पित-भाव विशेप है। श्रन्त में जो गीत दिया गया है उसमें लॉगुर पर-पुरुप के रूप में भी दिखायी

यहि ननदी यह भानजे हो माय।"
श्रागें श्रागें बालक वच्चे पीछे सुरही गाय,
कोसुक सुरही पठाइ है हो माय॥

देवी के गीतों के साथ 'लॅगुरिया' अवश्य गाये जाते हैं। ये गीत देवों के लॉगुर से सम्बन्ध रखते हैं। देवी का यह लॉगुर या लॅगुरिया विचित्र प्राणी है। उससे जाति पूछी जाती है ''मैया लॅगुरा रे अपनी जाति बताउ" तो वह उत्तर देता है—

'बम्मन के हम वालका उपजे तुलसी के पेड़'। उसकी माँ सममती है कि लाँगुर कुछ नहीं खाता, पर वह 'बारावाटी मह पिये सौ रे बुकरा खाइ'। लॉगुर की मॉं कहती है कि छ. महिने का रात्रि है, पर लॉगुर सोता ही नही। यह लॉगुर माता को बड़ा प्रिय है। उसका सहायक है, उसका ऋाज्ञाकारी। देवी ऋाज्ञा दे तो ऋसुर के नौ कीलें ठोक दे, आज्ञा दे तो उन्हें निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह भी देवी की ढूँ द खोज में व्यस्त रहता है। यदि कही भी माता चली जाती है तो वह उसे हूँ द्ता फिरता है। भक्तों से उसका क्या सम्बन्ध है <sup>१</sup> देवी माँ का छपा-पात्र होने के कारण वह भक्तीं की सेवा का अधिकारी तो है। एक भक्त तो दिन भर उसे गाँजे की चिलम भर-भर कर पिलाता है-''मेरी चिलम भरत दिनु जाइ लॅगुरिया वड़ी पिवैया गाँजे की" उसके लिए दस बीघा गाँजा वोया गया है, नौ बीघा भाँग। गाँजा लॅगुरिया पीता है, भाँग महादेवजी पीते हैं। भक्त-िखयाँ उसे किस रूप में प्रहण करती हैं, और किस भाव से देखती हैं, यह ऊछ गीतों की निम्न आरम्भिक पंक्तियों से प्रकट होता है .-

१-- कारी चूँदरिया में दागु न लगइयो लाँगुरिया।

२—ए लॅगुरिया तेरी धन खाइ लई कारे नाग नें, अरे कछु खाई, कछु डिस लई और कछु मारी फुसकारि, ए लॅगुरिया।

३-- ''दिहम्म विलोवे दारी गूजरिया विलवावे लाँगुरिया"

४-वसन्ती र्ग रंगवाइ दुगी, जा लॉंगुरिया की टोपी

४ - मित खेचैरे लॅगुरिया तलवारि तेरौइ घर जाइ,

में हॅसती कब देखी।

६-तेरौ कहाँ गी भमन में न्याव, लॅगुरिया मित हुँसै

लॉगुरिया के लिए श्राता है कि वह मद पीता है श्रौर यकरे खाता है।
देवी-पूजा के दिनों में बहुधा श्राठें-नौमी को रात्रि-जागरण—
'जागन्तु' भी होता है। इस दिन देवी के भगत जो बहुधा कोली या कुम्हार या पटवा होते हैं, रात को डमरू वजाते हैं, एक ज्योति जाग्रत रखते हैं, श्रौर निरन्तर गीत गाते रहते हैं। इसी 'जागरण' में कभी-कभी भगत के सिर पर देवी श्रा भी जाती है। इन जागरण के गीतों का भी विषय प्रायः वही रहता है, जिसका ऊपर विस्तार से उल्लेख हो चुका है। भक्तों का वर्णन विशेष होता है। धानूँ भक्त ही सबसे प्रधान है। देवी के भवन का वर्णन, उसकी ज्योति का वर्णन, उसके चढ़ावे का वर्णन, यही इनका प्रधान विषय है। स्थान-स्थान पर पाएडवों का भी उल्लेख है। 'वैठी मैया तखत विछाय चौरु ढोरे श्रजु न से'। यहाँ पर लाँगुर के स्थान पर श्रजु न का उल्लेख भूल से भी हो सकता है। पर एक गीत यह है—

तेरे अन्तरघट की और कौन जानें भोरी मा
पमन बुहारी दें गए, इन्दुर कीयों छिरकाउ
विसकर्मा नें कीए विछोना देव जुरे सब आइ
भोर भयों वें 'फाटी ऐ भीमा खोली वाट
अव जीमनु हतु नांइ भैया तिरिया के अरजुन दावे पाँय
तिरिया तिरिया मित करें भैया तिरिया बुरी यलाइ
जे जगतारन माइ।
कूआ हारि वावरी हारी हारे सागर ताल
हतिनापुर को खेरों हारथों हारि चुके सबु राज
वर को पेड़ अखेवर कहिए वाकी सीतल छाँह
पात पात पें भीमा डोले वैठ्यों ऐ वदन छिपाइ।

यहाँ इन्द्र, वायु श्रादि देवताश्रों के साथ भीम श्रौर श्रर्जुन का उल्लेख भी देवी के महत्त्व को वढ़ाने के लिए श्रद्भुत ढंग से किया गया है।

देवी के जागरण की भाँति ही व्रज में एक जागरण 'जाहरपीर' का भी होता है। यह 'जाहरपीर की जोति' भी कहलाती है। एक पट टाँग दिया जाता है, यह चंदोवा कहलाता है। इस पट पर जाहरपीर सम्बन्धी विविध चुत्तों के चित्र कढ़े होते हैं। वही भोरछली की एक पड़ता है। मालिन ने स्वीकार भी कर लिया है। लॉगुरिया के गीतों में व्यंग, विनोद, हास्य सभी भरा हुन्ना है। देवी के गीतों के साथ देवी सम्बन्धी कुछ अन्य विषयों पर भी गीत होना अनिवार्य माना जाता है। ये विषय हैं—लांगुरिया, सुरही, काजर, मॅहदी, भोग, पौढ़ना (शयन)। लॉगुरिया और सुरही ऊपर दिये जा चूके हैं। शेष गीतों में पहले नो यह वर्णन रहता है कि कहाँ से आया है वह पदार्थ फिर देवी के द्वारा उसके उपयोग का उल्लेख होता है। इन गीतों में पहले देवी के प्रसिद्ध भक्त धॉनू का नाम लिया जाता है, फिर जिस घर में गीत गाये जाते हैं उसके समस्त छी पुक्षों का नाम लिया जाता है।

इन गीतों में देवी अथवा माता के कई नाम आथे हैं। जालपा देवी, माता, ज्वाला, नगरकोट की माता, करौली वाली माता, कैला, वेलौन की माता, मैनपुरी की माता, जगद वा देवी। नगरकोट की माता वर्ज श्वरी भी कहलाती हैं। इसी कारण सम्भवतः माता के मन्दिर के बज्ज किवाडों का उल्लेख हुआ है। मन्दिर के नीचे गगा वहने का भी वर्णन है। यह गंगा वानगंगा हो सकती है। सोने के मन्दिर से अभिपाय नगर कोट से एक मील दूर 'भवन' नामक नगर के मन्दिर से हो सकता है। वज चेत्र में करौली, केला, मैनपुरी माने जा सकते हैं।

इन गीतों में दो भक्तों का विशेष नाम आया है। एक है कान्हर, दूमरा है धानू। धानू खत्यन्त प्रवल भक्त था। यह आगरा-निवासी था, देवी की इस पर विशेष कृषा थी। कान्हर का विशेष विवरण नहीं मिलता।

छः महीने की रात्रि का उल्लेख एक गीत में हुन्ना है। इस उल्लेख से उत्तरी घ्रुव से कोई सम्बन्ध नहीं बैठ सकता। यहाँ केवल देवताच्यों की दीर्घकालीन रात्रि बताने के लिए ही इसका प्रयोग हुन्ना विदित होता है।

देवी के इन सभी गीतों में ध्वजा, नारियल, तथा लोंगों का जोडा या उनकी माला श्रयवा केवडे की माला चढाने का वर्णन हुआ है। वीड़ा देने का भी उल्लेख है पर विल का— पशु-वित श्रयवा नर-वित का, कहीं उल्लेख नहीं हुआ । केवल

<sup>े</sup> देखिए The Geographical Dictionary of Ancient & Madiaaval India by Nando Lal Day page 135.

मारी फुसकार स्याम भयौ कारौ गोरे ते है गयौ कारौ ' ठाड़ी जसोदा अर्ज करें मेरी नागु छोड़ि है कारी ' मानसी-गंगा राजा माननें खुदाई जाके बीच में गिरघर घारथी सिंगमरमर को वन्यो मुकरवा ' हरदम द्वारा न्यारा कालीदह पै गाय चरावै कंवर श्रोढ़े कारा गज श्रौर प्राह लड़े जल भीतर लड़त-लड़त गज हारे गज की टेर द्वारिका लागी नंगेईं पैरन धाए। जौ भरि सूँ इ रही जल ऊपर जव हरिनाम पुकारे । गोविन्दौ हरि श्राप वनायौ एक सै एक लगे विसकरमा रोजु एकु नाँइ आयी। भिलनी के वेर सुदामा के तन्दुल रुचि-रुचि भोग लगायौ नाग नांथि रेती में डारयौ नगरु तमासे आयौ। पचपीर पंचों के माई, धुर मक्के में जात लगाई धरथरी का भरथरी श्रलील 3 का वन्द जोगी खेलें नौक खंड मांग्र भिच्छा ताह्र गाम श्रवख पुर्स का सुमिह्र नाम दे ताका भी भला न दे ताका भी भला' वकी महरी वनी पीर तेरी गचकीली श्रीर कलई-सेत। चारयौ खूँट की आवै मेदिनी कादिम र लेंत पीर तेरी भेट पूरव पच्छिम उत्तर दिखन धामत एँ तोइ चारयी देस नाथन की करवाई मान्ता राखी लाज भेस की टेक'

¹---चवूतरा

पौच पीर ये माने गये हैं —
 १-जाहर, २-नरसिंह, ३-भज्जू, ४-ग्वारपाहरिया, ५-घोडा,
 ६-वालामाजो सहर दलेले

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>---कमर

४--- खादिम = मुसलमान सेवक

ध्वजा ऊँचे से बाँस में बाँध कर खड़ी करदी जाती है, साथ में एक चाबुक होता है। इस जागरण में जाहरपीर का ही गीत गाया जाता है। उस गीत का आरंभिक श्रंश यह है —

-गुरु गैला गुर वाबरा करै गुरुन की सेवा है गुर ते चेला अति वडा तौऊ करें गुरू की सेवा है स्महरी पे वादर श्रोरथी वरसे कोलाढार है रानी को भीजे कांचुश्री जाहर मिरगुल रेपाग है कहाँ सुकाइ दें काचुत्रों, कहाँ मरद तेरी पाग महल सुखाइ देउ कांचुत्रौ, महरी मरद की पाग जाहर के बाजार में सौनौ गढ़े सुनार घोड़े कूं गढ़िला चाबुका, रानी सिरियल की सिंगार जाहर की गैल में स्यांपु लहरिया लेए । पापी चेला इसि लए दाताएँ दर्सन देइ। राना हे सोवै नाग जगै नागिनियाँ तू बालक कित श्रायौ नागिन नाग जगाइ दै अपनौ मैं व्वाइ जाचन आयौ . मारथौ टोल गेंद गई दह में गेंद के संगई धायौ

४ जाहरपीर और गुरु गुग्गा को एक माना जाता है। टेम्पल महोदय ने 'दो लीजेण्ड भ्राव गुरु गुग्गा' ('दी लीजेण्ड्स भ्राव पजाब' में सख्या ६) के मारम्भ में लिखा है—गुग्गा की समस्त कहानी महान मन्धकार में पड़ी हुई है। माजकल वह प्रधान मुसलमान फकीरों में है भ्रयवा सब प्रकार की नीच जातियों का पूजा-पात्र है भीर जाहरपीर के नाम से भी विख्यात है। श्री जगदीशिंसह गहलीज ने लिखा है—गौगाजी, यह जिला हरियाना के गाँव मेहरी के चौहान राजपून थे। स० १३५१ में दिल्ली के वादशाह फिरोजशाह द्वितीय के सेनापित मबूबक से युद्ध कर ये वीर गित को प्राप्त हुए। हिन्दू इन्हे देवता तुल्य मानकर भादो वदी ६ को इनकी जयन्ती मनाते हैं। मुसलमान इन्हे जाहरपीर के जपनाम से पूजते हैं।

१--चीर

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>--पाग

<sup>3-</sup>मन्दिर

चुन्नी नाऊ फिरै नगर में द्तं वुलाए
भूप चली ज्योनार पाँति कूँ सबुई बुलाए
भूप चले, ज्योनार जोरि पगित वैठारी
या के दोना पत्तरि फिरैं हाथ गागरी श्रीर पानी
लुचई, पूरी, मगद, कचौरी
वूरो, दही पाँति दई गहरी।
सो ऐसी पाँति दई ज्या राजा ने सो दादा मेरे
नगर में होति वड़ाई सो भूको न्याँते ना फिरै।

- २—सुरसुती भादु बुलाइ तुरीन की जाति निकारी श्रोजकीया, श्रीर दृञ्ज किसोरा, ऊँचे परवत मॉॅंभी ताजी तुरकी सजि गए वडा सुरख बनात नारि में गडा घूॅट परवती सजे सजे तुरकी ऐराकी रथ वहली सजि गई धरी हाथिन श्रम्मारी केसोंड़े के चारि नगर परिकम्मा दीनी लसकर फिरें नकीव देर काए कूॅ कीनी सो उड़ि डड़ि धूरि लगी श्रम्मर में दादा मेरे सो मानु गर्दे में श्रटि गयौं
- ३ स्वातें उम्मरु चल्यो सुरित जाने विरज की लगाई नाऊ नेगी नांहि गेल हमें कौन वताई स्वांते राजा चालि दियौ और मानसरोविर श्राय मान सरोविर श्राइकें राजा मान के घटाए मान बाम्न राज ते पिरोइत ते मेरी कळू न वस्याइ दसए श्रश के पिरोत ते मेरी कळू न वस्याइ सो हात जोरि तेरे कल निहोरे दादा मेरे मेरी कळू न वस्याइ, सो सादी कुमरि की है गई।
  - ४—नेगी लीने वोलि भूप प्याऊ करवाई
    तुम राजा के पास जाउ, नेग करवाश्री
    नेग कछू मित लाइयों, नेगु चिह्नयतु हतुनाँय।
    वेटी की भामरि ढारि के तुम कुमरि ऐ लै जाउ॥
    चमरा लीनों वोलि घास दानों मंगवायी
    मेख दई गढ़वाइ

मान सरोवरि राजा मान की जा घर कुमरु लियौ श्रीतारु एक बरस की है गई दूजी लागन हार हैई बरस की रानी बाछिला जाकी निकरयी बाछल नांड तीन बरस की रानी बाछिला चौथी में पगु धारयौ है पाँच बरस की रानी है गई, छुई बरस में पगु धारवा है सात बरस की रानी है गई, आठई में परा घारधी है नौ बरस की रानी है गई, दसई में पगु धारवी है ग्यारही बरस की रानी है गई, बारही में पगु धारधी है। घर की ही बोल्यों हे नाई बामना है। वर ढूँ इन हम जाय है पाँच सुपाड़ी इक नारियल लै बिरमा कोली ढारे हैं। चले चले म्या गए पहुँचे बागर देस है। वैठ्योई पायी राजा उम्मरु तखत पै कहाँ ते आये कहाँ जाउ मुख के बचन सुनाधी है। ब्वा घर बेटी जनमी राजा मान कें व्वाई के भेजे आये हैं। तो घर देवराय लालु हे, करन सगाई आए है। सहर दलेला भारी राब की, ब्वा घर देवरायु लालु है बैठ्योई पायी राजा बॅगला उम्मरु नामु ब्वाकी है 'ब्रुरी करी तौ हे' नाऊ वामना, वैरीन घर करि आये काजु हैं' 'इकद्सिया को माढ्यो, द्वादस निरमल कन्या को ब्याहु है।' 'राजा नें लगुन लई लिखवाइ नेगी लए बुलाइकें जानें नेगीन दई गहाइ तुम तो मेरे महाराज श्री तुमते कञ्चू न वस्याइ नाऊ होती तौ ब्वाइ देंती मरवाइ सै नेगी न्योंते चले पहुँचे सैर दलेले जाइ बैठ्यो पायौ राजा उम्मरु तखत पै बौहौत मए खुस हाल तौमर ने हमारी लई तौमर करत विचार इतनी बात कही उन्मर में जाते जाते खमामन्त भए पिरोत महाराज इतनी बात न्यों मित कहियौ राजा तोइ जिश्रते डारूँ मारि पयो छुमर को तेलु रहसि हरदी चढ़वाई रोरी मरुश्रटि घुरै बैठिकें कजर जगायौ

१-पै फाटी पियरी भयी, भयी ऐ सकारी हाँ रानी वाछिल तपित रसोई हे हाँ जा मेरी वॉदी जा मेरी वॉदी राजे वोलिला अपे सिरकार क मेरी हाँ विरम लकुट लई हात में राजा ऐ बोलन जाइ सार खिलंते सारिया राजा तोइ कैसी सार सुहाइ महल बुलाए डोला पद्मिनी राजाजी चलौ राउजी हमारे साथ सार वढ़ाइ लई, तै करी, फाँसे धरतु सम्हारि गल माला रुद्राछजी राजा मुख ते रामु जपाइ श्रामत देखे वालमा, रानी पलिका देति नवाइ राजा कूँ तौ पलिका नवायौ हिंग वैठि गई मुढ़ा डारि। मोरछलीन को बीजना, रानी राजा की ढोरति व्यारि। ठडे पानी गरमु धरावै जल सियरे लेंति समोइ। चदन चौकी डारि कें रानी राजा ऐ उमटि न्हवावै। पीताम्बर करी बोवती राजा सूरज ध्यान लगावैं। हुत्तसे पे चंदनु घिस्यो राजा नरसींगी खौरि चढ़ावै। सवा पहर सुमिरन करयौ राजा जौजू डेढ़ पहर दिन श्रावै। न्हायौ घोयौ सापरे राजा भुकि चौका मे आये काए के थार में भोजन परोसे, रानी काए कटोरा में दूध सोने के थार में भोजन परोसे राजा चाँदी कटोरा दूध पहली गिरास घरती घरयी राजा, दृजी गाइ गिरासु तीजों कौर मुख में दीयों राजा जाके गिरी नैन ते धार ऐ जोंरें ठाड़ी गौरें गगा भमानी पृष्ठें राजा से बात ऐ कै वलमा मेरे भोजन विगरे खाली परी ऐ सिकार ऐ कै काऊ वैरी ने वोल वोले राजा, के काऊ ने आइ दावी सीम। के तेरी घोड़ा हट्यों के रन लौटी तरवारि नाँ चातुरि तेरे भोजन विगरे ना खाली परीए सिकार नाँ काऊ नें वोल वोले रानी नाँ काऊ नें दावी सीम ऐ। ना चातुरि मेरी घोड़ा हट्यो ना लौटी तरवारि। ः अन्न विहुना जग वग सूना, वस्तर सूनी काया कंठ राग विन कविता सूनों, वेटा विन सूनी माया।

श्चरे राजा ऐसी बात चों करतु ऐसो मेरें श्राए नौक-हजार। करी तैयारी बरें नुश्चाँ मॅगवाश्ची, जो ढाकरी लावे बरों निया तो हमारी न्याँई रुपेंगी रारि। उम्मरु गया दहलाय पुरोत श्रपनों बुलवायों तुम ले जाश्ची वरनुश्चा महाराज, मान राजा के मान मित घटाश्ची, सो हम लेंइ कुमिर ऐ व्याहि ले बरें नुश्चाँ पिरोत गयों राजा भयों खुस्याल सो जल्दी करों भामिर तुम डारों सो दादा मेरे सो में भोर होत विदा न्याँते करि दर्ज

४—है वरैनुश्राँ म्वाँते श्राये

उम्मर ने जब वचन उचारे

कही महाराज राज नें क्या वचन उचारे

पाँति फाँति की कहा चली राजा लीजो भामिर हारि

ऐसी जिंग करी तैने म्बाँई, ऐसी न्याँ मिलिने की नाहिं।

नाऊ दीनों भेजि भामिरन कौ सामानु मॅगाश्री

मित करौ श्रवार जल्दी भामिर गिरयाऊँ

सो पाँति के भरोसें तुम मित रहियों दादा मेरे

नगर ते दिगो निकारि करम लिखी होगी सो हम भुगितंगो

६—लीनों कुमरु चौक वैठारयों
वेदी पिएडत नें रचवाई
सिखयाँ गाइ रहीं मङ्गलचार
सो मुहरो बाँधां ज्या कुमिर के सो वैरीन घर हैंगी काज।
रोसमन्त है गयौ मान नें बादर फारे
सिखयाँ देति विरहैन
मोसौ राजा कैसे जीवेगों वैरीन घर कर दौ काजु
भामिर दीनी गेरि खुसी भयौ उम्मरु राजा
वेटी चिह्यत नाँइ
वेटी ऐ तुम अपने घर राखौ अपने लाला को किर लुंगों ज्याह
हाथ जोरि मान भयौ ठाड़ों
तुम वेटी लें जाउ दमाद हमारौ दिखलाई लांगे
तीज सनूने की तौ कहा चलो मेरें नित आओ, नित जाउ
वेटी तो मेरी बहुत ऐ प्यारी, दमाद के लुंगों आदर भाव

नए नारियल दाख कारी विरोंजी कंजा जुरीठा कैतोर पान तौ लगत वहुत मीठा।

लगति वेरि मीठी नौज गोजा सेंजनौ कचनार सीसों नवोजा रही वाँस महकाय चन्दन चमेली सुतगुरू गुलीन गुलीन मुलंगा नोरंग चमेली खूव रंगा कमल लैन रही दोना जु मरुत्रौ मिर्च लाल खंडा खैरा जु धौपरी गुलकंज तोरा सूरज मुखी फिरति नारि मोरा लोंग रे इल्याची की सदे क्यारी मुके मन्द चरें जाय वारी कीकड़ि करीला छए वाँस गूबर रेमजा छोंकरा धौन धौरी हींसिया पीलुआ फेरि मौरी हींसिया हॅसड़ा वारि के वीस गाँसा परी पापरी संगर सिहोरे हवासिनि हवासिन इतेक रूख जोरे श्चरल् पसेंदू कदम कुण्ड विराजें माधुरी लतान न्यॉं सवन में विराजें न्यां साल तेंद्र नपट नाग दौनी कामिन्न धामिन्न सोंदी रोसन ववूरा सदाराम सरहे हसायन वकायन वड़ी वेलि पाई घरि वेलि गुलम घरि लोरि महुत्रा रायन लभेड़ो गोंदी न गऽत्रा जांकुमर श्राड़ काड करोंदा न करेरे खट्टा जु मिट्टा निवुच्या चनेरे देखे वदाम देखे जो श्रॅगूरा कोकरि कडीला छए वाँस वारी केतकी न केला केवड़ी न वौला कैतन के पेड़ लगे जां वासी न बौला

खनारि के पेड़ देखे वहुन ई मज्रम जायें वामनी के पेड़ वहुतई वौला

(हे रानी यह लाख खाक है)
[तौपन पै तोरा, वह के गीत, मगलचार कौन कें गिव रहे ऐ'।
श्रापकी वस्ती में एक साहू कार ऐ श्रीमहाराज उसके नाती पैदा
भयौ ऐ

हुट्य के गीत उसके गिव रहे हैं। रानी धिन हमारी परालविदें तादिना व्याहि के लाएँ ऐसी मौज कवऊँ न भयी।] नींव दैके जनमु जाहरपीर को होइ पन सारवा सुनें बोलों वागर के वीर की मदद।

र—काऊ के पुत्र परताप ते सभा जुरी आय
श्रापु नई हिट जाइये गाय वजाय रिभाय
खरिया श्रोढ़ बुलाए राजा नें कासी कूँ दए खंदाय
कासी सहर ते विरमा बुलाइ लए कथा दई वैठाय
देस देस के पिखत आये कथा रहे वे वाँचि ।
विरमा वाँचें वेद कूँ राजा ऐ गाइ सुनामें
एकु विरामनु न्यों डिठ वोल्यो सुनि राजा मेरी बात ऐ ।
बेटा की तौ कहा चली राजा करमन में तौ वेटी नाँएँ ।
इतनी बात सुनी राजानें मारयो गादी ते हातु ऐ ।
जमदर काढ़ि म्यान ते लीयो हियरा कूँ लायो राजा हाथु ऐ ।
काए कूँ जननी तें मैं जन्यो बिसु दें हारयो न मारि ।
एक विरामनु न्यों डिठ वोल्यो सुनि राजा मेरी बात ऐ ।

### वार्त्ता---

काऊ के पुत्र परताप ते सभा जुरी श्राय
श्रापु नई ं चिठ जाइए गाय बजाय रिफाय
खिरया श्रोढ़ बुलाए राजा नें गोला की दृद्धी लगायों।
खोदत खोदत गए पातालें जाकों श्रिमरत पानी पायों।
बेलदार राजा नें बुलवाए बागन की रौस डराई ं
धुर काबुल ते पौधि मॅगाई, धरवायों लखेरा बागु
बाग बीच एक बारहद्वारी, फूला माली कीयों रखवारों
गरमी की मेवा फालसे लगाए राजा जाड़े की मेवा दाख ऐ।
श्रामरे श्रामनि जामिन जम्हीरी फरौसों कलन्दरों गहर सूँ गॅभीरी
सैत्त ताला किलों हे नवरनी श्रालसे फालसे बहुत जामें खिरनी

¹ तलवार

अरे राजा परि सिंगमरमर की वनी कचहरी पानों से वॅगला छाया परि लगी भमेक मेवा छुम्हलानी मैं फूल कालि के लाया। धनि धनि रे माली के वेटा तैने राख्यौ सभा में मानु ऐं। लै डाली म्वाते चल्यौ आया वाग के वीच ऐ।

[ वार्ता ]

लैं डाली मालिनि चली रानी के रावर आई परि डाली घरी उतारि मालिनि नें मुरि मुरि पैरों लागी मैं तोइ पूळूँ घर की मालिनि जा डाली में कहा लाई तुमने रानी वागु लगायौ मेवा राम वाग ते लाई ख़ुसी भई देसापति रानी। मालिनि कूँ देति इनामु ऐ परि दिखन का चीर, मुल्तान को आँगी मालिनि कूँ देति गहाइ.ऐ परि मुहर रूप्यों से भरी छवरिया मालिनि विदा हो आई परि जा दिन वाग व्याहिवे आमें तेरी राजी करि आमें परि साभ भई दिन गयौ मुद्दन कूँ राजा रावलि आयौ लै मेवा श्रागें धरी जाइ खाइ लेउ राजकुमार ऐ। परि खाइ लेउ पीलेउ विलिस लेउ राजा करिलेउ जिच्च की सार ऐ। करद निकारी फौलाद की फल पै धरत जमाइ ऐ। राजा नें तौ करद जमाई रानी नें पकरयौ हातु ऐ। परि क्वारे वाग की मेवा न खांगे व्याहु करें जब खांएें। होते में खायी नांइ राजा पहरधी नांय जुल्हालु ऐ। मरघट दिंगे वोलना सूम उतारयौ आइ ऐ। माया दीनी सम कूँ ना विलसे ना खाइ ऐ। अरे राजा सरग हमारी कौंपड़ा न्यों ती आधापार ऐ। जैसें वद्वा दांइ को दियो मुछीका जाइ ऐ। किन करें सो श्रव करि राजा कालि करें सो हाल। अरे किन तौ ऐसी आवै दोऊन को है जाइ काल ऐ। वोलौ बागर के पीर की मदद

3—राति जगावै जोरे चिगारी
जनम सुनै व्याको धिर कें कान
रिद्ध सिद्ध देता वहुतेरी कभी न घावै विसकें हानि
गोर्धन के माली नें धायो गुरुका वचन हुन्ना परमान
हीरालाल विनयाने यायो वुसने जाना निज कर राम

रामन जमामन वर के पौधा रमासिनि आई याँ, सीलताई पाई वडे वडे पेड़ न्याँ पीपर के भाई। नीव की निवोरी लगी, अम्मार तीन के फूल भरे वनकाट की लकडी रास पे ठाडी ऐ फेरि आए फ़ुलवारी की वहाल तौ देखि रहे मरुए की छवि न्यारी गोल के नीचे ढारी ऐ मोरछलीन के पेड़ राजा नें फ़ुलवारी के वीच धरे गुमती दुरंता की भारी ऐ। ऐकु पेडु पसेंदू की आयी छवि जाकी न्यारी उखारि भाइ जाइ, बेला को तमासो एक फुलवारी न्यारी ऐ। फूलन के हजार देखे फुलवारी एक हजारा गेंदा की भारी ऐ। खसवोई तौ श्रामित न्यारी न्यारी भूटी साखि बमूर ने डारी ऐ। भौत तौ सहामतों फूल एक देख्यौ गोरख मुण्ही एक खेतन में न्यारी ऐ। श्वर जारे माली के एक गोरख मुख्डी न लाए सेंति मेंति की एक किसान फ़लवारी ऐ

[ वार्ता ]

बांस की हाली केश के पत्ता फूल लए फल चारि लै हाली म्वाते चल्यों राजा की कचहरी श्राया। हाली धरी उतारि माली नें निव निव कें मुजरा कया मैं तोइ पूंछ हीरामिन माली मेवा कहाँ ते लाया जो राजा तुमनें बाग लगायों मेवा राम बाग ते लाया खुसी भयों रे देसापित राजा माली कूँ देंतु इनामु ऐ। चढ़नों तौ जानें घोड़ा दियों, उड़नों दियों वाजु ऐ।

## [ वार्ता ]

जादिन वागु व्याहिवे कूँ आमें तेरी राजी करि आमें फूला माली विदा करि दीयौ फुलवारी डाली पे आई राजा की आँखे।

फिरिराजा नें माली बुलवायौ बेटा वासी मेवा लायौ।

परि वागु व्याहु टाड़ी भयी राजा विराम्म कूँ देतु इनामु ऐ। परि विराम्मन कूँ तौ गैया दीनी, भाटन कड़े पहिराये। डोमन कूँ तो चीरा द़ीने मीरासीन गाम इनाम ऐ। इक तखता में विरामन जैमें दूजे में भैया वन्द ऐं। इक तखता में अभ्यागत जैमें चौथे में श्रीर भिकरीड़ि ऐ। परि सवक्रू पाँति जुगति ते परसौ मति करौ पाँति में दुभाँति ऐ । एक एक रुपया एक एक लाइ आ विरफन कूँ देंत गहाई ऐ। हुकम करें तौ गौरे गगा भमानी करि आऊँ वाग की सैंल ऐ। एकु विराम्मनु न्यों उठि वोल्यौ मति जइयौ वाग की सैल ऐ। चारि घरी तोपै मूल को निछुत्तर मित जइयौ वाग की सैल ऐ। तुम तौ राजा नित नित श्राश्ची कव श्रावै राजकुमारि ऐ। श्रस्त्री पुरुष कौ सगु मिल्याँ ऐ ज़ुरि मिली कें करि लेंइ सैल ऐ। कौन के हाथ गडुरुआ सो है कौन के कुस की डार ऐ। रानी के हाथ गडुरुत्रा सोहे राजा के कुस की डार ऐ। परि दिवराइ राजा हरु हांकैंगौ मोरी वांधित राजकुमारि ऐ परि मुहरन के तौ कूँड़ लगावें मोतीन के जइया चारि ऐ परि विराम्मन की कहनां नाइ मान्यी मुकि आयी वाग के वीच ऐ। श्रागें श्रागें देखें तमासी पाछें ते पतमरु होइ ऐ। वोली बागर के पीर की मदद

विलों बागर के पीर की मदद

४—नाम की खातिर रानी व्याही साहिव ने राखी वाँ भि ए ।

पिर नाम की खातिर वागु लगायों मेरी सूख्यों लाखा वागु ऐ ।

पिर तेगा काढ़ि म्यान ते लीयों हियरा कूँ लायों हातु ऐ ।

जौरें ठाड़ी गौरें गगा भवानी राजा की पकरित हातु ए ।

काए कूँ जननी तें में जन्यों विसु दें हारयों न मारि

नाम की खातिर मैंने रानी व्याही करता ने राखि दई वाँ भि ऐ ।

नाम की खातिर मैंने वागु लगायों, मेरों सोऊ सूख्यों वागु ऐ ।

'पहले वलमा मोइ माड़ारों किर करियों अपघातु ऐ ।

'तोइ ना मारें, हम ना मिरंगे तिज जाँगे तेरा वेसु ऐ ।'

पिर दें हैं पीड़ि जेट में रोवें हैं मारें रोसन ते मूँ डू ऐ ।

मेरो सूख्यों ऐ नौलखा वागु राम तैनें कछु न करी

श्वरे दोना सूख्यों महन्नौ रायवेल चम्मेली

सवरे पेड़ नारियल सूखें-सूखि गई ऐ वनराय

श्रपनोंई घोड़ा है श्ररे सजवाइ लै मारू देस के हीरा हाँ उम्मर कौ हाथी सजवाइ रानी की ढोला सजवाइ, जाते बाईस लागेरे कहार पार्छेते जाकी बाँदोऊ जाइ दगरे छगरे जाकी फौज हिकंगी, जाकौ लसकर भूमत जाय श्चरे बागन में राजा पहुँच्यौ जाय धागन में जै जैई जै जै होय राजा नें तम्बू दिए तौ ढरकाय जाकी काढ़ि गई पक्की मेख राजा की खिंचि गई रेसम होरि श्ररे जाते जरदी लागीं लाल कनात राजानें भट्टी दई खुदवाइ जानें खाँड़ दई गरवाड जाने नेगी लीए बुलबाइ हरी हरी गिलम विछी दरियाई, मुखन जूंठसकत पाँच। सोभा पातुरि राजाने बुलबाई, ठनवायी बागन में नाँचु छोटे छोटे छोरा नाचे जजवासिन के चुटकीन में उड़ाइ रहे तान ऐ होला में ते रानी बोलीं करि लीजौ बाग को ब्याहु ऐ फाए काए में राजा मेरी सीग रे मढावे काए में खुरी मढ़ावै सोने में राजा मेरी सीग रे मढावै रूपे में ख़री रे मढ़ावे श्रगिनि कुण्ड राजा ने खुदवायौ हुतिबे कूँ नागर पान दे। हुनी ऐ लोंग समद चन्दन की श्रीर नागर पान ऐ। सुरगत्यन के घीत्र मगाए राजा न्योई देंतुऐ ढरकाइ ऐ। एक फार तौ पाताल जायगी बासुकि देवता मगन है जाय धनि धनि रे देवराय से राजा तेरें होंइ बेटन झौतार ऐ। एक फार तौ आगासै जाइगी इन्दुर देवता मगन है जाइ ऐ। वेटीन की तौ कहा चली राजा लाल तौ रोजु ई हुंगे। श्चरे राजा काए काए की तौ भामरि लेगी फाए की परिकम्मा देगी गोला ते तौ भामरि लेगौ तुलसी की परिकम्मा देगी।

जव सोऊगी महाराज डुपट्टा के छोर ती गहाइदै हाथ की जगरिया मेरे महीं में लगाइ दें घौंद्व ऐ सिरहाने लगाइ दे सोइ गई राजकुमारि विपति की मारी जि काए कु' गैल चली ऐ जाकें पाँच-चारि काँटे लागे पामन में ठोपर लागी मरे राजा जी की हंसु उड़यी पे जे सहर दलेले में आयौ खासे के घोड़ा जाके फाके मैं वंधे एं मकुना हाथी जाके वोंई घूमत पें नंगर की परजा जाकी रोवे पेसी राजा फेरिन मिलैगौ श्रजी कौन के हाथी कौन के घोड़ा अपनी जानि मर्दा फाके में परी ऐ श्चरे भोर भयौ ऐ परभात, रानी वाछिल जागै। घोलौ वागर के पीर की मदद ६-देवी सोइ गई भमन में नौरंग पलॅग नवाइ श्ररी नौरंग पलॅग नवाड श्रांइत पांइत गेंदुचा ठाड़ौ वालम ढोरै व्यारि ऐ। धूर उड़ी व्रजराज की ऋजी जिन गलियन की घूरि ऐ श्रजी जिन गलियन की धूरि श्रॅग लागी लिपिटी नहीं, जम भजे जांत ऍ दूर ऐ। वार्ता— श्ररे चिल मेरे वेटा डिगरि चलो हितनापुर मनुत्रा ढारया

कैतो रे गुरु गंगाजी न्हवाय है ना तो छोड़ों लोगु ऐ तोप ते गुरु जाँउ न्हाँइ लेंड गोरख सी गगा श्ररे में मिलू छुटम में जाइ वाजरों वेलु गो वंगा तम्मू मेख उखारि मेसे चेला कसना लियो वनाइ ऐ मजल्यों मजल्यों जोगी चाल्यों मजल्यों पे श्रासन माड़यों श्रासन माड़ि भगम्मर तान्यों वावा वैट्यों जल थल पूरि ऐ। श्रजमति के गुर तम्मू तनाए श्रनहृद के वाजे नाद ऐ। साधू जन रमते भले जाते दागु न लागै कोइ
छरे राजा गलखासा जामा बोरि कें किया भगंमर भेस ऐ।
छरे जानें किया भगम्भर वाना अरे रानी नांदन में गेरू घुरवावै
छरे अपनी चादिर मगवाई
जानें चिट्टी चादिर बोरी
रानी माला हात गही ऐ

तुलसी की माला हाथ विराजे गोरख कूँ रही मनाइ ऐ श्रजी जौजूँ वलमा दीसते धन ठाडी पकरि किवार पे जब बलमा दीसे नई जे उलटी खाति पछार ऐ श्चरे चौपडिया के नीवरा तौइ हाहर कटवाय ऐ परि तो तर बलमा पौढते मैं मिलती सौ सौ बार ऐ राजा की लीली मुलमें थान पै पिंजरा में गंगारामु ऐ राजा ने अंगला बंगला बैठक छोड़ी और गेंदा फुलवारि ऐ सममावे नगर के लोग मात मात काए कूँ रोवै थोरे से जीतव के काजें चों नैनन कूँ खोवै श्ररे टाप बे धरती ते मारे दे दे मुंह में सूं ड़ि पौरि पे हाथी चिंघारें अरी मात तोइ जवर चोट लागी तेरी राजा जोगी भयौ करी जानें बनोबास त्यारी। त्र्यागें त्र्यागें दिवराय राजा पीछें राजकुमारि ऐ एक बन नाख्यो, दूसरी, तीजे बन है गई सॉॅंम ऐ। फिरि पाछे कूँ देखतु ऐ राजा जि श्रामित राजकुमारि ऐ 'गाम गैल दीखति नाँइ राजा कहाँ करें गुजरान ऐ 'माम-गैल दीसति नांइ रानी यहीं करें गुजरान ऐ पात विद्यात्रौ बनफल खात्रौ रानी पातन में गुजरान पे 'कहाँ रहे सौर निहालिया कहाँ रहे राते पलॅग कहाँ रहे राजा मूँ दा बैठना, कहाँ रहीं राजकुमारि ऐ। 'घर रहे सौरि निहालिया रानी घर रहे राते पल्लिंग ऐ। घर रहे मुढ़ा वैठने रानी घर रही राजकुमारि ऐ। हाँ लकड़ी कडी जोरि कै राजा मेरे बैठी श्राँच बराइ ऐ। 'त्रारी सोइजा राजकुमारि श्ररे तेरौ पहरौ दुंगो । 'श्रजी मैं ना सोजॅ महाराज पत्यारौ तिहारौ नॉॅंए

गुसा भया वागर कौई राना, जव घोड़ा सजवाया ई ऐ घोडा मारि गयौ डिल्ली कूँ वास्याइ जाय जगाया ई ऐ श्रनी लाल पलके में सोवै वास्याइ पलके ते श्रीधा मारा ई ऐ। श्रजी दौरी श्राई वास्याइ तेरी श्रम्मा कौने मरद सताया ई ऐ। पाँच मौर श्रौर एक नारियल पीरजी कौ पजौ उठाया ई ऐ। जब मेरी मालिकु महर करें, सब कुनवा जारित आया ई जी। महलन में राजा देवराय निरपु दुख्याइ। भली सी रानी किसिमिति में ई फलु नाँइ। जोगी जती सेए मैंने इनपे डारयी सुवाल रानी । श्रीर संकल्पी गाय, रानी किसमित में तौ फलु नाँइ। ऋरे भली सी रानी० रानी माल परगनों बहुत ऐ वैठी भूँ जौ राजु राजा माय विना कैसौ मायको, पिय विन कैसौ सिंगार धन वितु नाँइ धनेसुरी राजा ऋतु विन नाँय मल्हार महलन में रानी न्यों रही ऐ समकाय। श्ररे संग सहेली वोलिके करि श्रामें गाय वजाइ पिया पनारे पौरि जूँ धनि ठाड़ी पकरि किवार ऐ। श्ररे वौंह छुड़ाए जाँतु हो निवल जानि के मोय ऐ। परि हिरदे में ते जाइगौ राजा मरद वदू गी तोय ऐ जौ तेरी मनसा जोग पै काए कूँ कीयौ व्याह ऐ। परि नौसे घोड़ी ले चढ़यो वाबुलजी की पौरि ऐ। वनजारे की आगि ज्यों गयौ सिलगती छोड़ि। श्ररे राजा जो तेरी मनसा जोग पै तपौ हमारे द्वार ऐ मढ़ी छवाइ द्ऊॅ कॉॅंच की मढ़वाइ द्ऊॅ हीरा लाल ऐ परि गगा मॅगाऊँ हरद्वार की नित उठि करी असनान ऐ भूखे तौ भोजन कहाँ हारें दावूँ पाँइ ऐ ज्यों जोगु ना वनै रानी न्यौ वनिवे कौ नाँइ ऐ। परि ऐसें जोग ना वनै रहे भोग का भोग ऐ। 'त्ररे राजा साधू जन थमते भले जौ मित के पूरे होंइ। अरे राजा वदा पानी निरमला जी जल गहरा होइ साधु जन थमते भले मति के पूरे होंइ 'श्ररी रानी वंदा पानी गादला गहता निरमल होइ

सूखी तो चम्पे की डरी। मेरौ०

अरे परि तिरिया ने मित हरी राजा की साढ़ू के वगला आयौ परि स्थामतु देख्यौ देसापति राजा फॉॅंटिकु देयौ लगाय ऐ परि मेरी कचहरी मति आवै राजा सौने के खम्भ दहलाइ। खम्म गिरै छज्जी गिरै रुंदि मरै कचैरी की लोगु ऐ। पहलौ दोसु तोइ वो लग्यी पित भरता रह गई वाँम ऐ। श्चरे साढ़ू मित बोली मारे। लाला बोली मित मारे बिन दिन कूँ भूलि गयौ ऐ रौतिक ते भाज्यों आयौ। श्ररे पामन में पन्हई नाई तेरे सिर पै पगड़ी नाई। श्ररे चढ़िवे कूँ घोड़ा नाँ श्रो चिढ़बे कूँ घोड़ा दीयौ श्वरे तोइ श्राधौ राज दीयौ श्चरे रहने कूँ महल दीने श्चरे वरवरि को भैया कीयौ श्चरे साइू मित्र याली मारे। अरे वखतरे कूँ फोरि गई ऐ श्ररे पिंजर कूँ तोरि गई ऐ श्ररे गोली की घाव भला ऐ अरे वोली ते ससकत रहता श्ररे गोली ते ठौर रहॅता। रे गो० सादू मित बोली मारै साढ़ मारै बोलना भए करेजा साल ऐ परि उल्टी घोड़ी फेरिके राजा आया महल के वीच ऐ घोड़ी पै ते न्यों गिरै राजा गिरह कबूतर खाय घोढ़ी पै ते न्यों गिरयौ रानी नें पकरयौ हातु ऐ रानी नें तौ राजा पकरयौ लै गयी महलन के बीच ऐ। श्ररी हम तौ चले वनवास कूँ रानी तू जानै तेरौ कामु ऐ। बौलौ बागर के बीर की मदद।

४--बाछित की पूत बाजन कूँ भूत, परचे की खातरि धाया ई ऐ अजी हिन्दू-मुसलमान दोनों दीन घामें बादशाह नहीं जायाई ऐ जव सोऊगी महाराज डुपट्टा के छोर ती गहाइदें हाथ की उंगरिया मेरे म्हों में लगाइ दें घोंदू ऐ सिरहाने लगाइ दें सोइ गई राजकुमारि विपित की मारी जि काए कूं गैल चली ऐ जाकें पाँच-चारि काँटे लागे पामन में ठोपर लागी मेरे राजा जी की हंसु उडधों ऐ जे सहर दलेले में आयों खासे के घोड़ा जाके फाके में वंघे ए महुना हाथी जाके चोंई घूमतु ऐं नगर की परजा जाकी रांचे ऐसी राजा फेरि न मिलेंगी अजी कीन के हाथी कीन के घोड़ा खपनी जानि मर्दा फाके में अपरी ऐ

खरे भोर भयौ ऐ परभात, रानी वाछिल जागै। बोलौ वागर के पीर की मदद

६—देवी सोइ गई भमन में नौरंग पलॅग नवाइ
श्रिरी नौरंग पलॅग नवाइ
श्रांइत पांइत गेंदुत्रा ठाड़ौ वालम ढोरै व्यारि ऐ।
धूर उड़ी व्रजराज की श्रजी जिन गलियन की घूरि ऐ
श्रजी जिन गलियन की घूरि श्रॅग लागी लिपिटी नहीं,
जम भजे जांत ऐं दूर ऐ।

## वार्ता---

श्चरे चिल मेरे वेटा हिगरि चलो हितनापुर मनुश्चा ढारथा कैतो रे गुरु गंगाजी न्हवाय दे ना तौ छोड़ो लोगु ऐ तोप ते गुरु जाँड न्हाँइ लेड गोरख सी गंगा श्चरे में मिलूँ छुटम में जाइ बाजरी बैलुंगो वंगा तम्मू मेख उखारि मेसे चेला कसना लियो वनाइ ऐ मजल्यो मजल्यो जोगी चाल्यो मजल्यों पे श्चासन माड़यों श्चासन माड़ि भगम्मर तान्यों वावा बैट्यों जल थल पूरि ऐ। श्चजमित के गुर तम्मू तनाए श्चनहृद के वाजे नाद ऐ। साधू जन रमते भले जाते दागु न लागै कोइ

हारे राजा गलखासा जामा बोरि के किया भगंमर भेस ऐ।

हारे जानें किया भगम्भर वाना छारे रानी नांदन में गेरू घुरवावै

हारे श्रपनी चादिर मगवाई

जानें चिट्टी चादिर बोरी

रानी माला हात गही ऐ

तुलसी की माला हाथ बिराजे गोरख कूँ रही मनाइ पे श्रजी जौजूँ बलमा दीसते धन ठाड़ी पकरि किवार ऐ जब बलमा दीसे नई जे उलटी खाति पछार ऐ श्चरे चौपडिया के नीवरा तौइ हारू कटवाय ऐ परि तो तर बलमा पौढते मैं मिलती सौ सौ वार ऐ राजा की लीली मुलमें थान पै पिंजरा में गंगारामु ऐ राजा नें चॅगला बॅगला बैठक छोड़ी खीर गेंदा फुलवारि ऐ समभावें नगर के लोग मात मात काए कूँ रोवें थोरे से जीतव के काजें चों नैनन कूँ खोवै श्ररे टाप बे धरती ते मारे दै दैं मुँह में सूँ ड़ि पौरि पै हाथी चिंघारें श्ररी मात तोइ जवर चोट लागी तेरौ राजा जोगी भयौ करी जानें बनोबास त्यारी। श्रागें श्रागें दिवराय राजा पीछें राजकुमारि ऐ एक बन नाख्यी, दूसरी, तीजे बन है गई साँम ऐ। फिरि पाछे कूँ देखतु ऐ राजा जि ज्ञामित राजकुमारि ऐ 'गाम गैल दीखित नाँइ राजा कहाँ करें गुजरान ऐ 'माम-गैल दीसति नांइ रानी यहीं करें गुजरान ऐ पात विद्यात्री वनफल खात्री रानी पातन में गुजरान पे 'कहाँ रहे सौर निहालिया कहाँ रहे राते पलॅग कहाँ रहे राजा मूँ ढ़ा बैठना, कहाँ रहीं राजकुमारि ऐ। 'घर रहे सौरि निहालिया रानी घर रहे राते पलॅगि ऐ। घर रहे मृदा बैठने रानी घर रही राजकुमारि ऐ। हाँ लकड़ी कंडी जोरि के राजा मेरे बैठी श्राँच बराइ ऐ। 'श्रारी सोइना राजकुमारि श्ररे तेरौ पहरौ दुंगो। 'अजी मैं ना सोक महाराज पत्यारी तिहारी नॉए

मोती मूंगा मुकता लाल मरि लाई सौंने के थार भरि लाई सौंने की थारी। जे स्त्राइ भई ड्योंड़ीन पै ठाढी नेंम धरम कूं कोंता डरी। दें परिकम्मा पाँइनु परी सो भूखे औं तो भोजन जे लेंड, प्यासे खी तो पानी पी लेंड ए बावा जी, रहि जाइगी नामना तिहारी सो दै जा जोगेसुर मोइ आसिका। त्रुरी माता काकर पाथर क्या दिखलावै मोड परभी वख्तु वतावै ऐसी वात गोइ ना सूमें। परभी जाइ पंडवतु वृभै श्ररी कहाँ खेलें तेरे पाँचों वीर । श्ररजुन, भीमा, सहदेवभीम सो गचकीली कौ वन्यौ ऐ चौंतरा ए वावाजी देखि सीतल पेंडुं री मल्हारी म्त्रॉ खेले पाँची पण्डवा। मातु कॅमेता मेदु वतायौ । जब श्रीचड् पंडन हिंग श्रायौ । भीमसेन भीयाँ कीयों। अब सहदेव ने दांचु दीयों गाड़ि कचैरी पाँउ नादु फूं कि दीयो 'श्ररे राजा वैठौ न्याबु चुकावै । इन्दुरु वैठौ जलु वरसावै वैठे जगल चरनी हिरनी। हम जागी कूं वैठे ना वने, नवै कठ पद्मिनी फिरती, सिध गोरख जागै

श्ररे वेटा उड़ता तीतुर उड़ता वाज । उड़ती जंग हिवाई हम जोगी से उड़ता ना वनै पाँची जमों से टक्कर खाई, सिथ गोरंख जागै

श्ररे हम भी मरसी तुम भी मरसी। मरसी कोट श्रठासी वेद पढ़ंते विरमा मरि गए, जे परी काल की फोसी, सिध गोरख जागै

'श्ररे कीन गुरू तू काकी चेना, कहा तो तिहारी नामु ऐ श्ररे चेला गारखनाथ को श्रीचड़िया मेरी नांउ ऐ। श्ररे वेटा कजरी बन मेरी थान। गुरू हमारे विद्यामान हम श्राए तेरी परभी न्हान तेरी कवे परेगी परभी पंडा वेद की बताइ।

यिन खूँटी विन होरि मेरे यावा ऋधर भगन्मर तान्या परि सोमत जागे पाँची पड़ा छटी कमंता माइ ऐ। 'श्ररी ए कै री टिड़ोरी के वजारी के कौरों दल श्राये। के सिपाई के रँगीलों के जरजोधन आयो श्ररे बेटा ना सिपाई ना रंगीली ना जरजोधन श्रायी परि ना टिड़ोरी ना बनजारी ना कौरों दल श्राये। परि कजरी वन का गोरख जोगी परभी न्हाइवे श्रायो । श्ररी माता जा जोगी ते वादु कहाँगो मेरी भूमि नाद वजायौ 'परि जोगी जती से बादुन करना रहना दोऊ कर जोरे। परि घुटी दवाई मुड़िया जोगी जे तौ श्रापरम्पार ऐं। जोगी जती से बाद न करना रहना दोऊ कर जोरे। ७-सेर चून दे पाँइ पूजना जे जोगीन का वादु ऐ कमर मुलका गल में सेली। श्रंग भभूति लगी श्रलवेली। नागर पान चयाय रह्यौ बीरा। सुघड़ नाथ रतनारे नैना। जाकें छोटी छोटी वावरी। जाके कंधा मोरी फावरी। पाँइ पदम्म फलकें श्राला। जाके गुरी परी वैजंती माला। पाँइ पदम्म मलकें भारी। सदा नाथ की आज्ञाकारी। जापे मखमल ऊ की गूदरी। अपरे सीने ऊ की मूँ दरी सो हीरा लाल लगे नग सौँचे ग्वा गुद्री में सो कामरि स्रोढ़ी स्याम कारी जि परभी वृमान जाँतु ऐ। श्ररे ले पत्तुर खोघरिया चल्यो गाम नगुर पूछत फिरयौ गंगा दगरी कितमें गयौ श्ररे राजन की ड्योढ़ी पै गयौ राजन कें परदन की रीति तुम मति घुसौ महलन के वीच जब जाइ सुरति जोग की श्राई हमकूँ परदा कैसी रे भाई सत्त नाम लै ऋलख जगायो भिच्छा वारी जाइ कहूँ न पायौ पुद्दी तुद्दी करि बोल्यौ वानी चौंकि परी कोता पटरानी

वावाजी न्वा गंगा को मार्गु वन्यों जाकी नजिर परी धारा जी करके पे ठाड़ों भयों श्ररे हाथ जोरि गंगा खड़ी, श्राश्रों दीनद्याल महिर नाथ नें करी श्रसिल गुरु के चेला हिर लें मोइ पत्तुर वीच। श्ररी हिट हिट गगा वावरी। हाथ मेरे फावरी जिया जन्तु धन तो में व्याँइ। कोढ़ी न्हाइ कलंकी न्हाइ हत्यारों न्हाइ मत्यारों न्हाइ। श्रव नाऊ न्याइ नैनियाँ न्हाइ श्ररे मेरें हुकमु गुरुन की नाँइ। गगाजी तोमें बोरूं न पाँइ श्ररों कि माता तेरों जलपारायन नाँइ। हम तेरे जल में कवऊं न न्हाँइ।

जोगी मिर्त लोक ते छूटी धार । सिवसंकर नें स्रोदयों भार श्रीकृश्न के चरन रही। मैं महादेव के सीस रही मोइ करि सेवा भागीरथु लायौ श्ररे कि वावा चौरे में लाइ डारी। मंजलोक आइ डारी दुनिया न्हाँति मों मे पाप की भरी। 'श्ररे ज्या पत्तुर में कवऊ न श्राऊँ वावा घर घर माँगी भीक ऐ । मोरी हमारी कामधेनु, ससार हमारी वारी श्ररे जल को छोइया करें जुवाव। सुनि री गंगा मेरी वात क्या लगायौ जोगी ते वादु। तुम ऐसी लहरि वहाँ पटरानी जोगी श्रीर जोगी की तोमरा काऊ लोक खूँ वहि जाइ वैठि मगर खार के वीच जाइ कांकरी सौ खाइ श्ररी माता श्राइजा पत्तर, है जा पवित्तर, गुरु करे निस्तारा वावा ने पहला पत्तुर वीरा दरयाय में पहला समॅद समाना दूजा पत्तुर बोरा द्रयाय में दूजा समद समाना तीजा पत्तुर वोरा द्रयाय में तीजा समद समाना चौथा पत्तुर वोरा दरयाय में चौथा समद समाना पाँचा पत्तुर बोरा दरवाय में पाँचा समद समाना छटवाँ पत्तुर वोरा दरयाय में छटवाँ समद समाना सतवाँ पत्तर वोरा दरयाय में सतवाँ समद समाना सातौ समद आठईं गगा नौसै नदी नवाड़ा

'श्ररे परभी पूर्जें सेठ साहूकार दुनिया श्रीर राजा
मैंनि भानजी ऐ न्योंति जिमार्चे, जोरा श्रीरु तीहरि पहरावे
जे करें गऊन के दाँन सौंने में सीग मदावें।
सो सिर पे टोपी, गाँड़ि लॅगोटी, वूमन श्राए ए वावाजी
तुम दाँन तो करोंगे परमाधारी।
सो कहा गगा में तुम जो बवो
'गरब की बोली जी मित मारो पंडवा, बचन करोंगे यादि ऐ
जा बोली को न्यानों दु गो बेटा, श्रसिल गुरु को चेला
परि छिमा खाइ श्रीधारेया चाल्यो श्राव गुरुन के पास ऐ
जेले बाबा मोरी पत्तुर नांइ सधे तेरों जोगु ऐ
परि जोग नांइ जोंहर भयो बाबा बिन खाड़े सँगरामु ऐ
'बेटा के पंडमें मारयों, छेरयों के पड़नु दई गारी
'श्ररे बाबा ना पंडनुनें मारयों छेरयों, ना पंडनु दई गारी
श्ररे सबद की मार दई पड़में लीया करेजा काढ़ि ऐ।
धोलों बागर के पीर की मदद

६—मैं लई स्याम सरिन जमुना की तेरे चरन सिर लाग्या ध्यान श्रव जोगी जती सती सन्यासी मगन होते धरि तेरा ध्यान चारयौ पहर भजनों में रहते प्रात होत गंगा श्रस्नान तीनि लोक ते वारी न्यारी मथुरा बेदन गाई ऐ चौबीस घाट की कहा कहूँ महिमा विच बिसरांति बनाई ऐ उज्जिलि कुल चौबे गुजराती श्रपनी देह पुजाई ऐ। भूतेसुर कुतवाल सहर में केसवदेव ठकुराई ऐ श्रुलख निरजन तेरी जस गामें मधुरा जी की पदम लटन में बह चली जमुना माई ऐ। 'श्ररे बेटा के पंडन कें श्रगिनि लगाइ दऊँ के कोढ़ी ऋरि डारों। 'श्रगिन न दैना, कोढ़ी न करना बढ़ा लगे अपराध ऐ बबी जौम गगा माई की हरि लै गगा माइ ऐ। श्चरे सबरे चेला श्चरजी करौ लै चीपी मोली में धरौ पन पंडवन के मारी मान, गगा जी हरी। श्चरे बेटा सब तीरथ हरिलात्र्यी मान पडन के मारी जी लै पत्तुर श्रोघरिया चल्यौ । गाम नंगर पूछतु फिरयौ गंगा दगरी कित में गयी। अजी गाम पछाँइ हूं इा पीपरी

परि मन चंगा तौ कठौटी में गंगा परभी लई ऐ साधि ऐ राजा बाब उँगरी कूँ वोरें बहुतेरे म्वा लौटे खरे बेटा के बारी के बेंगन तोरे के पनवारी के पान ऐ के तो प्यासी गाय हटाई के न्योंते वामन ललकारे कै कोई जोगी के कोई जंगम के कोई सिद्ध सतायी श्ररी माता ना वारी के वेंगन तोरे ना पनवारी के पान रे ना तौ प्यासी गाय हटाई' ना वामन ललकारे ना कोई जोगी ना कोई जंगम ना कोई सिद्ध सतायौ परि भूरंगा सौ एक जोगना परभी वृक्तन आयौ परि परभी नाँई वताई मेरी माता न्योई दियौ वहकाय ऐ। परि जानि गई पहचानि गई वे खाइ गए गोरखनाथ ऐ। ब्बा को रे श्रोघरिया चेला हरि लै गयी गंगा माइ ऐ। गंगा ढॅ दन निकरे हाँ। कोंती के पाँचों हाँ भटकत विकट उजार हे हाँ श्रजी कंधा गजा भीम नें धरी। माइ कमता सग,लई।-जे गंगा द्वॅदन चले। कै पंडा परवत पै चढ़े श्रजी श्रामत देखें पांचों पंड, पारवती म्वाँ घोंटें भंग जे पंडन देखि हॅसे, कि वावा गुका में घॅसे। भीम—श्चरे जोगी श्वव कहाँ जातु ऐ वदन दुराई तू दे जा मेरी गंगा माई परवत को करि हारू छार मेरी गंगाजी हरि लाए सबकी हो दामनगीर कुन्ती—खरग दुभाइ खोह में घरौ, हाथ जोरि पॉयन तर परौ शिव—ऋरे वेटा एक गंगाजी भागीरथ लै गयौ राजा सगर की नाती राजा सगर को नाती बेटा दिलीप की, राजा लै गंगाजी न्याँते चलौ दाने नें लई छुड़ाइ ऐ जब दाने की जाँघ चीरी गगा ने लियी परभाइ ऐ [वार्ता] गोरख-मेरे पास भभूत कौ गोला जल मे दु,ग्गो डारि ऐ.

जल में दुंगो डारि पंडवा सूखी लेंउ निकारि ऐ

सूर्यो लेंड निकारि मेरे बेटा विसि विसि ऋग लगाऊँ । सकल बदन ते कपड़ा उतारे कृदि परे जल बीच ऐ ताल पोखरा सबई समाइ गए पत्तुरु भरि ऐ नाँइ ऐं हाँ हाँ मूँगानाथ गामें, गुरु गोरख उस्ताद कूँ मनामें सुन्दरनाथ अर्थामें छवि महरी की न्यारी ऐ चोत्रा चन्द्रन और अरगजा आमें महक भारी ऐ भीतर परिस कें आए पीर, भीतर ऊते आए छवि डूँगर ऊ की न्यारी है। हूँ गर की छनि न्यारी, होरीनाथ नें उतारी होरी तौ उतारी जाकी सोभा बरनी न्यारी ऐ ऐरापति हाथी सजवाए, लख चौरासी घंट लगाद नकुल कुमर हौदा वैठारे, गुनु भाऊन में उड़ति दिखी रेती चलौ रे वेटा परभी सौमोंती परी बयन के से छूटे फुएड रीते पाए राधाकुएड द्दवल कुएड, सकल बल तीरथ गंगा में जलू नॉप हम पश्भी काए में न्हामे। बाह्र रेत के जिम रहे खासे लैकें बेर सर्देश बॉचे माइ कमंते पूळी एक पोथी ब्वाऊ पे घरी माता वाँचि रही असलोक । कै गंगाजी भई अलोप के सिवसकर सग गई। मोइ व्वाई कौ भरमु समानों, गंगाजी मेरी ब्वाई ने हरी श्ररी माता सवरी पौहमि पे ढूँ दि ढूँ दि मारू मेरी गंगा कहाँ लै जाइगौ।

श्ररे गंगा में जलु नांए मेरे बेटा समद करी श्रसनान ए गगा ते चले समद पे श्राए समदुर में जलु हतुनाएं समन्दर में जल नाँए मेरे बेटा क्रूशा करी श्रसनान एं समद चले गोला पे श्राए, गोला में जलु ना पायौ श्ररी गोला में जल नाएं मेरी माता कहाँ करें श्रसनान एं गोला में जल नांए मेरे वेटा महल करी श्रसनान एं। गोला चले महलन में श्राए, महलनामें जलु नाँएं। नेंक टिकी मेरे श्ररजुन वेटा, ठाकुर पूजा जाऊं चली चली मन्दिर में श्राई जल की घड़िया पाई

धोविन आद्र भाव कीयौ। जानें मुँढा डारि दीयौ। जानें पढ़ि पढ़ि सरसों मारी। नाथ की अकलि गुम्म करिडारी जानें कबरा गधा बनायों हाँकि घूरै पे दीयों। धाया कानीफा चेला। दीया धीमरि कें डरा धीमरि श्रादर भाव करयौ। जानें मूँढ़ा डारि दीयौ जानें पढ़ि पढ़ि सरसों मारी। नाथ की अकलि गुम्म फरि डारी ज नें वकरा करि विरमायौ। गांधि खूँटा ते दयौ वेटा वस्ती वड़ी लग्यौ परकोटा । सबु वस्ती कौ एकु लपेटा तुम छोड़ी कूंड़ी पटको सोटा तुम भाव भुगति लै आश्रो चेला वेगि जाउरे। कामरू की नारी। अजी विद्यामान भारी छोड़ि वीरताल छोड़ी कालिका भमानी। मेंढ़ा श्रीर वकरा कीए, जोगीन के वालका ष्यीघड़नाथ गए तेली कें मुंडा वैलु वनायी हाँ कि पाटि में दयी श्रजी दम्मक दम्मा घानी पेलै। तेलिनि हातु सवेरी फेरै चुनी चोक्ले वे नॅई खॉॅंय, अजी पीना में मूँ ह मारे, प्यारु तेलिनियाँ करे।

हाथ मोरी में डारथी। चेला सोकनाथ काद्यौ कर जोरि भयौ ठाड़ी
में हुकमु नाथ पाऊँ। गढ़ कामह चेताऊँ
गुह्र नें पंजी घरि दीयौ। नीरु सोखि सबु लीयौ
दुनिया प्यासी तो मरी
जब जेहरि घरि लई सीस नारि पानी कूं चली।
नैनी मृगनेनी श्रोढ़ें प्रेम-पीताम्बर साड़ी
श्राँगी गात ना सम्हारी
चालि मधुर सी चली
जेहरि घरी उतारि नजिर नाथ की परी
गोरखनाथ घारी। विद्यामान ऐं जे भारी
इनने विद्या परकासी। विद्या वाँि सबु लई
जब गधई कर कें नारि हाँकि मीलि में दई।
कामरु देस की सबरी महरियाँ सबु गधई किर डारी
परि महलों रहतीं पान चवाती बुहू घूंसि किर डारी

परि पहली द्भवक मारी पंडवा सौंने के जौ लाए दूसरी द्भवक मारें पंडवा चाँदी के जौ लाए परि तीसरी द्भवक मारें पंडवा ताँबे के जौ लाए चौथी द्भवक मारें पंडवा लोहे के जौ लाए परि पाँचई द्भवक मारें पंडवा पाँड़ी माटी लाए

कुं ०- घरे वावा सेर दलेले की रानी बाँम। रोमित ऐ सबेरें साँम बुनकी कोखि हरी करें बाबा तेरी जब जानू करामाति

वाछा — अरी भैना तेरे ऐ तीरथ को धाम, जोगी जती करें असनान कोई पूरी सिद्ध आवें बेटी बॉगर भेजरी।

गो०-- अरी हतिनापुर की रानी। तैनें बात कही ऐ स्यानी मेरे हिरदें बीच समानी। तोइ गगा दीनी कौल की। तोइ परी का और की

तुम लम्बी कूंच करों, के बेली वागर कूंचलों बोलों ई बागर के पीर की मदद।

१०—'चिल मेरे बेटा चिल मेरे बेटा ।

हिगरि चलौ श्रोघरिया चेला हाँ
चिल मेरे बेटा हिगरि चलौ नगरी को लोगु दुख्याना
तम्बू मेख उखारि मेरे चेला कसना लियौ बनाय
देसु मलौ रे पच्छिम की घरती श्रोक मिठवोला लोगु ऐ
पानी माँगें दूधु रे पिलामें देसु मलौ हरिश्राना
घर घर गोरी हाँसिली मिरगानैनी नारि
पानी माँगें दूधु रे पिमामें देसु मलौ हरिश्राना
देसु भलौ हरिश्राना बेटा दही दूध को खाना
श्रजी ताँमजाम हाँकि दीए। लंबेऊ कूंच कीए
जाते बोलै गोरखनाथ 'बेटा देश कौन रे

स्रो०- 'बावाजी चलतूं स्रगारी। बागर छोड़ दई पिछारी सैर कामरू धना

> श्रासनु करौ बनाइ, तम्बू नाथ को तना। हाती पीलमान लाए। तम्बू ठाड़े करवाए। रुपि गई तम्मून की कनात। जुरि गई जोगीन की जमात जिननें श्रासनु करयौ वनाइ, कि तम्मू भौंरे पै तनौ। घायौ भूभरिया चेला। दीयौ घोबिनि कें डेरा।

बारह पालि मेवाति ऐ।
श्रन्न चाल परि जाँय।
पानी के जवाल परि जाँय
परि दूध घनेरा होइगा।
बोलौई

१२—िकए कूँच पें कूँच संग सबु चेला लें लीये राजा उम्मर के वाग नाथ नें डेरा दें दीये

> 'सूखे वाग में मित रहें मेरे बावा काऊ हरियल में चिल रहना 'सूखी से तो हरधों है जायगी आग वाग गुजरान ऐ नगरी ते कूरों वटोरिला वेटा जामें दें दें आगि ऐ" धूनी दई धूओं घुमड़ानों मार रही वनराय ऐ पिर हरी डार पे हरियल बोल्यों मुनियों लाल िमंगारे पिर लालामी घौपरिया मारयौ गिरयों छोड़िगों केला अरे वावा गलगली वोलि गलगला बोल्यों सॉप फिंगारथों कलजुग की विलैया वोली मूं सौ दूं कतु आयों।

मूँ सौ दूँ कतु आयौ।
परि सुप्परभात करन की ऐ पहरी नगर तमासे आयौ
परि धनि धनि रे किल गोरख जोगी हरयौ कियौ तैंनें बागु ऐ
अरे वेटा भूँ क प्यास की कोई नाँइ वूसे दढ़ीतन के ढेर ए
अरे प्यास लग्यौ औधिड़या चेला घूँ टक पानी प्याइ दै
परि बावा जौरें वाग में गोला होंतौ बागु सूखि चौ जाँतौ

श्ररे वेटा जा राजा नें बागु लगायौ पहलें खुदायौ होगौ कूश्रा। पीर की मदद—

१३- अरे लै लई तोमा डोरि

नाथु गोला पै आयो।

क्रूजा प जी पाए चौकीदार ऋरे तो जलु जहरु वताया जल मत पीवे नाथ ऋरे पीमत मरि जागी राजा नें रखवारी वैठारे।

मारें दहसति के मारें।

मैंनें जी ढूँ दे तीनों लोक जहर मोइ कहूँ नॉइ पायौ मैं ऋाइ गयौ वागर देस जहर कृश्रा में पाइ गयौ

चेला के जी मन में पाप नाथ की टोपी लगो

एक जाट नें करी लुगाई रोटीन की पेंड़ी देखे। · बोलौ बॉंगर ई पीर की मदद ११—चित मेरे बेटा डिगरि चलौ हरिश्राने कूँ करौ कूँचु ऐ जखरी तम्मू और कनात। चिल दई जोगीन की जमात जाते बीले गोरखनाथ वेटा हरिश्राने क्रॅचलौ मजल्यौ मजल्यौ जोगी चाल्यौ मजल्यों पै श्रासनु मारथो ष्ट्रासनु माड़ि भगम्मरु तान्यौ वैठ्यौ जलु थलु पूरि ऐ हरिश्राने की सीम में बाबा नें बजाय दयौ नाँदु ऐ हरिश्राने की रानी बोली जे आइ गए भोलानाथ ऐ . खरे जा मेरे बेटा डिगरि चलौ दूध के भोजन लाइ दें श्रत्न के भोजन ना मैं जंऊ बेटा दूध के भोजन लाइ दै। श्रजी लें पत्तर श्रीघरिया चल्यों श्रोघड़ करी नाद में घोर । जब चौंकें जंगल के मोर हाज़र ऐ सो भेजि माता वाबा दूधाहारी ऐ। श्रम्न के भोजन नाइ लेंड माता बाबा दूधाधारी कै तौ माता दूध री पिलाइ दे नाँ तौ छोटि सरापु पे नाद में नाँएं, गोद में नाएं दूध कहाँ ते लाऊं पार कें नाएें, परौसी के नाएें, दूध कहाँ ते लाऊं गाम में नाएं परगने में नाँइ में दूध कहाँ ते लाऊं व्यरी कै तौ माता दूध री पिलाई दें नॉ तौ क्रोटि सराप ऐ श्ररे न्हाइ धोइ कुमरि चौकी भई ठाड़ी, सुरति करता ते लगाइ लई

बावाजी मेरे ख्याल परयौ ऐ
बेटा जसरत के उदई के नाती। मेरी तुमई ते होरि लगी ऐ
जाकी छूटी छुचन ते घार, घार पत्तुर में घाइ गई।
जानें पत्तुर भरयौ मकोरि दुआ मेरे गुरु की घाइ गई।
'श्ररे क्या तुम देउ भोलानाथ कहा मेरें हतु नाऐं
अजी जे तुमनें माग्यौ नाथ दूध मेरें हतु नाऐं
धरी माता नौ कोठी मारवाड में
छपन कोट हरिआनौ

घिसि घिस एडी घोवे नारि । उनके गोरख द्वार न जाइ वातो खेचि चूल्हि में देइ। हौले हौलें मेरी चन्दो मगरे लेइ मृगा विद्वाव सोवे नारि। पार परोसिनि जौरें न जाइ हींस लई व्याइ छोड़ी कन्त । सोमत ई व्वाके देखो दंत रोमति पीसै, सिनिकत पवै। सदा दिलहर उनके रहै तिल भोंरी मांथें मसौ और कनफ़टी लीक। भाजिनों होइ तो भाजि कता नॅई वेगि मॅगावै भीक।। श्ररे विन ठिन श्रीघड़नाथ वस्ती म श्राइ गयी मॉंगत जो मॉंगत नाथ पत्नी श्रोर कूँ निकरि गयौ नाऊ न के साँऊ जाते कोई माई मुख ना वोलै, खौघड़ गलियन में डोलै कुश्रटा पै चवैया, गलियन में गैरा एक सखी न्यों कहै राज को ऐ वेटा जाके गुरू ने खंदायौ जे तौ माँगि न जानें भीख जाके घर में नारि करकसा जाकें मारी वोली, जाई ते भैना है गयौ जीगी। गवर पाथती नारि ऋरे ललना ऐ खिलावै श्वरे पलना में भुलावे श्ररे तुम कहाँ गए भोलानाथ श्ररे मोइ न वतावै मैया री मेरी में मॉॅंगन श्रायी भीख मेरे गुरु ने खंदायो जित्र देखि राजकुमार क मेरौ तोमा रीतौ जा नगर को पापी राजा रैयति लैगयौ डाँडि ऐ राजा नें तो सब परजा ढांड़ी काऊ मे आसित नाएं श्ररी मोइ भीक न डारै भलो रे नगर घरमात्मा राजा, वावाजी तुम श्रभागे डोलो ऊँ ची पोरी वक दुवारी एकदंता भूमें द्वार रानी वाछिल नगर दुहाई जब रैयति घर पावै व्रनकें ते लै श्रावै वावा जव रैयति घर पावै मोइ खेई महल वताय दें ठकुरानी नाथ निवार्जें तोइ नाथ निवाजै सबु दुख भाजै जो तुम करो सोई तुमें छाजै। रानी वाञ्चिल को पोरि पै श्रोघड़ की वाज्यी नादु ऐ

लॅगोटी लुंगो बाबा जी को चकमक बद्ध हां गो पाँइ खड़ाऊँ हातीदाँत की बैजती माला लुंगो बाबा की लौहरी सुमिरिनी हात की ऐ लै लुंगो मुगेरी सोटा ले लंगो जाकौ कोतल घोड़ा लु गगो सबरौ लेंड श्रसबाव नाथ कूँ ठोकि लकड़िया दुंगो इतनों पापु बिचारि नाथ नें तौमा फाँस्यौ तौमा दीयौ फाँसि नाथ ऐ जलु नांइ पायौ देखे बाबरी ताल नाथ गहबरि फें रोयौ राजा को नांइ दोस, दोस श्रपने करमन की जो दुख लिख्यों ऐ लिलार नाथ सोई मुगत्यौ चहियें मन में बड़ी घबड़ानों श्ररे आयौ गुरूजी कौ नाम गोला तौ मुॅहड़े जूँ उमग्यौ पानी पार्छे ममारयौ मरुए ते लाग्यौ भरे ढोंड़ चिल बाज्यो फुलवारी में लाग्यो अरे तौमा भरथी ऐ मकोरि नाथ के आसन आइ गयौ श्रजी तौमा घरयौ ऐ श्रगार ररिक पीछें भयौ ठाडौ धर्किंगे भोलानाथ चेला तौ मेरौ कहाँ गयौ ऐ धाबाजी में पाछें ठाड़ी श्चरे बेटा नेक त्रागे त्याइजा कुल्ला करवाइजा श्ररे नेंक थोरौ सौ पीलै पानी, पानी के बदा जौरें न जाइगौ। बाबा सुनि श्रायों मैं पानी जहर को बतायी जहरू ऐ पानी, पीऍ ते है जाउंगे नाथ गुरमानी श्चरे बाबा जी पीवें तौ पीलें नाथ श्चरे नई लढकाड है श्वरे नई उल्ले ते पल्ले ऐ प्याइदै श्रजी श्राकनाथ ढाकनाथ पत्थरनाथ, नई सबु चेलान्ने प्याइदै। पानी के जौरें न जांगो

[वार्ता] । रंगी चंगी वो भौनारी । खोटी भोंह मुलम्मे डारी ।

नांती हमारे पलना में भूलें वावा वेटा गए रे सिकार ऐं पांच-चारि तौ घर श्राँगन खेलें हैं भैंसिन पै खार पें जौ भैया तेरे लाल घनेरे एक फल मॉग्यौ दैना तीरथ वरत करामें बुहतेरे तेरा तोइ मिलामें सुनियों री मेरी पार री परौसिन जा वावा के वींल ऐं मैं श्राई वावा पै मांगन वावा वेटा मांगै तुम से गुरु मैंने सेएे घनेरे पूरी मेरी काऊनें न पारी हाँ जो सेंब्रौ जो निगुरौ सेब्रौ सतगुरु भेट्यों नांइ ऐ जाइ नांइ सेवे माता मेरे गुरु ऐ हरयों री कीयों तेरी वागु ऐ नामु सुन्यौ जानें हरे बाग की सीतल भयौ रे सरीरु ऐ कौन गुरु रे तुम का के चेला कहा तिहारी नाम ऐ 'चेला गोरखनाथ कौ श्रीघड़िया मेरी नाम ऐ' नामु सुन्यौ गोरख जोगी कौ जाकौ सीतल भयौ सरीरु ऐ हाँ बाबा जी बैठि जा गुरु कह देउ मन की बात ऐ चारि घरी रे ब्वातन विरमायी तौ जूँ भोजन है गए त्यार ऐ श्रा बाबा जी वैठि जा गुरु वैठि कें देंउ जिमाइ ऐ लै पत्तर श्रागें घरयौ जाइ भरि दे राजकुमारि ऐ दावि भरूँ तेरौ पत्तुर फूटै वहि में भोजन छीजें छोटौ पत्तर मुकति घनेरी कहौ नाथ क्या कीज सैंज ई लैंन सहज ई दैना सहज करी ठकुरानी सहज ई सहन करौ ठकुरानी पत्तुर सव की कलै सम्वाई श्ररे वावा वारह मेंहगी पकमान समाइ गए दस वूरे के माँट ऐं परि सोलह कलस जामें घी के समाइ गए पत्तुर भरिएे नाँइ। उमकि उमकि पविभरता देखें भरें न रीती होई ऐ पत्तुरु पूजि छत्तरु पूजि कालकंट भाजें दूरि जा भंडार ते श्रावे सदा भरपूर श्रलहदास करते की वानी क्या करंते कूँ क्या करें रीते मन्दिर फेरि भी भरें जो वावा महरि करें श्रागें श्रागें श्रीघड़ चेला जाके पीछें राजकुमारि ऐ जवई वाग किनारें आई सतगुर की खुलि गईं तारी

पीर की मदद-

१४—चीर उतारि घरयौ री रानी नें सिर ते लोटा डारयौ एक हाथ ते लोटा ढारे दूजे ते मीड़े पींठि ऐ सुनि लै री रुकमादे बाँदी बाबा कें डारि आ भीक ऐ भीक ले तौ भीक दें आ नहीं बातन में बिरमाइ लें थार भरे री गजमानिक मोती थार वाँधी भरी भिन्ना लावै लेत ऐ तौ तू लै बजमारे मारूँ ढकेला चारि ऐ परि बाँदी ते बाँदी कही तब मन में है गई आगि ऐ पकरि पाँम चौखिट ते मारूँ डाढ़ दाँत जाँइ टूटि ऐं ढाढ़ दाँत जाँइ दृटि वजमारे करि करि हलुआ खाइ ए परि बॉदी गारी दै गई सतगुर की जीतब नांएं परि आगे आ मैया आगें आ तेरे लक्कें हाथ की भीक ऐ परि श्रागें लई बुलाइ बाबा नें स्वाफी दई विछाइए पहलो सोटा ऐसी मारयी गयी हाथ ते थारु ऐ दूजी सोटा ऐसी मारती भयी चुरीन को ढेरु ऐ तीजो सोटा ऐसो मारयो डारयो कनफटो फौरि ऐ ढ़ारि भोरिया खिबिरि गयौ जब बस करि बस करि होड़ ऐ परि श्रापनु रानी न्हवन सॅजौवे जोगीन पे पिटबावे वे बावा से घर घर होते वे काऊ ना मारें तुम बावा ते कुबचन बोली बाबा नें सजा लगाई परि खाल कढ़ाऊँ तेरी, भुस भरवाइ दऊँ बाबाजी ऐ लाइ दै बोलि ऐ

श्वरे रानी जहाँ भेजें म्यां जाऊँ मेरी रानी बाबा माऊँ श्वब न जाउँगी

परि भकर भकर बाकी श्रॉिख बरें सोटिन की मार लगावें । श्ररी महल चढ़ी तोइ बोलें कमता सुनि वाबाजी बात ऐ पीर की मदद-

१४—पितभरता के द्वार नाथ नें नादु बजाइ दयौ थार भरे गजमानिक मोती रानी भिच्छा लावै लीजौ रे परदेसी वाबा जोगी ऋास्या लागी तेरे हाथ की भिच्छा न लुंगो माता बालापन की वॉंम ऐ बांदी ऋाई मेरी मारि कें विड़ारी मोइ का ऐंबु लगावै सीसु वचायौ नाथ पिंजरा मारि डारयौ पिर सिर पे धिर दियौ हातु भमानी करि डारी ऐ तू श्रपने घर जाड तपस्या पूरन भई में सोइ गई भोलानाथ तपस्या नांइ भई घरी ऐसे मोजन लाड व्या दिन लाई री हुकम देउ तौ जांड वे हुकमें ना जाइवे की श्रज्ञामांगि भोरी माइ महल पग धारै पीर की मदद

१६—सब पीरों में पीर श्रोलिया जाहरपीर दिमाना है दोनों जौरुआ मारि गिराए कीया राज श्रमाना ऐं डिल्ली के ब्यालमसाह वास्याइ विरगाह वना ई ऐ हेमसहाय नें कलस चढ़ाए, दुनिया भारत आई ऐ मकुना हाती जरद श्रम्वारी जिही तुम्हारे काम का नवलनाथ साँची करि गामें वासी विन्दावन धाम का जी ठगन विरानी आस तिगनी आमित ऐ भैना मिलि लै कंठ मिलाय भौतु दिन विछुड़ी जी धरी जोगी को का दोसु सरीर तुजाइ लो री गुर गारी मित देइ को दिन है जाइगी गुरुन के पूजी पाँय गुरु नोंति जिमाइलैरी गुरु मेरे भोलानाथ भैंनि मति कोसै री कासी सहर ते पंडित आए री पुस्तक लै आए री पुस्तक लाए मेरी भैंनि भौतु सममाई री 'श्रजी श्राजु नगर में तीज भैंना कपड़ा मोइदै री 'जे कपड़ा ना देंड श्रौर लै जइयो री 'श्ररी गुन में दें दें श्रागि पुराने भैना मोइ दें री 'श्ररी दुइरे तिहरे थान रेसमी जोरा री कम्मर के लै जाश्री जामें वड़े वड़े भज्या री नैंनूं की चादिर लैजा जामे जरद किनारी री मिसुरू की चादरि लैजा जामें गोटा लगि रह्यौजी 'श्ररी ऐसे मति वोलै वोल करूँ गी इत्यारी री बगुदा लें लीम्रो हात बुरज पे चढ़ि गई री सुनौ वस्ती के लोग याइ हत्या दे देंड री

में बाबरिया नगर खंदायों बेटा घरवारी वनि आयो के रे ठगी तैनें गाई माई के रे ठग्यौ घरवारी नाँइ ठगी मैंनें गाई माई नाँइ ठग्यी घरवारी सवा लाख बागर की रानी सेवा करन तेरी आई सेवा करन तेरी आई लटधारी वावा भोजन भौतिक लाई। 'जा मैया पे सेवा न होइगी बेटा जा घर राजु रिस्याइ ऐ।' 'जोगी नाव परी मॅमधार पार मोइ करिजा रे जोगी नामना बाबा रहि जाइगी तेरी। मो घर कोई न रिसाइ पिया परदेस गयौ मेरौ श्रासरो बाबा श्राइ कें लियो ऐ तेरी परि जे कंचन सी देह खाक मैं लगाइ लऊ तन में सेवा की बाबा लागि रही मन में हमरी माता तिहारी तो रहनों महरी मन्दिर न्यां जंगल की बासा श्चरे बाबा तुम तौ रहियों महरी मन्दिर में न्ञाई कहूँ गुजरान ऐ श्ररी माता तिहारी ती खानों पानु मिठाई, हमारी त्राक धतूरा श्ररे वाबा तुम तौ खइयों पानु मिठाई में त्राक धत्रौ खाऊँ परि दाब काटि करि लीयौ विछौना आसन लेति बनाइ ऐ परि चौदह सौ धूनी रोजु लगावे चौदह सैनु डारि हारि श्रावे परि मूँ इ छवरिया हात बुहरिया केसन से पग जारै परि एक हात से सुत्रा पढ़ावें दांए ते ढोरति व्यारि ऐ परि सुत्रा पढ़ामत गनिका तिर गई वाञ्चलि तिरि गई गोरख ते चारि महीना परे जड़कारे जाडेन के जिम गए पारे चारि महीना परी धौपरी रिम गयौ बोलन हारौ परि बोलन हारौ रिम गयौ माँटी रही निधान ऐ पच्छिम दिसा की श्रॉंधी श्राई वाछिल की वॅध्यो मद्रला चारि महीना घोरि घोरि वरस्यौ ऊपर घास हरियानी कानों में पंछी खंडा धरि गए सिक़ला है उड़ि जाना परि बाछलि बमई है गई सरप रहे लिपटाइ बारह बरस में तीनि दिन बाकी जागे गोरखनाथ ऐं परि सुनिलें रे श्रीघड़िया चेला वो माई कहाँ गई ऐ परि कुंड जराइ दुई श्रागि खबरि मोइ नाँइ रही ऐ परि जोगी उठ्यौ लहराइ हाथ जई पतवरी

पे पित पे खेली नौऊ न्यौरता
अरे बाबा संपित पे डर्जाई ग्यास्सजी
अरी ऐसी फाबरी मारि बेटा ठिगनी आवे री
ऐसी फाबरी मारि बेटा इतमें न आवे रे
सुन्यों फाबरी को नांड मैया गहबिर रोवे रे
ठाड़ों रिह बीरा रे बाट बटोहिया मेरे मा के जाए हो जी
अरे तैनें कहूँ देखे गोरखनाथ जी
अरी धूनीन में ते भोंरा वन्यों 'अरी माता क्या पूछति ऐ मोइ
अरे जिन धूनी में भौंरी जिर मरी, अरी में फूल पहुँचाऊँ बाके
गंगजी

वावा जी पेड़ जो वए वमूर के मैं श्राम कहाँ ते खांच ए
मैया पिर तेरी सूरित तेरी मूरित तेरे नगर कोई श्रोंक ऐ
मेरी सूरित मेरे कपड़ा माकी जाई वहना
पिर महलन में तो मोइ ठिंग लाई भाँग प्याइ गई तोइ ऐ
मैया व्वा ठिंगनी ऐ ठिंग लै जान्दै माता ग्वाइ ठंगे भगमानु ऐं
पिर सेवा मारी गई मैया श्रोक् करें फलु पावें
वावाजी श्रव सेवा कैसें कहाँ जोगी डिंगमिंग डोलै नािर ऐ
पिर श्रव सेवा कैसें कहाँ माता धोरे पिर गए वारएं
वावाजी श्रव सेवा कैसें कहाँ वावा हालन लागे दाँत ऐं
वावा पिर मौति बुढ़ापा श्रापता सबु काऊ कूँ होइ ऐ
पीर की मदद

१५ — अरे दाव काटि किर लीयों विद्योंना श्रासन लेति वनाइ ऐ अरे खलका छोड़िके गोरख चाले ठाकुर पे कीनी फिरादि ऐ ठाकुर ज्ञानी जो उठि वोल्यों चों आयों मारे लोकों में रानी वाछित करी तपस्या फलु दीजों पित भरता कूँ पिर नॉद में नांएँ वेद में नांएँ फलु नाएँ चारथों जुग में गोरख चाले ठाकुर चाले जब श्राए सिवसकर पे महादेव जोगी जों उठि वोल्यों चों श्रायों म्हारे लोकों में श्रजी वावा पितभरता नें करी तपस्या फलु दीजों पितभरता कूँ ठाड़ी गवरिया गुद्री हलावें फलु ना पायों गुद्री में पिर गुद्री में फलु नॉइ चारों जुग में पिर गुद्री में फलु नॉइ चारों जुग में पिर तीनों मिलिकें म्वाते चाले तव श्राए ब्वा जोतों में

तेरे पिछवारें नदी जाई में बहि जाउँगी री तेरे श्रॅगना में कुइया भड़िक मरि जाउँगी री श्ररी छै पैंसेरी विस खाँउ टका भरि तोइ देंड री पौनी ते फारू पेटु सरवा में डूबूं री ष्ट्ररी ना कपड़ा ना देइ नांइ मुखते बौलै री किल की असिल भमानी जाने बगदि बुलाइ लई री' कपड़ा दिए उतारि जबै मन फूली री फूली ऋँगना समाइ कुठीला रानी है गई री श्ररे सेरक चामर रांधि नाथ पे श्रावै रे भोजन धरे ऍ श्रगार रिक पीछें भई ठाड़ी री श्ररे भोजन भोग लगाइ महर करि मोपै रे बाबा जी भोजन भोग लगाइ महरि करि मोपै रे खजी बरकिंगे भोलानाथ बेटा बे माई नाएँ रे श्रंजी श्रोधड़ भरि गयो साखि श्रोरु ना श्रावै रे बो माई पिश्ररी पिश्ररी ब्वाइ बोलें बोल न श्रावै रे घेटा वो माई हति नाँइ हलमुष्टी कहाँ ते त्राई री बेटा वो माई हित, नाँइ बेटा जीम घनेरी लाई री धारे बेटा बुही ऐ गाई गुई है माई ला बदुआ दरिआई श्रजी बदुश्रा में डारघी हातु जाइ है जौ पाए रे श्ररी सत के तो ले जाइ फले श्रोर फूले री श्ररी वे सत के लै जाइ होत मरि जाइगो री ष्रजी हाढ़ी में दें दें उत्रागि नाथ मित कोसे रे पीर की मदद 'श्ररी भैना जोगी डिगरे जांइ रॉंड् तैनें सेपें री। श्ररे भरि बहॅगीन में मालु वाग पगु धारे री। ठाड़ौ रहाँ जोगी तनक तुम ठाड़े बाबाजी गाइ दुहाई मैंने खीरि रॅघाइ लई जोगी जी गाइ दुहाई मैंने खीरि रॅघाई सौ मन कीनी लपसी ऐ तेरे कार्जें मैने गुदरी सिमाइलई तेरे चेलन कूँ टोपी मैंनें तो जानी सतगुरु मिल्यो अरे वाबा निकरयों पे असिति करीलु बावा जी निरफल है गए 🖟 नौऊ न्यौरता अरी मेरी निरफल है गई ग्यास्स जी

मेरे पैरों री तू तो नांइ जिमी मेरी भावज प्यारी हो जी अरी तोइ आजु नंगर ते देउगी निकारि हां हो जी मेरे मेरे पैरों री तोइ तौ नंमर ते मैं तौ ऐसी निकारि दूँ जी मेरी भावज प्यारी हो जी जैसें दूध मखारी हो जी तेरें तेरें पैरों में तो कबऊ न लागूं मेरी नन्दुलि प्यारी हो जी मेरें हुकमु गुरु को नॉंइ श्ररी तू तौ री नन्दुलि ऐसें वनाई जैसें भगनो की हांई हो जी श्ररी ब्वानें सीया ऊ दई ऐ निकारि तेरॅ करें ते भैना कछूना होइगी मेरी नन्दुलि प्यारी जी मो पै किरपा करिंगे गोरखनाथ जी मान हरायों जे तौ, म्वां ते आई ननदुलि छवीलवे अपने वाबुल ते चुगली खाई हो जी लाज वी घनेरी जी, परदा घनेरे मेरे, गरुए से वाबुल हो जी श्राजु बहूजी नें परदा डारबी ऐ फारर हाँजी सौने की नाँदी रेसम की मोरी अरे क जानें जोगिनि कूँ दई ऐं गहाइ ए वड़े वड़े लट्टा जाने धूनी में जराए मेरे गरुए से वाबुल हो जी श्रजी सवरी दौलित दुई ऐ लुटाइ जी हाँ हाँ दौलति लुटाई जानें भली रे करी ऐ मेरे गरुए से वाबुल हाँजी वारह वारह वरस जे तौ वागन रहि श्राई मनधारी राजा होजी श्रजी जे तो जोगीन को गर्भु लेके श्राई हाँ होजी राजा रे वावू कोई सुनि जौ रे पाव मेरे गरुए से वावुल जी मेरे सगाई ब्याह वन्द है जॉंगे जी हाँ। श्रपने वीरन कौ मै तौ व्याह करवाऊँ मेरे गरुए से वावुल जी श्रजी श्रपनी ननद्ति कौ डोला लैंके श्रॉऊ हो जी हाँ "वेटा री होंतौ में तौ व्वाइ समभामतौ मेरी वेटी छवील देहो श्रजी कि मेरी वहूजी ते कछू न वस्याइ जी हाँ सुघरी गई ऐ जाकी कुघरी जौ आई मेरी वेटी छवीलने हो श्ररी क मैंनें वेटा ते प्यारी राखी जी सेवानु करिकें जाकी वेटा जी आयी अरे कि जाने काबुल ते मुजरा कीयो आई जी

श्ररी बरती जोति में गोरख समाने मभूति लाए मांसे भरि श्रमु मलैया माँथे मलना गूगरि की डरी वनाई परि निरंकाल की करी खोखला अन्तर के भीतर लाया परि जा गूगर कूँ लैजा माता होइगा गूँगा पीरुं ऐंंं बाबाजी हालं की आई तोते हैं फल लैं गई मोइ गूँगा गैला दीयौ। श्ररी गूँगी नाएँ बाबरौ नाएँ सचा जाहर पीरु ऐ श्ररी जोरन की नापैदि करें बॉॅंगर कौ भूं जैं राज़ ऐ अरी जोरन की नापैदि पीर की सदद श्ररे लई ऐ दरांती हात रानी बोटे जौ बनावै री श्ररी खाइ लै मेरी भैनि तेरें नरसिंह होइगी री होइगौ पृत-सपृत बड़ी मरदानों री श्ररी खाइलै छजुत्रा की नारि तेरें भजुत्रा होइगौ री श्ररी होइगौ पूर्व सपूर्व बड़ौ मरदानों री लीली बधी ऐ घुड़सार जानें सबदु सुनायौ री द्ध कुड़िला मगवाइ गूगुरु घुरवायौ री श्ररी खाइले मेरी वीर तेरें लीला होइगौ री होइगौ पूत सपूत बड़ी मरदानौ री श्ररी गोरखनाथु मनाइ रानी गूगुर खायौ री श्ररी गोरखनाथु मनाइ रानी घट में डारें री श्ररी द्यौरानी जिठानी भैना जुरि त्रात्रौ त्रांगन भरि त्रायौ री धौरानी जिठानी बैठि मंगल तुम गाश्रो री 'अरी सब सब के ती री तुम पैरों लागी, अरी तुमारी होइ ललना श्रौतार

धड़ी बड़ी रानी व्याई वैठों तखत पै, खस खस के बॅगला हो जी छघरी गई ऐ जाकी सुघरी ए आई, घर घर की कामिनि हो जी मांदी भी वाड़ी चिरजों जी जीओं जी, मेरी बाछलि भैना हो जी छरी कि तेरें होइ बेटन श्रोतार छरी कि तेरें घरिंगे सांतिए। द्वार जी, सव सब के तो रानी पैरों लागी, सीलमंतिनि रानी होजी श्राजु अपनी नन्दुलि के लागी हित नांइ श्रजी कि श्रवई सतजुग पहरी चिल रहाँ। जी हाँ एक दिन ऐसी श्रावें सतजुग जावें कलजुग श्रावेंगों में गरूए से बावुल हो जी

श्रजी क जाकूँ वेटा दिंगे वाबुल ऐ फिटकारि हाँ जी मैं तौ तेरी कहनों रे मानि तौ रह्यौऊँ गरूए से बाबुल जी श्राजु पतिभरिता ऐ डाहूँगो मारि जी ऐ हां। तोपै तौ वेटी वाबुल मारी न जाइगी जानें कीन से गोत की

बेटी हो जी जा फिरानी के पीछे मारू जी हाँ साँम भई ऐ भाई भयो ती ऋंध्यारी मेरे गरूए से बाबुल हो जी म्वांते चलेगी रे मारू देस की राजा देवराय लाला हो जी श्रजी के जिती पहुँच्यो ऐ महल समार हो जी चंदन किवरी मारी खोलि खोलि दीजी मेरे घर की री कामिनि

हो जी श्रजी क जानें क़ॅदी तौ दीनी ऐ खोलि जी हाँ रानी भी सोई जा कौ राजाऊ सोयौ मेरे करतम करता हो जी श्रजी क जा राजाएे नीद न श्रावे जी हाँ श्राधी रे निकरि गई जाकी श्रधर रैनि श्राई हो जी श्रजी क जानें खाँड़ी ती लीयी निकारि ऐ हाँ पहली पहली खाँड़ी जा नें रानी माऊँ खोख्यी हो जी श्रजी क जापे है गए गोरखनाथ सहाइ दूजी दूजी खाँड़ी जानें श्रज्यी रे देस की राजा ने जी श्रजी क जापे दुरगे भई ऐ सहाइ जी ए हाँ तीजी तीजी खाँड़ी रे जानें मारु माँऊ श्रोध्यी देस के राजा हो सीस वचैगो जाको चोटी कटि जाइगी मेरे करतम करता हो श्रजी क राजा रोवे जार वेजार हो जी बारह बारह वरस तू तो उघटि न्हवायी खाड़े दुधारा हो जी श्रजी क कांडू तू न भयौ सहाय जी श्ररे क तैनें रानी हारी गांडू मारि हाँ

यहाँ पर गीत का आरम्भ मात्र दिया गया है। गीत वहुत बड़ा है। यहाँ गुरुगुगा की कथा मात्र देना ही पर्याप्त होगा।

गोरख तुही।

तेरों तेरों मुजरा में तो कबऊ,न लुंगो-मेरे देवराय लाला हे अजी कि बहूजी नें परदा डारयों फारि हाँ। दूजों दूजों मुजरा जानें उम्मर माऊँ कीयों मारु देस के राजा हाँ

जानें नीचे कूँ नवाइ लई नारि हाँ।
तीजी-तीजी मुजरा जानें वायुल माऊँ कीयी देवराय लाला जी
श्ररे कि जेती मुजरा में दें जु जुवाबु जी
तेरी तेरी मुजरा में ती जबई रे लु गो मेरे देवराय लालाजी
श्राजु तुम बहूजी ऐ जो हारींगे मारि
म्वॉत चल्यों ऐ मारु देस की राजा पहुँच्यों ऐ महलन जाइ
जुरि श्राई घर घर की कामिनी जी
जे तो गामें बधाई हाँ जी
श्रजी कि जाकों लौटि श्रायों राजाजी
ऐव श्रसवाव जाके सबु ढिक जाँगो
श्ररी क जाके धरिंगी साँतिए द्वार हाँ
रानी तो जो ठडे तो पानी गरम धरावें बेटी संजा की जी
श्रजी श्रपने वलमें उबटि नहवाइ रही जी
वलम नहवायों जाइ दिलु न सुहायों घर घर की कामिनि
हो जी

श्रजी क मोपे हुँगे वावा सहाइ जी ऐ हाँ तेरी बेंदुलि के मैं तो पैरों न लागी मेरे घरके बलमा हो जी श्रजी क तिहारी भैना नें चुगलई बबुल ते खाइ लई जी सोने की थारी रे भोजन लाई तुम जेंलेड राजा हो जी श्रजी क तुम तो भोजन जें लेड चित्त लगाइजी हाँ 'जेंमत हो सो हम तो जें तो चुके हैं मेरी घर कामिनि हे मोइ रामु जिमावे जब जेऊँ हो जी ऐसी तो रानी मोइ फिरि न मिलैगी मेरे करतम करता हो जी ऐसी सौने में मिल्यो ऐ सुहागु जी हां ऐसी पतिभरता मोइ फिरि ना मिलैगी मेरे गरूए से बाबुल हो जी

श्रजी पितभरता ऐ लगाइ रह्यों दोस जी हाँ बाबुल की तौ मैं कहनों न मानू मेरे सिरी ठाकुर हो गिनी समक कर गुग्गा से उसका विवाह न करने का सन्देश भेज दिया। इससे बाछल बहुत दुखी हुई। तब गुग्गा घर से निकला। एक बंशी वनाई। जंगल में जाकर वह वंशी वजाई। जितने भी नाग थे वे जाग पड़े। वासुिक ने सोचा यह बंशी वजाने वाला कौन है ? तातिग नाग को भेजा। उसने वासुकि को समस्त समाचार दिया। वासुकि ने तातिग को नियुक्त किया कि जाओ, गुग्गा का कार्य करो, वह गोरखनाथ का शिष्य है। तातिग कारू पहुँचा। उसने सिरियल को डस लिया श्रीर गुग्गा को ब्राह्मण वना कर विष अतारने भेजा। जब राजा ने सिरियल का गुगा से विवाह कर देने का वचन दे दिया तव सर्प वन कर सिरियल का विप चूस लिया। धूमधाम से विवाह कराके गूगा घर वागड़ में छा गया। उसकी इच्छा श्रेपने दोनों मौसेरे भाइयों को देखने की हुई। वह भाइयों से मिला। भाइयों ने गुगा से आधा राज्य मांगा। उस प्रार्थना पर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वे गुगा को शिकार के लिए लिवा ले गये और उसे मारने के लिए दो यार तलवार चलाई, पर हर बार निष्फल हुए। तब गुगा ने उन पर अपना वार किया। दोनों के सिर काटकर उसने माँ को दिखलाये। माँ ने उसे धिकारा और कहा-मुक्ते मुँह मत दिखाना। गुग्गा वहुत दुखी हुआ, उसने पृथ्वी माता से प्रार्थना की वह उसे अपनी गोद में ले ले। पृथ्वी ने कहा—मुसलमान जमीन में दफनाये जाते हैं, हिन्दू चिता पर चढ़ते हैं। तू अजमेर रत्तनहाजी श्रीर ख्वाजा खिल्र के पास जा श्रीर कलमा पढ़ श्रा, मैं तुमे ले लूंगी। वह अजमेर गया। वहाँ कलमा पढ़के घर लौटा श्रौर जमीन में समा गया।

वज में तो गुगा की जाहरपीर के नाम से ज्योति ही जगाई जाती है श्रीर जागरण किया जाता, पर मारवाड़ तथा पंजाब में तो 'नाग-पंचमी' को गूगा-पंचमी कहते हैं, इस दिन घर-घर में गूगा की मानता होती है।

यहाँ देवी जागरण के प्रसङ्ग में ही जाहरपीर के जागरण का विवरण दे दिया है। यथार्थ में जाहरपीर का जागरण किसी भी मानता में कभी किया जा सकता है। यह जागरण नाथ लोग कराते हैं। वैसे भादों का महीना गुगा के जन्म का महीना है, उसी में

<sup>ै</sup> टेम्पल महोदय के स्वांग में ग्रुग्गा की मौसी का नाम 'काछल' दिया गया है पौर दोनो भाइयो का नाम उरजन गौर सुरजन दिया गया है।

बहिन के भड़काने पर भाई देवराय के पहले तो वाछल को मार ढालना चाहा पर जब तलवार चल ही न सकी तो वाछल को घर से निकाल दिया । वह एक रथ पर सवार होकर अपने पिता<sup>3</sup> के यहाँ जाने को प्रस्तुत हो गयी। मार्ग में एक स्थान पर वैल पानी पीने को रुके, वहाँ एक सर्प ने वैलों को इस लिया। वाछल वड़ी दुखी हुई। तभी गर्भस्थ गुग्गा ने चमत्कार दिखाया। उसने बाछल की स्वप्न दिया कि पास में नीम का पेड़ है। उसकी शाखा तोड़ कर गुरु गोरखनाथ का स्मरण कर वैलों को माड़ दो, विष उतर जायगा। बाछल ने इसी प्रकार विष उतार दिया, मायके पहुँची। वहाँ वाछल को बड़ा कष्ट रहता। तब गुगा ने गर्भ में से गुरु गोरखनाथ का स्मरण किया और प्रार्थना की कि आप पिताजी को सद्बुद्धि दें। में यदि यहाँ जन्म लूँगा तो उचित नही होगा, वे मां को लिवा जाँय । गुरु गोरखनाथ ने देवराय को स्वान दिया, जिससे भयभीत हो वे वाञ्चल को लिवा ले गये। गुगा का जन्म हुआ। गुगा कुछ बड़ा हुआ तो शिकार को निकला उसे बड़ी प्यास लगी । एक कुँए पर -ब्राह्मणी पनिहारी से उसने पानी माँगा। ब्राह्मणी ने कहा—मिट्टी के घड़े हैं, उनसे कैसे पानी पिलाऊँ, वे खराव हो जायॅगे। वह दोनों घड़ों को सिर पर रख कर चलने को तच्यार हुई। गुग्गा ने क्रोध में भरकर एक बागा से दोनों घड़े फोड़ दिये। ब्राह्मणी पानी में तर हो गयी। उसने गुगा को शाप दिया, मा बाछल ने जैसे तैसे शान्त किया।

उधर कारू (कामरूप) में धूम नगर के राजा संजा की बेटी सिरियल की सगाई के लिए पुरोहित भेजे गये। उन्होंने गुग्गा से सगाई कर दी, विवाह की तय्यारियाँ हो रही थीं कि देवराय की मृत्यु हो गयी। यह समाचार सजा को मिला। उसने बेटी को अभा-

<sup>े</sup> टेम्पल महोदय ने जो स्वांग दिया है उसमें इसका नाम सामरदेई है इस गीत में 'छवीलदे' है।

र टेम्पल महोदय के स्वांग में यह नाम 'जेवार' है जो देवराय का अपभ्र श हो सकता है।

³ व्रज के गीत में पिता का नाम 'मान' है, जिन्होने गोवधंन में 'मानसी'-गगा, की पार वेंघबाई है। टेम्पल महोदय के गीत में बाछल का पिता गजनी का राजा था।

श्रपना राग श्रतापते सुन पड़ते हैं। र्फिग़र फिनकारने लगता है। जन ही नही, वन, नदी, नद, तालाव भी विविध सङ्गीतमयी ध्वनियों से गूँज उठता है। स्थान-स्थान पर बृत्तों पर भूले पड़ जाते हैं, वहाँ मैदानों में पुरुष पैंगे बढ़ाते दिखाई पड़ते हैं। घरों श्रीर वाटिकाश्रों में भूलों पर स्त्रियाँ भूलती होती हैं, प्रायः सध्या श्रौर रात्रि के समय। यह महीना गीतों का महीना कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। प्रतिदिन एकानेक नये-नये गीत श्रौर नये-नये स्वर इस महिने में सुनने को मिलते हैं। विविध भावों का उद्घे लन भूले के दोलन के साथ होता मिलता है। इस महिने में प्राचीन काल का आनन्दातिरेक भरा रहता है। प्राचीन काल में, जबिक यातायात की श्राधुनिक सुविधाएँ नहीं थी यह विधान था कि 'चातुर्मास' में वाहर गये हुए घर आ जायें। सभी प्रवत्स्यपतिकाएँ इस महिने में अपने पति की वाट जोहती थी श्रौर उनके श्रा जाने पर श्रानन्द मग्न हो जाती थी। इस महिने में पित के आ जाने पर उन्हें यह सुविधा होती थी कि अपने भाई के घर जा सकें। प्रेम का साचात् प्रवाह माँ-बहिनों : स्त्रियों में लहरे लेने लगता है ख्रौर वह शतशा गीतों मे परिखत होकर भूमि को रसमय कर देता है।

सावन के गीत श्रगणित हैं। उन्हें हम कई विभागों में वाँट सकते हैं—

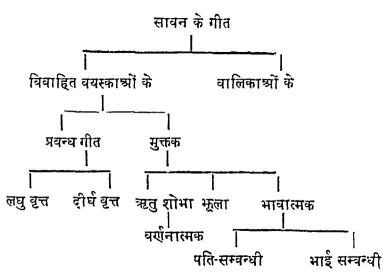

उसकी पूजा विशेष होती है।

वैशाख में अखतीज का त्यौहार तो मात्र त्यौहार है। घट-पूजन होता है किसी कथा कहानी या गीत का इस दिन कोई स्थान नही। पर 'आस चौथ' पर कहानी होती है, गाज पहनी जाती है। 'गाज' का श्रभिप्राय वादलों की 'गरज' से है। जय गरज सुनी जाती है तभी यह गाज पहनी जाती है।

ज्येष्ठ-श्राषाढ़ में केवल एकादशी ही महत्व के दिन हैं। जेठ में निर्जला एकादशी होती है, श्राषाढ़ में घोंघा घरनी एकादशी होती है। एकादशी तो सभी महीनों में ब्रत मानी जाती है। इस ब्रत के दिन कहीं-कहीं कथा भी होती है, पर श्रव उस कथा का प्रचार नहीं मिलता। उस कथा का लिखित रूप हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्थों की खोज में मिला है। इस दिन गीत भी होते हैं। एक गीत यह है—

[ एकादशी व्रत का गीत ]

चरतु भरतु लिख्नमनु रामु पढ़ों तौ हिर की एकादशी
भूठी कहते भूठीं सुन्ते भूठी साखें जे भरते
श्रारे इन पापिन सों भये कूकुरा घर घर घूँ सत जे किरते ॥चरतु०॥
चोरी चुगली श्रोक परिनन्दा कपट बुराई जे करते
इन पापिन सों भये बिहलबा श्राँखें बाँधे वे चलते ॥चरतु०॥
साँची कहते साँची सुन्ते साँची साकें जे भरते
इन धर्मिनसों भये वादसाहि भरी कचहरिनि वे वैठे ॥चरतु०॥
गउऊ दान श्रक श्रन्नदान श्रो कन्यादान सदा करते
इन धर्मिनसों भये वादसाहि चढ़े विमानिन वे किरते ॥चरतु०॥
सूरज समुही छल्ला करते जल में जूठिन जे डारें
इन पापिन सों भये सिड़ौश्रा ऊँचे चिढ़कें चिल्लाने ॥चरतु०॥
तुलसीदास भजो भगवाने हिर चरनिन की बिलहारी ॥चरतु०॥
इस गीत में पाप श्रीर पुण्य के फलों का दिग्दर्शन कराया गया

है। श्रावण का महीना त्राते ही व्रज के जन-जन की वाणी मुखर ही उठती है। वर्षा हो चुकी होती है। चारों स्रोर हरियाली छा जाती है। धुले हुए वृत्त स्रनोखी मनोरमता से विभासित हो उठते हैं। श्याम जलदों को त्राकाश में उमड़ता देखकर कभी कभी उसकी गरज से होड

करता हुआ मोर कूक उठता है, उसकी कुहुक प्रान्त में तीखी तलवार की मौंति एक श्रोर से दूसरी श्रोर निकल जाती है। दादुर श्रलग भूले के गीतों में ये गोरी-साँवरी दीठ वन्दिनी, कणफूल, भूमका, हार पिहने हुए हैं। सूआ-कसूमी रङ्ग की साड़ी हैं। सीिकया ख्रोर पचरगी चूंदरी (श्रोढ़नी) रंगा देने का सुभाव 'धन' का पित ख्रपनी माता से करता मिलता है। माखनी चीर का भी अभाव नहीं। यों सजधज के राजकुमारी अथवा राधिका और उनकी सिखयाँ वाग में भूला भूजने जाती हैं। मल्हार की मधुर ध्विन से चम्पा-चन्दन-नौलखा वाग गूंज उठा है। जिसके नन्दिकशोर घर हैं वह उमग भरी भूलती है, जिसके नन्दिकशोर नहीं वह जली जा रही हैं. पीड़ा से वह विकल है, कोई-कोई मायके में पित की वाट देख रही हैं। सल्तो रज्ञावन्वन, तीज के सुहावने त्यौहार इसी सामन में आते हैं। घौरी-घौरी सेंमई तथा खीर भी राँघी गयी है।

ये गीत वर्णानात्मक माने जाने चाहिए। भाव की श्रपेत्ता वर्णन प्रधान है। भावात्मक गीतों में वर्णन की श्रपेत्ता भावों का विशेष समावेश हुआ है।

भावात्मक गीतों के केन्द्र या तो पति हैं या भाई।

पति सम्बन्धी गीतों में चार प्रकार के भाव मिलते हैं। १-प्रवत्स्य पितका का, वियोगिनी का। २-स्रासन्न वियोगिनी का ३-सयोगिनी का ४-स्रागत-पति का।

प्रवत्स्य पतिका ऋपने पति की बाट जोह रही है। वर्षा ऋतु श्रागयी, पर प्रियतम परदेश ही में हैं—

"कारो सी आई वादरी मकमञ्जरि आयौ मेह। वरसै असाढ़ी मेहरा एजी इत वालम परदेश।"

वियोगिनी वर्षा को देख कर कल्पना कर रही है, कि उसके इत मधना दल तौ नढ़ों जी,—एजी कोई उत दल प्रियिनी राज इत मध घोरे नन्हीं नन्हीं घोर से जी—एजी कोई उत तोपन धवकार इत घन नमके मेरी प्राली बीजुरी जी—एजी कोई उत नमके तरवार इत घन बरसें नन्हीं-नन्हीं वूँदरी जी—एजी कोई उत गोलिन की बौछार इत बागन में गावत कामिनी जी—एजी कोई उत शूरन हुङ्कार नाम बतानों ग्रपने वीर को जी—एजी कोई गाइके राग मल्हार।

ै इस गीत को पढकर सूरदास के एक गीत का स्मरण हो जाता है जो इस प्रकार है — "वरु ये वदरा हू बरसन श्राये।

भ्रपनी अवधि जानि नैदनन्दन गरिज गगन घन छाये।।

ऋतु-शोभा और भूले के गीतों को साधारणतः अलग-अलग ो किया जा सकता। ऋतु-शोभा के सभी गीतों में भूले का समा-। नहीं मिलेगा, पर भूले के प्राय सभी गीतों में ऋतु-शोभा का लेख किञ्चित हुआ है। भूले के लिए ऋतु तो प्रय-भूमि ही है।

न्धतु-शोभा में रिमिक्तम मेह की प्रधानता है. "रिमिक्तम रिम
हम मेहा बरसत"। रिमिक्तम मेह में तो पावस की मनोरम प्रवृत्ति

ही परिचय है, पर मेह की फुहार, नन्ही-नन्ही बूँ दें ख्रौर नन्हीं
न्ही फुहारे तो रस से सिक्त किये देती हैं। ये नन्ही-नन्ही बूँ दरियाँ

गरे कारे बादरों से ही तो छन के ख्रा रही। बादर उमड़ रहे हैं,

हा के ढङ्ग हो रहे हैं। घटायें साधारण नही, घनघोर हैं, उनमें

वेजली भी चमक जाती है। पिनहां पीउ' पीउ' कर रहा है, कोयल

कृक रही है, ख्रौर शोर मचाती है। ऐसा हरियल सामन ख्रा गया है।

बाग में बहाली (बहार) छा गयी है। बाग में—

गेदा हजारी रौसन खिलि रह्यों, चम्पा खिल्यों है श्रपार बेला चमेली फूलों मोतिया फूलों हार सिंगार। श्रजब सुगन्धी श्राली उड़ि रही सुकी है कदम की ढार।

लोक गीतों का यह बाग 'चम्पा बाग' ही है। कोई-कोई चन्दन बाग में भी पहुँचा है। नौलखा बाग भी मिलता है। इस बाग में हिंडोले पड़ रहे हैं। हिंडोला आम की डाल पर ही पड़ा है। उस पर राविका अथवा राजकुमारी अथवा नर-नारी भूलते हैं। अकेले नहीं भूला जाता, साथ में सिखयाँ भी हैं। ये सात सिखयाँ साथ हैं।

ऋतु के इस दृश्य में शोमा है। रिमिक्स मेह, नन्ही बूँदे, पपीहा की 'पिउ पिउ', कोयल की कूक, मोर का शोर, घनघोर बादल, बिजली की चमक सभी हैं—जो हृदय को ही नहीं शरीर को भी थर-थरा देते हैं—पित की चाह के लिए यह सब सामग्री उद्दीपक है।

किसी-किसी गीत में मूसलाधार वर्षा का भी उल्लेख है। मूसला-धार वर्षा में भूलने का आनन्द नहीं रह सकता। नन्ही-नन्ही फुहारे ही रस वरसा सकती हैं। इन फुहारों में भीगने से चूँदरी का रग भी छूटता है—यह रङ्ग किसकी चूँदरी का छूट रहा है ?

कोई गोरी कोई साँवरी जी ऐ जी कोई पल में लॅचित चोर ।

<sup>े</sup> एक गीत में तो पावस की तुलना पृथ्वीराज के युद्ध से करदी गयी है— पढ़े रे हिंडोले नौलख बाग में जी—एजी कोई फूलत रानी राजकुमारि

के वोने में अभिप्राय से अधिक प्रभाव-व्यञ्जना है।

वियोग के गीतों में ही 'बारहमासा' नाम का गीत स्राता है। वियोग के उत्ताप में वर्ष के विविध महीनों का वियोगिनी के लिए क्या रूप हो जाता है, यही वारहमासे में अभिव्यक्त होता है। इनमें प्रत्येक ऋतु की विशेपता के साथ ही उसकी विरिहिणी पर प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है। साहित्य में घट-ऋतु का जो स्थान है, वही लोक-काव्य में वारहमासे का माना जाना चाहिए। प्राम या लोक-किव यथार्थ में सभी महीनों की कोई विशेषता इतनी प्रवलता से नहीं प्रकट कर पाता कि उनकी पारस्परिक भिन्नता प्रकट हो सके। एक वारहमासे में वैसाख उत्तर कर जेठ स्थाने पर कोइल के शब्द सुनाने मात्र का वर्णन है। कोइल की क्क ही क्या जेठ की विशेपता है ? किसी-किसी स्थान पर वह स्थच्छा वर्णन भी कर सका है। स्रापाढ़ में वादल डमॅगे हैं, गरज रहे हैं; स्त्री विकल घूम रही है। उसे वादल नॅदलाल से लगते हैं :—

'उमॅगे से वादर फिरत कामिनी गाजि घोर सुनाइये ऐसे नन्द के लाल कहिए श्रसाढ़ मास जो जागिये।'

श्रावण का यह वर्णन हैं ---

सामन रिमिमम मेहा बरसै, जोर से भर लाइये हरियल वन में मोर वोले, कोइल सब्द सुनाइये।

रिमिम मेह और मर लगना दोनो वातें इस महीने में हैं; मोर और कोइल का वोल भी सुनाई पड़ता है। भादों के वर्णन में 'घनघोर घटा' छाई है उसमें 'जोर दमके दामिनी' ऐसे अवसर पर विरह की तीत्रता होती है—'राम बिना सुख-सेज सूनी सेज बिलकें कामिनी'। इस बारहमासे के किव ने क्वार में भी वर्ण का वर्णन किया है.—

> 'क्वार जलहल नीर वरसे आमन की आशा भई। नदी तो नारेसागर ताल भरयो वीच वरखा अति घनी'॥

कार्तिक में राधा कार्तिक-स्नान करती है, उद्भव से फगड़ती है। श्रीर कहती है कि यदि कृष्ण इस महीने में भी नहीं श्राए तो 'जोगिन' हो जाऊँगी। इसी प्रकार श्रगहन, पूस, माघ का वर्णन है। फागुन में फाग खेलने, केसर में श्रीगया वोरने का उल्लेख है। चैत में वन फुले हैं, हरियल वाँस लुभावने लग रहे हैं। ऐसे ही विविध

साहिब का सिर भीग रहा है, उनकी पगड़ी में से कुसुम्भी रद्ग चूरहा है। इस ऋतु में उसे भाई का स्मरण हो ख्राता है, यह कामना है कि भाई की ख्रोर सोने की बूॅदें बरसें, ख्रोर जिधर 'नन्दुल के वीर' हैं उधर पानी की बूॅदें वरसें। यह वियोग नहीं संभाल पाती—

"अंचर फारि कागज करूँ कोई उंगरी तराच कलम "अंचर फारि कागज करूँ कोई उंगरी तराच कलम नैंनन की स्याई करूँ कोई लिखूँ संदेशों भेज पत्र मारूजी के पास पहुँचा, और बड़ा निर्मम उत्तर आया कि "हमारी धनियाँ से यों कहीं कोई दिन दस ऑमन नाँइ।" इस प्रकार बारह महिने बीत गये—छप्पर पुराने पड़ गये, बाँस तड़कने लगे— पति नहीं आये। पति के वियोग में जोगिन हो जाने के भाव से सम

> कोंनें वजाई बीजाँ बाँसुरी कोंनें री गाई ऐ मल्हार एरी सखी सैंया राजा जोगी है गए हमऊँ जोगिनि हैं री जाँइ जोगीरा बजाई वीजॉ बॉसुरी जोगिन ने गाई मल्हारि चम्पा बी बोए चमेला बी बोए ढिग ढिंग बोए ऐ अनार एरी सखी राजा, जोगी है गए सरप नें छोड़ी चम्पा कॉॅंचुरी नदिया ने छोड़यौ ऐ किनार ए री सखी राजा जोगी है गए सरपु सम्हारी ऐ काँचुरी नदिया ने सम्हारयी किनार राजाजी नें सम्हारयौ बारौ जोबना हमऊँ जोगिन है री जाइँ

न्वित एक काव्यमय गीत इस प्रकार है-

पित योगी हो गये हैं। वहीं 'बीजॉ वॉसुरी' बजा रहे हैं। पित ने पत्नी को जिस प्रकार निर्मोही होकर छोड़ा है, उसे सर्प की कॉंचुरी श्रौर निदया के किनारे की उपमा से व्यक्त किया गया है। इस वियो-गिनी को पहली वियोगिनी की भाँति श्रन्त तक तड़पना नहीं पड़ा है। राजाजी ने 'वारा यौवन' सभाल लिया है। चम्पा-चमेली श्रौर श्रनार उल्लेख है, जो श्राज तक वचकर त्रागया है। श्रधिक संभावना यही प्रतीत होती है कि गीत पर मुसलमानी प्रभाव है।

'मिनरा' नामक गीत में मिनहार से चूड़ी पहनने का उल्लेख है। मिनहार विविध रङ्ग की चूड़ियाँ दिखाता है, किन्तु स्त्री उस रङ्ग से पित के किसी रङ्ग को मिलता पाकर ऋग्वीकार कर देती है। यह मिनहार पूर्व से आया है, पश्चिम की जा रहा है। मिनहार हरी, नीली, काली, पीली, ऊदी, लाल रंग की चूड़ियाँ दिखाता है पर ये रग पित के मागा, घोड़ा, केश, तोड़ा, दाँत (मिस्सी के कारण ऊँदे होंगे) होठ के रंग हैं। यह इनसे भिन्न किसी रंग को पहनती है। पातित्रत्य प्रकट करने का यह एक अनोखा ही ढङ्ग लोक-किय ने अपनाया है।

संयोग सुल में ही वियोग दुल की चर्चा एक गीत में आई है, पर किव ने उसमें दुल को एक आग की वात का प्रस्ताव रख कर पीछे ठेल दिया है। इस गीत की टेक 'करेला मारूजी' है। स्त्री अपने मायके जाने का आप्रह करती है। पित उसे अपने साथ मुलाने ले जाता है। स्त्री इतने जोर का मोटा लेती है कि मटके से वह स्त्री मरभन—गिर पड़ी। मरणासन्न स्त्री अपने पित को दुखी देख कर अपने मृत्यु-कष्ट को भुला देती है; और अपने पित से कहती है कि वे और विवाह कर लें और उसी की छोटी विहन से करें, जो उससे 'दो तिल' हप में आगे है।

एक गीत में पित के पास दिल्ला देश से नौकरी का परवाना छाया है। रात्रि है, पित तभी दीपक जलाकर उसे पढ ढालना चाहता है। नौकरी का सदेश सुनकर उसकी खी उसे रोकती है। वह सुमाती है कि इस बार श्वसुर को भेजो, अथवा जेठ, देवर, पड़ौसी, मित्र आदि को भेज दो। तुम घर का त्यौहार करो। पित उन्हें न भेजने का कोई न कोई कारण बताता है, अन्त में चाकरी पर जाने के लिए उससे आशीर्वाद माँगता है।

इस गीत में 'दिन्तिण देश' का उल्लेख हुआ है। यह गीत शिवाजी के समय से चला होगा। किसी योद्धा को उसके यहाँ से नौकरी मिली है।

एक गीत की नायिका ने तो उपालम्भ देते हुए पित के घोड़े की लगाम ही पकड़ली है—उलाहना यह है— विधियों से महिनों, ऋतुर्ऋां तथा विरिह्णी की अवस्था का चित्रण इन गीतों में होता है।

पित को सन्देश भेजने के युतों का भी इन गीतों में समावेश हैं। एक गीत का आरम्भ है "पॉंच टका दूंगी गॉंठि के, हैं कोई लश्कर जाइ, लहिरया सब रॅग भीजें धन को डोरिया।" यह गीत 'लहिरया' नाम से ही प्रसिद्ध है। इसमें विरिह्णी पित को बुलाने के लिए पहले तो यह सन्देश भेजनी है कि मा मर गयी है। पित नहीं आता, यह कह देता है कि 'अच्छा हुआ घर का दिर्द्ध दूर होगया।' संवाद जाता है भावज मर गयी।, उत्तर आता है 'अच्छा हुआ, तुम्हारी आधी बटौतिन चली गयी।' वहन के मरने के सवाद पर भी उसका मन विचलित नहीं होता। तब उसे यह समाचार मिलता है कि तुम्हारी स्त्री मर गयी। इसे सुनकर वह विकल हो उठता है "नारि मरी तो बुरों भयों रे घर भयो वारहवाट"—तब कही वह चाकरी छोड़कर घर के लिए चल देता है। वहाँ का दृश्य कुछ और था—

"माय तौ काते है कातनों बहिन श्रटेरे सूत भावज तपे ही रसोइया नारि सॅभाले घरवार ।"

इस युक्ति से पति को स्त्री ने बुलवाया। इसी गीत का एक रूप 'मॅहदी' नाम से मिलता है। इसका आरम्भ यों है —

"पाँच पेड मैंहरी बये केसरिया लाल ए ऊपजे हैं नौ दस पेड़ कि मैंहदी रग चुए जी महाराज" दूसरी पिक्त से उपरोक्त गीत की दूसरी पिक्त मिलती है, आग की पंक्तियाँ भी मिलती चली जाती हैं। भावज का उल्लेख इसमें नहीं है। दो चरण इसमें अधिक हैं —

मायल गाढ़ी देहरी कोई ऊपर श्रामन जान, वैदुल गाढ़ी खेत में कोई ऊपर सूर बवूर वनहुलि गाढ़ी वाग में कोई ऊपर फूल गुलाव—मेंहदी०

कोई ऊपर फूल गुलाव—मैंहदी० इन चरणों में 'गाढ़ने' का संकेत विशेष दृष्टच्य है। इस लोक किव ने जलाने का उल्लेख नहीं किया। यह कुछ कम सम्भावना प्रतीत होती है कि इस गीत में आयों से पूर्व के मृतकों के गाढ़ने की प्रथा का सोये छोटे भाई को साथ ले ले। स्त्री ने तुरन्त वही उत्तर पित को दे दिया है—भादों की ऋषेरी रात में अकेले मत सोना, छोटी वहिन को साथ मुला लेना। इसी प्रसंग में शेप बारह महीनों का भी संचेप में उल्लेख हो गया है। कार में करेला होते हैं, कातिक में जौंड़री (ज्वार) अगहन में ये कट जाते हैं, पूस में फुसेला लगते हैं, माह में महुआ, फागुन में फगुआ, चैत में ये कट जायंगे, जेठ में छप्पर छवेंगे, असाढ़ में वर्षा होगी। ऐसे गीत भी पित-चर्चा में गिने जाने चाहिए।

भाई के सम्बन्ध में एक बिहन का प्यार उमंगा है, वह नन्हा-नन्हा सूत कातने का गीत गाती है। उससे रेशम की पगडी अपने माई के लिए बनाएगी। उसे पहन कर भाई नौकरी के लिए चलेंगे, तो ऐसे फवेंगे कि बाजार में राधा गूजरी की नजर लग जायगी। बिहन भाई पर राई नोंन करेंगी, और राधा को कोसेगी। भाई पर कितना अधिक प्रेम इस गीत में प्रकट हो रहा है। एक बिहन अपने आये हुए भाई को लौटा देती है, वह भाई के यहाँ एक पग भी नहीं रखेगी। माँ के गेहुंओं को तो चिड़िया बनकर चुग जायगी, भावज लीपेगी उसे बिल्ली बनकर खूँद आवेगी, उसे भावज से चिढ़ है। भावज ने सपने मे ननद से कह दिया है कि तुम अपने घर जाओ; ससुर, जेठ, देवर के आगे कैसे रहे इसकी शिक्ता भी दी है। वह भाई के नहीं जायगी। इस गीत का आरम्भ यों हैं:—

भारु बुहाह कोठरा, कूरी रे पटकन जाँउ रे नीवोला। कोई अधविच मिलि गये वीर, ओं नीवोला।

'नीवोला' इस गीत की टेक हैं। 'भावज' का चित्र इन गीतों में ननद का अपमान करते हुए ही बहुधा आया है। भाई कई। गये हुए हैं वहिन घर पहुँची, भावज ने सत्कार नहीं किया। जिस बस्तु की भी चाह ननद ने की उसी को देने से उसने इनकार कर दिया—कह दिया तुम्हारे भाई ने लाकर ही नहीं दी। यहिन जैसे आई थी वैसे ही लौट गयी। दूर मार्ग में भाई मिल गये तो उसने ओछे घर की भावज का उल्लेख कर दिया।

विहन अपनी ससुराल मे ऑगन बुहार रही है। बुहारी की सीक दूट गई। सासु ने भाई को गाली दी, भाई की सुिव आगयी। कौए को विहन दिल्ला देश में भाई का संदेश लेने भेजती है। पर माई कौए के उड़ने से पूर्व ही आ जाता है, विहन बड़ा सत्कार करती तिहारौ ढोला बुरौ रे सुभाइ

उठत जुवन चाले चाकरी जी महाराज।

स्नी कहती है तुम नोकरी पर क्यों जाते हो, तुम्हे जो चाहिए मुभ से माँग लो। पित विविध वस्तुएँ माँगता है यथा—घोड़ी, घुड़-सार, सोने की मूँठ का खाँडा, वारहमन की सौर, आलमसाले को गेंदुआ, वारह गाम, अपनी सूरत का पुत्र—स्नी सब कुछ देना स्वीकार कर लेती है। पर 'सामन' आया, स्नी पालकी पर चढ़ अपने मायके को चली। इस बार पित की बारी आई। वह भी उलाहना देता है, ''तिहारों गोरी बुरों सौ सुभाव, लगत सामन चार्ली वाप कें''। डोली का घाँस पकड़ कर वह भी खड़े हैं, श्रीर कह रहे हैं, मायके मत जाओ माँगना हो सो माँग लो। स्नी अपने पित से अविक चतुर निकलती है वह माँगती है—

मॉॅंगूॅ होला अम्बर ऊपर दूव

धरती पै मॉॅंगू ढोला तारई जी महाराज।

विचारा पित परास्त हो जाता है, "जइयो गोरी री तेरो नासु" यही उसके मुख से निकलता है। एक अन्य गीत में स्त्री अपने पित को रोकती नहीं, स्वयं पित के साथ जाने को प्रस्तुत हो जाती है। पित विविध बहाने बनाता है—तुम्हारी वेंदी चमकती है, चूंदरी रॅगीली है, बिछुआ वजने वाले हैं, आरसी चमकनी है, लड़का रोने वाला है—ये वातें लश्कर में बुरी लगेंगी। गोरी इन सबको, लड़के को भी, छोड़ जाने को तैयार है। किसी को बिहन को, किसी को जिठानी दौरानी, नन्द आदि को दे जाने को प्रस्तुत हैं, लड़का सास को दे जायगो पर जायगी पित के संग। इस प्रकार पित सम्बन्धी गीत, सयोग वियोग के विविध नूतन भावों से पिरपूर्ण हैं। सामन का महीना पित से भी अधिक भाई की मान्यता का होता है है। स्त्री के हृदय में भाई का प्रेम इसी ऋतु में सबसे अधिक प्रवल होता है।

इन गीतों में स्त्री अपने भाई के यहाँ जाने को प्रस्तुत है, इसीलिए कि उसके पति, उसकी ननद के वीर चले गये हैं। ननदी कहती
है भाई के क्यों जा रही हो, भूला यहाँ हाल लो, लीला वस्त्र यहाँ
रगालो आदि। पर भावज कहती है इन सबका आनन्द तो तुम्हारे
भाई के साथ चला गया। चमारों के यहाँ से पाप्त एक गीत में पीहर
जाने वाली स्त्री को पुरुष ने यह उपदेश दिया है कि वह अकेती न

में ऐसे ही विनोद, मनोरखन श्रौर भाइ-भावज के स्नेह तथा स्नेहपूर्ण चलाहनों के चल्लेख हैं।

सामन के गीतों में सबसे रोचक गीत प्रवन्धात्मक हैं। इनमें से किसी में छोटी कथा है, किसी में बड़ी। इनमें से खिधकांश गीत खी-पुरुषों के सम्बन्ध के हैं। इनके सम्बन्ध में किसी न किसी घटना का उल्लेख है। उस घटना का दृश्य बहुधा कूआ अथवा वाग है। किन्तु यह दृश्य बहुधा भूमिका रूप ही रहता है। प्रधान विपय कहानी हो जाती है।

वर के गोरे पर भूता डालकर एक एक 'डावर नैनी' भूल रही है। सात सहेलियाँ साथ हैं। सातों के पति घर हैं। इस डावर नयनी के पित परदेश गये हैं। एक वटोही श्राकर उससे कहता है तुम हमारे साथ चलो, तुम्हे साने-चौँदी में मढ़ दूँगा। वह सास के पास गयी श्रीर कहा कि एक वटोही कहता है मर साथ चलो। सास उससे उस वटोही की रूप-रेखा पूछ कर बताती है, वही तो तेरा पित है। यह सुनकर स्त्री रोप में भरकर कहती है कि वह परायी स्त्री की स्रोर श्रॉंख उठाता है मैं उसकी दाड़ी-मूॅछ जला दूंगी, उसके रस भरे नैनों को फोड़ दूँगी। 'मरमन' नाम के गीत मे ऐसा ही एक दृश्य स्त्री के मायके में मिलता है। लड़की श्रम्मा से श्राग्रह करके कुँए पर पानी भरने गयी है। वही कुँए पर एक वटोही मिल गया। माँ ने वताया 'गिह् चौं न पकरी वाकी वाँह', वही तो तुम्हारा पित है। श्रव तो वह मों से, भाभी से कहती हैं—गेंहू पिसाश्रो, पूड़ियाँ सिकाश्रो। तुम्हारे जमाई या ननदोई श्राये हैं। वह पुरुप उसे लिवा ले गया। चम्पा बाग में डोला उतरा, वहाँ काला नाग उसे इस गया। उस सरमन का पित समक रहा है कि मरमन सो रही है। ग्वारिया ने वताया कि यह सो नही रही है, संसार से कूँच कर गयी है। पुरुष मन्न हृदय से केवल इतना कहता है 'ए मरमन जा तोकूँ रोवैगी कोन, माय-के मरी न सामुरे।' कही-कही यह गीत और आगे बढ़ता है। मरणासन्न स्त्री कहती है कि मेरे राजा, मेरी सास रोऐगी जिसका वेटा रहुआ हो गया है, मेरी मा रोएगी जिसकी कोख में पैर पसारे हैं। यह स्त्री पित को यह भी सुमाती है कि तुम मेरे पीहर जाकर मेरी छोटी वहिन से विवाह कर लेना। 'कलारिन' नाम के गीत में पानी भरने 'कलारिन' गयी है-चन्द्रमा की चाँदनी छिटक रही है। कलारिन भी ऐसी ही

है। डोली में बैठकर बहिन भाई के साथ चल देती है। मार्ग में यमुना पड़ी। उसमें बहिन, भाई, डोला, कहार सब द्वा गये। 'माइ कहें वेटा धीय लिबीस्रा, सासु कहति प्योसार।'

ऐसे ही एक गीत में भाई श्रीर देवर के संस्कार के श्रन्तर का चित्र उपस्थित हुआ है। भाई लीली घोड़ी पर चढ़ कर आये हैं, उनके लिए उज्यल चावल, हरी मॅगांड़ी, धाया दाल, लपमपी पूड़ियाँ, दसवीस शाक सेंमरी, घेवर, फेनी सभी बढ़िया भीजन सजाये गये हैं, मथुरा के थाल मे। चन्दन चौकी पर बेठाकर दुव से पेंर पखारे गए है। श्रचल सं वायु की गइ है। भाई पचास मुहर देंगे। देवर कानी गधइया पर चढ़ कर माई की विदा कराने पहुँच हैं, उनके लिए किसिक्ते चावल, हरी मॅगोड़ी धोवा दार की गया हैं, लचपची पूड़ियाँ हैं, दस-वीस शाक हैं। दूर से घेवर फेनी मॅगाई गइ है, सोने कं थाल में परासे गए हैं। चन्दन चौकी पर बिठाए गए हैं, पानी से पैर धोए गए हैं, पखे से वायु की गई है। ये लाड़िले देवर भाई को पुरहार में पचास लट्ट देंगे।

इस प्रकार इन गीतों में भाई के प्रेम, भावज के तिरस्कार, तथा देवर त्रादि के व्यवहार का रोचक उल्लेख हुत्रा है।

वालिकाओं के स्फुट गीतों में विनोद-भाव की प्रधानता है। उनके गीता का छन्द भी छोटा है, गित में कुछ द्रुत, और मध्य में कितने ही विरामों क साथ। इन गीतों में से किसी किसी में नोई परम्परित वर्णन होता है, उदाहरणार्थ ब्राह्मण ने मुक्ते चुंदरी दी, वह चुंदरी मैंने घोवी को दी, घोवी ने चीर-चीर कर दी, वे मैंने दरजी को दी, दरजी ने गुड़िया बनादी, वे मैंने तिखाल में रख दी, वहाँ से उसे भैंस खा गई। किसी भाई के समुराल में जाने और वहाँ होने वाली खातिरदारी का वर्णन है। किसी में भाई, माँ, बाप, आदि के लिए विविध सामान लाए हैं, बहिन के लिए चुंदरी लाना भूल आये हैं इससे सौ सौ नाम धरे गए हैं। ऐसे ही एक गीत में भावज के स्नेहपूर्ण व्यवहार का उल्लेख है—उसके लिए पान-सुपाड़ी लाये हैं, वह अकेली नहीं खायगी, प्यारी ननद को खुलाती है। ननद को आदर से विठाती है, मोतियों से माँग भरती हैं। पर अन्त में एक कठोर चेतावनी भी हैं. 'जौ ननदुलि तुम लरी-भिरोगी, मूसर ते धमकाऊगी।' इस प्रकार छोटी ननद के प्रति स्नेह का माव मिलता है। इन गीतों

ननद-भावज पानी के लिए गयी तो गैंदाराय के वाग में घूमने लगीं श्रीर गैंदाराय की एक एक चीज देखती हुई उसकी शय्या के पास जा पहुँची। वहाँ पहुँच कर नन्द ने कहा—

''चलौ भावज गगरी उठाइ मेरी भैया राजकुमार जे यजमारी राइकौ छोहरा जी महाराज ।

थोविया नाम के गीत में 'धोवी' से प्रेम हो जाने का वर्णन है। एक स्त्री चूँ दरी धुलाने गयी। धोवी ने धुलाई मे आधा यौवन श्रीर सम्पूर्ण हुख सेज माँगली। पर द्वार पर खुसर है, पौरी मे पित। धोबी पनाला पकड कर छत पर चढ़ गया श्रीर सोती हुई स्त्री को गठरी मे वाँध कर ले आया । एक गीत 'जाटनी' नाम का है । एक पुरुप जाटनी ले आया है, 'पटना' से । उसकी विवाहित स्त्री सभी कुटुम्वियों के पास फरियाद लेकर जाती है। कोई उसकी सहायता नहीं करता। ननद नें यह उपदेश ऋन्त में दिया है। "हिलमिल रहियो भावी साथ भैया जी को लागे प्यारी जाटिनीजी महाराज ।" कुछ गीतों में घर के श्रान्तरिक भ्रष्टाचार का भी वर्णन है। पति वारह वरस वाहर रहा है, यहाँ जेठ का मन डिग गया है। जेठ के द्वारा एक लड़का हुआ है। जेठ ने उसे दुलरी पहना दी है। पति आया तो स्त्री कहती है; ''तुमने कमाये पिया मौहर असरफी हमनें कमाये नन्दलाल।" पुरुष पूछता है दुलड़ी का भेद बताओं। वह कहती है अपने पिता से पूछो, माता से पूछो, भाभी से पूछो, वहनोई से पूछो। वहनोई उत्तर देता है कि उसी छल-छन्टी से पूछो-श्रन्त में उसने यह उत्तर दिया है-

"वाजत आमें धूम-धमाके गूँजित आमें तरवारि गोरी के सिर पे कूँ महाराज फाटि गए वे ढोल-धमाके दूटि गई तरवारि हमतौ जीति गए जी महाराज जेठ गढ़ाई हमने पहिरी

'भानजा' गीत में मॉई के साथ भानजे के शयन का उल्लेख है। भाई वहिन से कहता है कि अपने पुत्र को रोकलो मेरे सूने महलों मे आता जाता है। वहिन कहती है कहीं छैल रोका जाता है। 'मोर' गीत में 'मोर' को प्रेमिक का रूप मिला है। राजा की रानी पानी भरने गई। मोर की छहक मन में वस गई। यह जानकर राजा सुन्दर है। वह गागर ऋौर रस्सी कुँए पर रख कर वाग में गयी, दांतन तोडी। मलमल के पैर धोए, दाँत माँजे। वहीं एक वटोही श्रागया। दोनों एक दूसरे के मन भा गए। उस पुरुष ने कहा हमारे देश में आना तुम्हारी जोड़ी के वर वहाँ मिल जायेंगे। कलारिन गयी, पर उसने किवाड़ न खोले, कहा कि शय्या पर तो विवाहित सोयेगी। कलारिन ने कहा हमारे देश में आना तुम्हारी जोड़ी की वरनी वहाँ मिलेगी। पुरुष पहुँचा तो उसने भी किवाड़ लगा लिए श्रीर कहा कि घर लौट जात्रो, शय्या पर तो विवाहित पति ही सो सकता है। 'नटवा' गीत में भावज और ननद पानी भरने गयी हैं। भावज नट पर रीभ गयी है। वहिन ने भाई से यह बात कह दी। भाई ने नट बुलाया तमाशा कराया और 'मरोका बैठी गोरली' उसे देदी। नटवा के यहाँ हर बात पर उसे राजा और राजमहलों का स्मरण हो आता है। कहाँ टांडा, कहाँ पालकी; कहाँ सिरकी का छप्पर, कहाँ राजमहल, कहाँ माँग कर लाए हुए दूँक; कहाँ महलों के थाल, कहाँ गुद्दी का विद्यौना, कहाँ राजा की सुख सेज। राजा शिकार में नट के यहाँ रानी से मिले। रानी रोपडी। बहुत रोयी, पर श्रब क्या हो ? तब नट पर क्यों रीफी। ऐसा ही एक प्रेम राजा की बेटी का वनजारे से हो गया, बनजारा उसे लेकर बाजार में गया, बाग में गया, ताल पर गया, वहाँ खूब सत्कार किया। महल में उतारा-"जाइ उतारी महल में लाइक बनजारे व्याही के मिर गए मान जी।" किन्तु जब उस गृहिणी ने पृछा यह कौन है तो वनजारे ने उत्तर दिया-

'नाँ में लायों दोसरी रे महलों की रानी, ना लायों महमानजी राति कूँ पीसे तेरों पीसनों रे महलों की रानी दिन को खिलावें नंदलालजी।"

रानी की बेटी को यह बात बुरी लगी, वेसर वेचकर विष खरीदा छौर पीकर सो रही। एक गीत में वड़ी श्रवस्था होने पर विवाह नहीं किया गया, इससे वह लड़की विजयसिंह जाट के साथ ही भागने को तय्यार हो रही है। श्राखिर माँ को कहना पड़ा है कि श्रागामी 'साहे' पर विवाह कर दिया जायगा। एक छौर गीत में ननद-भावज का साथ है इसलिए नन्द भावज से कहती है चलो पानी भर लावें। पर भावज रोकती है। भाई से पूछ श्राश्रो, कुए पर नवाव पड़ा हुआ है, नवलिंसह गागर भरने नहीं देता। एक श्रन्य गीत म

मां के रोकने पर भी भूलने के लिए वाग में गर्या। वहाँ भूल रही थी कि बाग मुग़ल ने घेर लिया सब सहेलियाँ भाग गयी। निहालदे को मुगल ने पकड़ लिया। सिखयों ने सब समाचार जाकर घर कहे। भाई ने सुना तो तय्यार होकर बहिन को छुड़ाने चला। मुग़ल के द्वार पर पहुँच कर उसे वहाँ मार ढाला श्रीर बहिन को छुड़ा लाया।

इस गीत में पुरुप भाई ने वहिन की विद श्रीर वन्यन मुक्त कराये हैं। पर एक गीत में स्त्री ने साहस पूर्वक श्रपना पित दिल्ली से छुडाया है। उसके पित दिल्ली में व्यापार करते थे पकड़ लिए गये। स्त्री ने ससुर, जेठ, देवर सभी से प्रार्थना की कि पित को छुड़ा लायें। किसी को श्रवकाश नहीं। तब वह स्त्री ही मरदाना भेप करके द्रवार में पहुँच गयी श्रीर मटक कर अपना पित छुड़ा लिया।

यह सामन (श्रावण भादों) के गीतों का परिचय है। श्रिधकांश गीतों का श्राधार प्रेम है—रोमांस से पिरपूर्ण इन समस्न प्रवंध गीतों पर दृष्टि हालने पर यह प्रतीत होता है कि इनमें किसी वास्तविक घटना का ही उल्लेख हैं। कहीं न कही वह घटना घटी हैं. श्रीर किय ने उसे श्रपने काव्य का विषय बना लिया है। घटनायें या तो वाग में हुई हैं, या श्रिकांश पानी भरने के लिए जाने के समय कुँए पर। विवाहित श्रीर कारी दोनों ही गीत का विषय बनी हैं।

जिन गीतों में कारी स्त्री का उल्लेख है उनमें शब्दावली प्रायः एक-सी है:

'श्ररे छोरा तू श्रित की वड़ो मल्क इतनौ वड़ो तो कारी चों रह्यो, 'श्ररे छोरी तू श्रित की वड़ी मल्क इतनी वड़ी तो कारी चों रही।'

श्रभित्रायः यह कि इन गीतों में जहाँ भाव-साम्य होता है वहाँ पर वहुत शब्दावली भी साम्य हो जाती है। मुगल-पठानों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि इन गीतों का निर्माण मुगलकाल में हो गया होगा। जाटों की श्रोर भी श्राकर्पण है, यों जाटिनी भी एक गीत में प्रेयसी वन गयी है। निम्न स्तर के श्रोर काम करने वाले श्रथवा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति रोमांस के नायक वनाये गये हैं—जैसे वनजारा, घोवी, नटवा श्रादि। इनमें यौन-शास्त्र श्रोर मनोविश्लेपण की श्रतुकूलता है, पर यह भी लिंजत होता है कि इनका श्रारंभ श्रथवा

शिकार को गये। मोर को मार लाये। पर हृदय में बसी कुहक नष्ट नहीं होती।

ये तो लघुवृत्ती कथाएं हैं। कुछ बड़े गीत भी गाये जाते हैं। बड़े गीतों में 'चँदना' 'चन्द्रावली' और निहाल दे गिनी जा सकती है। 'चँदना' में चँदना अपने भायके हैं। वहाँ उसकी वदनामी होरही है। उसका प्रेम सुनार से हो गया है। माँ ने उससे कहा वेटी चरखा ही कात लो। उसी में मन लगाओ। चरखा कातने से देह में पीड़ा होती है। उंगली और कमर में दर्द होता है। माँ ने आखिर सुसराल में समाचार भिजवाया। लिया ले जायं। जमाई आया। खाना खा के लेट गया। सोने होने का बहाना बना लिया। रात में उसकी खी सुनार के गयी। ये पीछे पीछे गये और समस्त बात समक्त आये। दूसरे दिन विदा करा के चले। मार्ग में स्त्री को मारकर गाड़ दिया और घर आये। यह प्रसिद्ध है कि यह गीत किसी वास्तिवक घटना पर बनाया गया है।

चन्द्रावली 'पानी के लिए सहेलियों के साथ निकली। पठान की सेना आगे पड़ी थी। पठान ने चन्द्रावली पकड़ ली। भाई, पिता, ससुर, पित, जेठ सब के पास यह संवाद पहुँचा। सभी चन्द्रावली को छुड़ाने के लिए द्रव्य तथा पदार्थ लेके गये। पठान—'मुगल के छोहरा' ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। चन्द्रावली सी रानी कहाँ मिलेगी। चन्द्रावली ने प्रत्येक से यही संवाद कहा कि आप जाय में छुल में दाग नहीं लगने दूँगी। जब सबके प्रयक्ष विफल हो गये तो चन्द्रावली ने पठान से कहा—प्यास लगी है, बर्तन साफ माँज कर पानी मंगवाओ। उसने पीठ फेरी कि चन्द्रावली ने तन्त्यू में आग लगा ली और जल गयी, इस प्रकार दोनों कुलों की लजा बचाई।

'निहालदे' सामन का बहुत प्रसिद्ध गीत और राग है। निहाल रे

<sup>े</sup> व्रज में जो गीत चन्द्रावली नाम से प्रचलित है वही बुन्देलखड में मथुरावाली नाम से हैं। दोनो की कथावस्तु बिल्कुल एक हैं। बुदेली गीत में आरम्भ में सगे काका का वृतान्त नहीं जो मुगल को चढ़ा लाया। व्रज के गीत में मुगल ने चन्द्रावली से तिलक इजार पहनने भौर भक्षाह नाम लेने का श्राग्रह नहीं किया। यहाँ के गीत में चन्द्रावली ने ढोल वाले से ढोल बजाकर चन्द्रावली के जलने की घोषणा करने के लिए भी नहीं कहा। देखिए लोकवार्ता, वर्ष र धक १।

इस मिहने में तो नियमतः प्रात काल भजन सुनने को मिलते हैं, इन भजनों में प्रातःजागरण के गीत प्रधान हैं—'जागिए गोपाल लाल भोर भयो ऋँगना' जैसे गीत गाये जाते हैं। 'उठि मिलि लेंड राम भरत आये' जैसे तीर्थ के गीत भी गाये जाते हैं। और भी हरि-स्मरण सम्बन्धी भजन इस अवसर पर गाये, जाते. हैं। कार्तिक स्नान के विविध माहात्म्य सम्बन्धी एक पद।यहाँ उद्धृत किये देते हैं—

राधा दामोदर विल जड़ये।
राधा वूमें वात चतुर्भु ज कैसें रे कातिक निह्ये। मेरी राधा॰
नोंनु तेल को नेमु लयो ऐ अलोनेई भोजन करिये,
नोंनु तेल को नेमु लयो ऐ घीउ सुरहिन को खड़ये।
मूँग मनोहर नेमु लयो ऐ साठी के चामर खड़ये,
खाट पिढ़ी को नेमु लयो ऐ धरती पे आसन करिये। राधा॰
चारि ऐतवार है एकादशी इतने त्रतन कूँ रिहये। राधा॰
कातिक मॉॅंभ उज्यारी सी नोमी आमरे तन जड़ये
जोड़ी जोड़ा नौति जिमइये इच्छा भोजन पइये
रावा पूछे वात चतुरभुज का कातिक को फलुऐ
कारी करइ सुघर वरु पावे तरुनी लाल खिलहये
बुढ़िया हनाइ विपुन पद पावें तरि वैकुएठे जहुये। राधा॰

इसी के साथ 'करवा चौथ' आती है। करवा चौथ' अधेरे पन्न में चतुर्थी को होती है। चन्द्रमा को अध्यं देने के गीत में दही का अध्यं देने का उल्लेख होता है, और दशरथ से श्वसुर, कोशिल्या-सी सासु, राम से पित, लदमण चरत-भरत से देवरों की कामना की जाती है। 'अहोई आठें' और दीपावली का त्यौहार भी इसी कार्तिक में पड़ता है। दीपावली की पूजा में तो गीतों का विधान नहीं, पर प्रातः 'स्याह्', या 'स्याही' की पूजा में गीत गाये जाते हैं। गोवर्द्धन रखते समय गीत गाये जाते हैं और दौज को गोवर्द्धन के स्थान की पूजा करके दौज की कहानी सुनने के उपरान्त एक विशेष तान्त्रिक उपचार के साथ एक गीन गाया जाता है। यथार्थ में ये प्रतिपदा और दौज को गीत तो 'अगहन' के महिने में माने जाने चाहिए।

अगहन मे एक ही त्यौहार 'देवठान' पड़ता है। देवठान पर भी गीतों का विधान नहीं होता। देवता उठाने के समय मन्त्र की भाँति यह गीत पढ़ा जाता है .— प्रचार निम्नस्तर की जातियों से ही हुआ होगा। प्राय सभी गीतों में नैतिक व्यक्षना अवश्य उपस्थित हो गयी है । जहाँ तक गीतों में आये यौन-सम्बन्धों की अभिव्यक्ति का सम्बन्ध है, उनमें समाज-नियम की अबहेलना तो दृष्टिगत होती है, पर अस्वस्थ मन नहीं दिखायी पड़ता। वस्तुस्थिति को अत्यन्ताहृष्टु-भाव से यथार्थ ह्म में प्रहण किया गया है । यही कारण है कि साधारण शिष्ट-भावाविष्ट जन को इन गीतों के पात्रों के भाव सहज नहीं लगेंगे। फिर भी इन गीतों में भावों का धरातल उतना पावनता उद्देकी नहीं है—ये गीत सभी मुभलमानी काल में रचे गये प्रतीत होते हैं। कितने ही गीतों में दिख्ण में चाकरी के लिये जाने का उल्लेख है। एयह मरहठाओं के उत्य के काल के गीत होंगे।

सामन-भादों के रॅगीले-रसीले, आले-गीले महिनों में गीतों के फब्बारे छूट जाते हैं, फिर कार में इतने गीत नहीं रह जाते। 'न्यौरता' न्होता है--नवरात्रि । न्यौरता खेला जाता है । मिट्टी का एक छोटा घर बना लिया जाता है, एक देवी की पूरी मूर्ति मिट्टी से दिवाल पर जमा ंलेते हैं। प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्त्रियाँ-लड़िकयाँ इस पर मिट्टी-की -सूच्याकार 'गौरें' चढाती हैं श्रौर गीत गाती हैं। इन गीतों में भजनों -की प्रधानता होती है, पर दो गीत प्रधान होते हैं। एक में गौरी गौरा से प्रार्थना की जाती है कि वे किवाड़ें खोलें, पूजने वाली आयी हैं। ये 'खेल-खिलन्तर' क्या मॉगती हैं ? बेटियॉ, पिता का राज मॉगती हैं, भाई की जोडी मॉॅंगती हैं, भाभी की गोद में भतीजा मॉॅंगती हैं, बहुए श्वसुर का राज्य मॉॅंगती हैं, छोटा देवर मॉॅंगती हैं, हरी चूड़ियाँ मोती भरी माँग के द्वारा अटल सौभाग्य माँगती हैं, अमरबेल के विछुआ माँगती हैं और अपनी गोद् में बालक माँगती हैं। यह याचना का गीत अवश्य गाया जाता है। दूसरा गीत गौरी-दर्शन का है, 'अपनी गौरि की भाँई देखूँ का प्हेरें देखूँ ' यह प्रश्न करके विविध वस्त्राभूषणों का नाम लेती चली जाती हैं श्रीर पानी भरे लोटे में जैसे इस माँई को देखती जाती हैं।

कार्तिक का महिना वड़ा महंत्वपूर्ण है। इसमें प्राय स्नान का वड़ा महत्व है। यह 'महिना राई दिमोदर (राधा दामोदर) की पूजा का है, किन्तु साथ ही साथ प्रतिदिन की पूजा मानता भी होती, है। स्नान के उपरान्त गीतों का, यथार्थ में भजनों का और उस दिन की कथा सुनने और कहने का अनुष्टान ऋ निवार्थ है। फलत जाती है। प्रत्येक घर में पट्टी के आकार की 'घरगुली' खोदी जाती है। इस अवसर पर एक गीत गाया जाता है, इसका आरम्भ यों है—

रामा विल के द्वार चढ़ी ए होरी कौन के हाथ रंगीली ढफु सोहै, कौन के हाथ गुलाव की छड़ी।

उत्तर में विविध नाम लेते जाते हैं, इस 'घरगुली' पर प्रतिदिन लीप कर सध्या के समय 'टिकुलियाँ' रखी जाती हैं। ये आटे से रखी जाती हैं। उंगली के पोद्रए के आकार ( \Omega ) की ये होती हैं।

होली में आग लगने से पूर्व उसे पूजने जाते हैं, उस समय के गीत में स्त्री तो यह शिकायत करती है कि मेरे पास कोई आ भूषण ही नहीं होली कैसे पूजू ? पित कहता है इस वार ऐसे ही पूजो, अगली वार दो-दो बनवादूँगा। सीधा-सा अभिशाय यह है कि आगाभी फसल अच्छी हो। जिससे बहुत से आभूपण वन सकें। आग लग जाने पर वालें उस पर भूनी जाती हैं। उस समय भी गीत गाया जाता है। वह कुछ ऐसे है—

## बालि

वानि वल्लिरियाँ जौकी लामनियाँ कृष्णजी मैनि बुलाई, कै जौ की लामनियाँ सहद्रा दौरी दौरी श्रावै, ,, भैना गूँजा खाइवे श्राउ ,, के हिस्से खाइवे श्राउ ,,

होली मॅगर जाने के बाद घर लौटते समय छुछ ऐसा गीत गाया जाता है:

होरी में आग जला कर लौटने पर स्त्रियाँ यह गीत गाती हैं— होरी के हुरिहारे आये राम चना रे कोरे दतार आये राम चना रे कुश्न जी दतार आये राम चना रे होरी मॅगारि घर दाऊजी े आये राम चनारे पहर्दें मइया रोटी राम चना रे

भैयो का नाम लिया जाता है।

उठौ देवा. वैठौ देवा, श्रॉगुरिया चटकाश्रौ देवा। चिल चिल मूसे गोबर जार्य। गोवर लाइ लाइ अंगनु लिपामें। श्रॅगनु लिपाइकें बम्हन नौतें। वम्हन दीजै कपिला गाय, सुरई गाय । चित चित मूसे डाव कटामें डाव कटाइकर जिबरी वटामें, जिबरी बटामें। जिबरी वटावट खाट बुनामें, खाट बुनामें। इतनी श्रवर तारइयाँ, तारइयाँ। इतनी जा घर भौटरिया, भौटरिया। इतनौंई बाहिर ई टा रोरी। इतनीई जा घर बरध किरौरौ, बरध किरौरौ। ध्रौरें कौरें धरे मजीरा, धरे मजीरा । जीश्रौ भगिनी तिहारेऊ बीरा। श्रौरें कौरें घरे श्रनार। जीख्रौ खसमजी तिहारेड यार, तिहारेड यार। श्रौरें कौरें धरे चपेटा, धरे चपेटा। जिश्रौ मातुल तिहारेऊ वेटा, तिहारेऊ वेटा। जनेऊ जनेऊ. होकसरा भर देऊ। ढोकसरा फूटे राए में, चौराए में। कौशल्या नाची गिरारे में, गिरारे में। इतनी पोखरि मेंड्कियाँ । इतनी जा घर भैंसरिया। प्स-माघ मे जाड़े श्रीर शीत की उन्नता के कारण गीतों की ध्विन मन्द हो जाती है। माघ में बसन्तोद्य बसन्तपचमी से फिर गीतों की लहर उठती है श्रीर फाल्गुन में तो वह श्रपने चरम पर पहुँच जाती है। यों इस महिने में होली श्रौर फाग-धमार ही विशेष गाये जाते हैं, पर अनुष्ठान त्यौहार सन्बन्धी गीत इस महिने में भी कम ही हैं। 'घरगुली' (गृर-होली) फागुन सुदी दौज को रखी

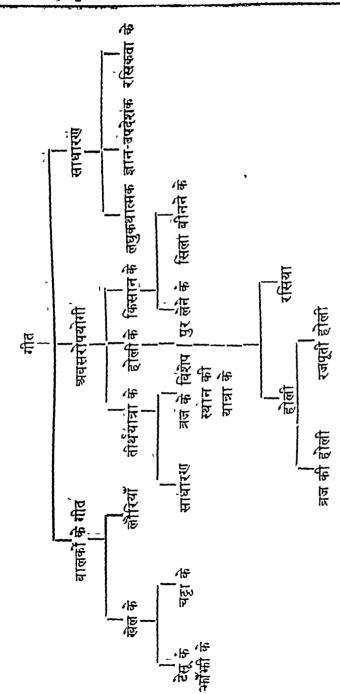

ईं यन नाइ वॉंघन नॉंइ कैंसें पेंड वेटा रोटी राम चना रे

इस प्रकार विविध त्योहारों श्रोर पत्रों के गीतों का यह परि-चय यहाँ समाप्र होता है।

## <del>--</del>\$--

## म्रन्य विविधःगीत

विशेष अवसर और अभिप्राय के गीतों का वर्णन हम अब तक कर चुके हैं। उक्त गीतों के साय-अवसरानुह्म-किसी न किसी लोक-वार्ता का बड़ा गहरा सन्वन्य था। यहाँ अब हम नज के शेष गीतों के अट्ट भएडार का संजेष में निरीज्ञ करेंगे। इन शेष गीतों को हम तो बड़े भागों में बाँट सकते हैं: एक प्रवन्यात्मक, दूसरे हुक्क। प्रवन्यात्मक गीतों को एक अलग अध्याय का विषय वनाना उचित होगा। यहाँ पर तो सुक्कों पर ही विचार करेंगे। इन सुक्कों को भो अपनी सुविया की दृष्टि से निन्न वर्गों में बाँट कर देखेंगे: [ देखिए पृष्ठ २६४ ]

इन शेप गीवों की सख्या श्रगिशव है। इनका संग्रह वर्षों पर्यन्त चलने पर भी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ वो हम इनके स्वभाव पर ही किंचित प्रकाश ढाल कर समाप्ति करेंगे। वालकों के गीवों में खेल के गीत प्रवान हैं। इन गीवों में गीवकार ने दो वालों का ध्यान रखा है: एक गीवों में सामूहिक लय। वचों के खेल के गीव कितने ही वालकों द्वारा मिलकर गाये जाते हैं, फलतः इनमें सामूहिक लय का ध्यान रखना स्वभावतः ही श्रनिवार्य है। प्रत्येक चरण छोटी वौल का होता है। श्रिषक लम्बे चरण इनमें नहीं होते। साधारणतः इन गीवों का एक चरण इस गित का होता है:—

'इमिली की जड़ में ते निकसी पतंग'

इसमें बीस मात्रायें हैं। १४ तथा २०-२२ मात्रात्रों के बीच के ये छन्द्र होते हैं। प्रत्येक चरण प्रायः संतुलित, बहुया सतुक होता है, यद्यपि बीच-बीच ने अतुकान्त तथलों के आजाने की भी सन्भावना रहती है। दूसरी बात है बिलचणता। टेसू के गीतों में बिलचणता हमें अद्मुत अकल्पित बातों की, एक दूसरी पर आश्रित संयोजना के हप में मिलती है। ऊपर जो चरण दिया है वह एक टेसू का गीत है। इसी "एक तता जूकी वहीतुई प्यारी तौ पिलका ते पामु न देय सुगना फूिल विटौरा है गई सुगना तौ घर के द्वार न समाइ सुगना क्याई गॉम के वढ़ई ऐ कोलौ तौ घर को द्वार छिलाइ सुगना '

'टेसू' के अधिकांश गीतों में अद्भुत की परम्परा होती है। एक पर में एक वात का वर्णन होता है, तो उसके वाद के में उससे असम्बद्ध को सम्बद्ध करके यह परम्परा प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए एक पद है—''इमली की जब में ते निकली पतझ, नौसे मोती, नौसे जग''। इस पद में इमली की जड़ का और पतंग से कोई सम्बन्ध नही। इस सम्बन्ध द्वारा अद्भुत प्रस्तुत किया गया है। उस पतझ में नौसे मोती, नौसे जझ। अब इस अनायास ही आजाने वाले शब्द 'जङ्ग' को और भी अद्भुत बनाने के लिए इसी के आधार पर गीत आगे बढ़ाया गया—''एक जंग मेरी टेढ़क-मेढ़ी' 'दाना देत कुल्हेंड़ी फोड़ी' पानी पिलाता सक्का मारा—' एक दूसरे से असम्बद्ध और असंगत वातें जोड़ी गई हैं। 'मारा' शब्द आते ही 'मारा है वे मारा है, जा दिझी पुकारा है—फिर दिझी की शरण ली गयी है।

'टेसूराय' के गीत तो वालक गाते हैं। इसी अवसर पर वालिकाएँ कॉंकी (कॉंकी) के गीत गाती हैं। कॉंकी के गीतों में एक और पद्धित का उपयोग किया जाता है। वह यह है कि वहुधा ये गीत संवादात्मक हैं। मॉं से प्रश्न है, फिर उसका उत्तर है। साथ ही एक पुच्छवत् टेक रहती हैं जैसे—

"माँ भैया कहाँ कहाँ ज्याहे, पारेवरिया"

इस गीत में 'पारेवरिया' पुच्छवत् टेक है। समस्त गीत में यह पथास्थान स्नाती रहेगी। टेसू के गीतों की तरह इनमें भी वही सकल्पनीय ससम्बद्धता-सम्बद्धता रहती है।

मों भाभी की मुंहड़ी कैसी ? नाक चना सी, मुंह बदुआ सी, घूँघट में मन लाई

<sup>- &</sup>quot; यह गीत का भश वास्तव में का की के गीत में से है। इसमें टेसू का नाम नहीं है लवाज़ नाम है।

पक्ति में यह विलक्त एता स्पष्ट है। इमली का वृत्त है, उसकी जड़ में से पतंग निकली। यह अकल्पित संयोग है। इन टेसू के गीतों में इस प्रकार की अकल्पित अद्भुत संयोजनाओं के साथ एक, ज्ञीए और लघु, कथा-वस्तु भी मिलती है। एक गीत में वह वस्तु यह है:—

टेसूराय ने दस नगरी दस गाँव बसाये। उसमें तीतर मोर वस गये। वहाँ एक सरी डोकरी (श्रत्यन्त वृद्ध स्त्री) रहती थी, उसे चोर चुरा ले गये। चोरों के यहाँ खेती होती थी। बुढ़िया वहाँ खा-खा कर मोटी हो गई।

एक दूसरे गीत में है--

कोई कहीं गिलोंदे खाने पहुँच गया। कुछ खाये कुछ बाँध लिये। उसी समय उस पर रच्चकों ने हल्ला बोल दिया। उसने छाशा ग्वाल को पुकारा। छाशा ग्वाल की लीली घोड़ी है, उसने दाना खाते समय दाने का पात्र फोड़ दिया। पानी पिलाने वाला सका मारा। तब वह दिछी को फरियाद ले चला। पर दिछी तो बहुत दूर है। छन्ततः वह चूल्हे की छोट में छिप गया।

चूल्हा माँगै सी सी रोट एक रोट घटि गयौ चूल्हा बेटा लटि गयौ।

इस प्रकार के कथा-विन्यासों में भी श्रद्भुत का प्राधान्य रहता है। एक गीत में एक छोटी सी छटमासी या कचपैदरिया गैया का श्रद्भुत वर्णन है। वह श्रस्सी ढला भुस खाती है। तालाव का समस्त पानी पी जाती है। हॅगने बटेश्वर जाती है। समस्त नगर में दूध देती फिरती है। दूध से पोखरें भर देती है। पार' पर घी जम जाता है। इसी प्रकार के एकानेक श्रद्भुत प्रकरण इन गीतों में श्राते हैं। टेसूराय की सात वधुश्रों का बहुधा इन गीतों में उल्लेख हुश्रा है—

टेसूराय की सात दीहरियाँ नाचें कूदें चढ़े अटरियाँ

ये स्त्रियाँ क्या हैं, मल्ल हैं। मन मन पीसती हैं, मन मन खा जाती हैं। वड़े मक्ष से युद्ध करने जाती हैं। किसी किसी गीत में सातों वधुओं के अलग अलग काम वताये गये हैं। सातवी वधू टेसूराय को अत्यन्त प्रिय हैं। वह खाट पर वैठी वैठी मोटी हो गयी है—

१ किनारा।

वे फूटे मोती माँ के पास भेज दिये। माँ ने गङ्गा-यमुना में प्रवाहित कर दिये। इसी प्रकार किसी गीत में भाई-भावज को देखने-समफने का ही स्नेह-सिक्त भाव है।

इस समस्त विवरण से विदित हो जाता है कि इन गीतों का मूल स्वभाव विनोदात्मक है। फिर भी 'टेसू' के गीतों के गाने वाले भमक के साथ और उसक के साथ द्वार पर पहुँचते हैं—और पहुँचते ही यह गर्वोक्ति सुनाते हैं—

"टेसू आये धूम से टका निकारें सूम से"

श्रीर यह सच ही है कि जिस द्वार पर टेसू पहुँच जाते हैं, उसे फुछ न कुछ देना ही पड़ता है। माँमी इतने दर्प से नहीं पहुँचती।

टेसू-फॉॅं फी के खेल कार के महिने में दशहरा अथवा पूर्णिमा को समाप्त होते हैं। इसी प्रकार के मॉॅंगने के दूसरे गीत 'चट्टा के गीत' हैं। ये चट्टा के गीत 'जन्माष्टमी' के बाद आने वाली चौथ के दिन गाये जाते हैं। देसू-फॉॅंमी के गीत तो वालक वालिकाओं के समृह स्वतन्त्र-भाव से स्वय ही मिलकर गाते हैं, और अपने पास-पड़ौसियों के घरों में माँगने जाते हैं। चट्टा-चौथ विशेष सगठित रूप में होती है। यह गऐश-चतुर्थी मानी जाती है। यह दिन गुरु-पूजन का होता है। गाँवों में पाठशालाओं के अध्यापक इन गीत-टोलियों का आयो-जन करते हैं। उनके समस्त विद्यार्थी इस दिन स्वच्छ वस्न पहनकर श्रीर एक जोड़ी चट्टा लेकर श्राते हैं। उन्हें साथ लेकर अध्यापक महो-दय प्रत्येक विद्यार्थी के द्वार पर जाते हैं। मार्ग में श्रीर द्वार पर चट्टे वजाते जाते हैं त्रौर उनके साथ गीत गाते जाते है। चट्टों के साथ तवले ख्रोर वेले का भी कोई-कोई प्रवन्ध कर लेते हैं। 'चट्टा' राब्द 'चट-शाल' से सम्बन्ध रखता है। व्रज में 'चट्टा' विद्यार्थी को प्राम्य की साधारण वोलचाल में कहते हैं। 'सरस्वती' पूजन के एक हिन्दी-मन्त्र मे भी 'चटिया' शब्द विद्यार्थियों के लिए आता है 'तुम्हारे चटिया लख से साठि। विद्या माँगे हाथ पसारि'। जैसा ऊपर वताया जा चुका है चट्टों की सयोजना अध्यापकों के द्वारा होती है, इसके गीत त्रादि भी त्रतः उतने स्वयभू नहीं होते जितने कि टेसू-मॉॅंभी के। श्रिधिकाश गीतों में 'वसन्तक' नाम की छाप रहती है। ये गीत भी बहुधा अद्भुत पर निर्भर विनोदात्मक होते हैं, वस्तुतः तो विनोद से 'थोरौ खानी बहुत कमानी जे जगु जीती आई

( किसी किसी गीत में मन लाई के स्थान पर 'घुरीई' पाठ है जो श्रिधिक उपयुक्त प्रतीत होता है )

एक दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि 'द्रविक्जे (द्वाराचार के समय) कहा कहा दीयों ?"

उत्तर है—"आठ विलैयाँ, नौ चकचूँ दरि सोल्हें मूँ से दीये, पारेवरिया।

एक श्रन्य फाँभी या भैंभी के गीत में ऐसी ही टेक हैं 'भली मेरी रावरिया'। टेसू के गीतों के से क्रम—श्रसम्बद्ध से सम्बद्धता के तारतम्य का इन गीतों में भी श्रभाव नहीं है—एक गीत यों है—

वावाजी के चेली चेला भिच्छ्या माँगन श्राए जी
भिर्त चुकटी मैंने भिच्छा ढारी, चूँ दरिया रॅगि लाए जी
भित्ता की चुकटी का तो सम्बन्ध है, पर चूँ दरी रॅगने दे कोई
सम्बन्ध नहीं, फिर चूँ दरी का वर्णन—

चूँदरिया की उरकन मुरकन हैं मोती मोइ पाए जी, वे मोती मैंने सासु ऐ दिखाए जी सासु निप्ती ने धरि पत्थर पे फोरे जी

इसी प्रकार यह क्रम चलता है। इनमें एक ध्रुव सूत्र श्रवश्य रहता है। समस्त गीत में भिन्ना डालने वाली लुप्त नहीं होती। ऐसा ध्रव-सूत्र टेसू के गीतों में नहीं मिलता।

माँ भी अथवा भैं भी के गीतों में देसू के गीतों से एक और विशेषता मिलती है। वह यह है कि इनमें मात्र अद्भुत ही नही रहता। अद्भुत के भीतर हृदय का रस भी भाँकता दीखता है। ये गीत किसी न किसी नाते-रिश्ते का आश्रय लिए रहते हैं। ऊपर के गीत में सास और माँ के व्यवहार की एक भलक है। सास ने मोती फोड दिये, उसने

े एक भकवरपुर के गीत में यह मिलता है—
'माँ रोटी कितनी खावै, पारेवरिया ?"
बेटी चही की चही उडावै पारेवरिया
भक्रकरपुर के गीत में 'सोनों' शब्द भ्राया है।
माँ सोनों कितनो लाई, पारेवरिया

<sup>ै &#</sup>x27;चुदरी रॅंगने' में प्रेम से रग देने का अभिप्राय अवश्य निहित है। किन्तु यहाँ इसके द्वारा अद्भुत-भाव का भी उद्वेक हो रहा है।

| भीर | हुई    | वृनि   | यों | की     | न्या | ्री =१६ मात्रा |
|-----|--------|--------|-----|--------|------|----------------|
| 5   | ડ<br>ર | ž<br>S | S   | S<br>प | 2    | S<br>ङ         |

इस गीत में पहली पंक्ति में १४ मात्रायें हैं, जिनमें छन्तिम 'प्राम' ३ मात्राओं का होता हुआ भी एक दीर्घ स्वर की श्रनुरूपता रखेगा। दूसरा चरण विल्कुल ठीक जितने प्रामों में जितनी मात्राएं होनी चाहिए उतनी ही रखता है। तीसरे में १६ मात्राएं हैं। इसमें प्रथम दो प्राम तीन तीन मात्राओं के हैं। इस प्रकार दो श्रधिक मात्राएं पहले दो प्रामों में समा गयी हैं। यह इस गीत का मूल रूप है।

त्रज में यालकों के इन गीतों की इतनी चर्चा ही पर्याप्त है। लोरियों वे गीत हैं जो वालकों के लिए होते हैं। स्वय वालक इन्हें नहीं गाते। वालकों से भी श्रिधिक शिशुश्रों से लोरियों का सम्बन्ध है। शिशुश्रों को सुलाने के लिए ये लोरियों गायी जाती हैं। व्रज में साधारणत लोरियों की प्रथा उठ सी गयी है।

श्रवसरोपयोगी गीतों में तीथों के गीतों को लें तो उनमें एक तो साधारण कोटि के वे गीत हैं जो किसी भी तीर्थ यात्रा के समय गाये जा सकते हैं। इनकी संख्या भी वहुत है। साधारणत कोई भी भक्ति सम्बन्धी भजन इस श्रवसर पर गाया जा सकता है। फिर भी फुछ विशेष गीत हैं। इन गीतों में गगा, राम श्रीर कृष्ण का उल्लेख श्राता है। गगा सम्बन्धी एक गीत में तो गगाजी की यह शिकायत है कि संसार मुक्ते दुखी करता है, यहाँ श्राकर रुदन मचाता है, वाँक पुत्र माँगती है, विधवा सौभाग्य मांगती है, कोढ़ी निर्मल काया माँगते हैं, श्रंवे श्राँखें, वे में कहाँ से लाऊँ। पर एक दूसरे गीत में भक्त को पूर्ण विश्वास है कि त्रिवेणी गगा सब दुख दूर कर देगी। इसी की प्रार्थना श्रीर याचना वह करता है।

राम सम्बन्धी गीतों में से तीन विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। एक में राम जाने का आग्रह कर रहे हैं, सीता रोकती हैं। वह राम से अपने दिन काटने के सम्बन्ध में उपाय पूछती हैं—और अपने अभाव वताती हैं। यह अभाव निकट सम्बन्धियों का ही दिखाया गया है, किसी वस्तु का नहीं। अन्तिम पक्ति मार्मिक हैं.—

"कोखि न जाये नॅदलाल हमारे मन रामजी वसें धलत फिरत देखत करतु श्रजु॰या कौ वासु हमारे मन रामजी वसें।" भी श्रधिक हास्ययुक्त इन्हें कहा जा सकता है। एक गीत जो मॉॅंगने के लिए गाया जाता है वह यह है:—

"उठ उठ री मोहन की माँ
भीतर से तू बाहिर छा
गढ़े गढ़ाये रुपिया ला
पंडित जू कूँ पागौ ला
मिसरानी कूँ तीहर ला
चट्टन कूँ मिठाई ला
चट्टा दिंगो बड़ी ध्रशीश
बेटा हुँगो नौ-सौ तीस
धायो वसतक सुन चकपैया
ध्रव का देखों लाखी रुपैया

इन गीतों में बहुत प्रसिद्ध गीत फूहड़ का, नाजुक खियों का, चूही खोर बनियों का तथा देवर-भाभी का है। फूहड़ के वर्णन में किं ने खित करदी है, विल्कुल घृणोत्पादक चित्र उपस्थित हो जाता है। नाजुक कियों में एक दूसरी से अपनी नजाकत का वर्णन करती है खोर एक दूसरी से बढ़कर अपनी नजाकत सिद्ध करना चाहती है। चूही खोर बनिये के गीत में बनिये को चूहे के भय का वर्णन है। "जब चूही ने दाँत दिखाये। सात-पाँच बनियाँ लुढ़काये"। इस गीत का चरम वहाँ है जहाँ चूही मटका देकर धोती में से कूद कर विल में 'चली जाती है। उस समय होश में आकर बनिया कहता है: "कहन का अब हारी तू ही।"

यह गीत १४ मात्राश्रों के श्राधार पर है। १४-१६ भी हो सकती हैं। इसका स्वरूप मागे-गीत (मार्चिङ्ग-सॉंग) का जैसा है। वह ७ दीर्घ स्वरमामों में वॉटकर गाया जाता है। १६ या १४ मात्राश्रों के गीतों को भी गाने में ७ यामों में समाना पढ़ता है। उदाहरणार्थ यह तो इसकी स्वाभाविक गित है:—

| वे   | टा | इं | सो | नौ | सौ | तीसु०≔१४ मात्रा |
|------|----|----|----|----|----|-----------------|
| S    | 2  | \$ | S  | S  | S  | s               |
| স্থা | चू | ही | तू | वा | हर | श्रा ≔१४ मान्ना |
| S    | S  | \$ | S  | S  | S  | S               |

त्रज-भाषा के कुछ विशेष गीतों में त्रज के विविध स्थानों का उल्लेख मिलता है। इसमें न लोक-किव की कल्पना है, न कौशल। विवध वनों और कुएडों के नाम गिना दिये गये हैं।

श्रव वे गीत श्राते जो फागुन में होलों के नाम से गाये जाते हैं। होली के श्रवसर पर होली श्रीर रिसया का चोली दामन का साथ होता है। सामन में जिस प्रकार िश्वयों के कण्ठ से स्वर लहरी प्रवाहित होकर श्राले गीले वातावरण को श्रीर भी श्रार्ट्ट वनाया करती है, वैसे ही फागुन में मनुष्य का कण्ठरव वसन्त के उन्माद को वढ़ाता है। गीत पर गीत फूटे पड़ते हैं। रात श्रीर दिन होली के गीतों का समाँ वंधा रहता है। होली के इन गीतों का प्रधान विषय तो राधा श्रीर कृष्ण की होली खेलने का वर्णन होता है, जिसमें श्रवीर, गुलाल श्रीर पिचकारी का उल्लेख विशेष रहता है। 'उड़त गुलाल लाल भये वादर' का गीत उस समय का सत्य चित्र ही देता है। राधा कृष्ण की होली के बहाने श्रीर भी रंगरिलयाँ इन गीतों में श्रा जाती हैं। किसी-किसी गीत में तो जैसे शिवजी भी होली खेलने का प्रस्ताव कर वैठते हैं, श्रीर हुरियारिन कहती हैं—

'तोते होरी को खेलै तेरी लट में विराजित गङ्ग"

होली के त्यौहार की रूप रेखा में राधा-कृष्ण खाँर शिव दोनों का ही कुछ न कुछ हिस्सा खबश्य है। इस खबसर पर भाँग खादि नशे के पदार्थों के सेवन की प्रथा का मूल सम्बन्ध 'शिव' से ही माना जा सकता है।

इस समय के गीतों में भी दो सहुर्घी लहरियाँ मिलती हैं।
एक बहुत उम्र होती है, अत्यन्त श्रोजमय; जिसके तीन्न स्पन्दनों में
मनुष्य के शरीर के श्रङ्ग-श्रङ्ग का उत्ताल संचालन होता है, श्रौर
मानवीय ताएडव का दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। मूलतः इस उम्रभाव की
ठीक-ठीक श्रपने पूर्ण चरम के साथ श्रागरे का 'पतोला' नामक व्यक्ति
ही श्रभिव्यक्त कर सका है। उसकी होली रजपूती होली कहलाया,
श्रौर अत्यन्त प्रिय हुई। दूसरी वह लहरी है जो मृदु, मध्यम गित से
चलती है।

इस अवसर पर शिव और राधा-कृष्ण का यह संयोग होना ही चाहिए, यह आकस्मिक नहीं है। दोनों ही प्रजनन और यौन पच्च के प्रतीक हैं। एक ने प्रजनन और यौन द्रस्य को मूर्त्त रूप दे दूसरा गीत सीता के पृथ्वी में समा जाने के समय का है। लदमण श्रीर राम वन में प्यासे लव-कुश के पास पहुँच गये हैं। लव-कुश ने जब पानी भर कर लोटा दिया तो जाति पूछने का ध्यान श्राया। इसी प्रसंग में रामपुत्रों ने बता दिया कि वे सीताजी के पुत्र हैं। उस समय सीताजी बाल सुखा रही थी, राम को श्राया देखकर भूमि में समा गयी। राम बचाने को दौड़े पर सिर के वाल ही हाथ में पड़े।

तीसरे गीत में राम-भरत मिलन की चर्चा है। यह गीत बहुत प्रचितत है; यात्रा के अवसरों में अन्य गीतों से ऊँचे स्वर में इस गीत की यह ध्रिन अनायास ही सुन पड़ती है:—

'उठि मिलि लेउ राम भरत आये।'

इस गीत में स्वर का आकर्षण ही विशेष है, इतना विषय-विस्तार नहीं। विषय तो इतना ही है। "ऑगन लिपा है, गजमोतियों के चौक पुरे हैं, हाथी पर बैठकर चारों भाई आये हैं, बाहे पसार कर मिल रहे हैं। नेत्रों से ऑसू यह रहे हैं।" इतने लघु विस्तार में ही इस लोकहित के किव ने अपना मनोरथ स्पष्ट कर दिया है। भरत की पुकार ही राम तक नहीं पहुँचा दी, चारों भाइयों को साश्रु मिला भी दिया है। इस गीत में लोक-गीत की विलच्चणता स्पष्ट विदित होती है। लोक गीतों में बहुधा छुछ वाते वार वार दुहरायी जाती हैं। ये बाते पृष्ठभूमि की भाँति काम करती हैं। केवल एक बात शेष से विशेष कहदी जाती हैं, वही चुभ जाती है। इस गीत में शेष तो सब पृष्ठभूमि है—वह चुभने वाली पक्ति है, "नैनन नीर ढरत आये री"। यही गीत का मर्म-स्थल है।

कृष्ण सम्बन्धी गीतों में विषय सामान्य है। कृष्ण के दर्शन की लालसा, उनके रास में सिम्मिलित होने का प्रस्ताव, राधा कृष्ण का स्वरूप, यसुना में जल भरने में सकोच, कव्म्ब वृत्त के नीचे वशी वजाना—ऐसे ही भाव ख्रौर विषय इन गीतों में हैं।

एक गीत विशेष गाया जाता है "लै लीजों हिर को नाम कै छागे छागें गैल कठिन की"। इस गीत में तो यात्रा का भाव प्रतीत होता है, छन्य प्रायः जितने भी गीत हैं, उनमे यात्रा छथवा तीर्थ का कोई छाभास नहीं मिलता। गङ्गा-यमुना, राम-सीता, राधा-कृष्ण से वे साधारणतः सर्वधित हैं।

का स्थल इस होली में है। ऐसे ही मार्मिक कथा-स्थल इन होलियों के विपय वनते हैं। एक और विशेषता अधिकाँशत रजपूती होली में मिलती है। समस्त होली जैसे किसी एक पात्र का स्वयं अपने मुख से अपनी वात का कथन होता है, आत्माभिव्यक्ति होती है; उत्तम पुरुष प्रधान रहता है। ऊपर की होली में अर्जुन माँ को आश्वासन दे रहा है। एक में राम अपना दु ख प्रकट कर रहे हैं, किसी में शैव्या का विलाप है, किसी में विरहिणी गोपी का।

वज की साधारण होती में मुख्य विषय राधा-कृष्ण की होती का वर्णन होता है; साथ में प्रेम श्रीर यौवन की उमगों का भी उल्लेख रहता है। एक प्रसिद्ध होती में शिवजी से होती खेतने में श्रापत्ति वताई गई है 'तोसे वयजिया से को होरी खेती, तेरी तट में विराजत 'गग'। भना ऐसे हुरियारे से होरी में कौन जीत सकता है। इन होतियों में स्त्री श्रीर पुरुप के सम्बन्धों का भी चित्रण है; जिनमें वाल-विवाह पर भी श्राइप ध्वनित हो उठता है ''वारी वत्नमा रे वारी वत्नमा, तगड़ी ऐ घर नारि के वारी वत्नमा"। वात्म पढ़ने जाता है, यौवन तझ करता है। वहुविवाह का भी चित्र मिल जाता है—

"अकेलौ वलमा रे अकेलौ वलमा, घर में हुँ नारि अकेलौ वलमा।"

किस किस को वह संतुष्ट करे। अवीर गुलाल का, रगभरी पिचकारी का इन होलियों में खूब उपयोग होता है। किसी किसी होली में दार्शनिक तत्व-विवेचन भी मिल जायगा।

इन श्रवसरोपयोगी गीतों में किसान के पुरहे लेने के समय के गीतों में कोई विशेष उल्लेखनीय वात नहीं मिलती। श्रविकॉशतः इनके छन्द दोहे होते हैं श्रीर उनमें विविध कवियों के प्रचलित दोहे भी पाये जा सकते हैं। बहुधा जो दोहे गाये जाते हैं, वे ये हैं:

विन्दावन वानिक वन्यों भवर करें गुंजार।
दुलिहन प्यारी राधिका दूल्है नन्द कुमार॥
—'राम आये'

विन्दावन वंशी वजी मोहे तीन्यों लोक। वे तीन्यों मोहे नहीं सो प्यारे रहे कौन से लोक॥ व्रज चौरासी कोस में चारि गाम निजधाम। विन्दावन खौर मधुपुरी वरसानों नन्दगाम॥ दिया है, दूसरे ने उसको अन्तर्राशिनिक रूप दे दिया है। शिव और छुण एक ही मूल के दो रूपान्तर हैं; और इस फाल्गुण-मास में होली के अवसर पर इनके रूपों का मूल ऐक्य और उसका रहस्य प्रकट हो जाता है। होली वस्तुतु. फसल का त्यौहार हे, यह भी सृजन के तत्त्व पर निर्भर करता है। यही कारण है कि होली पर अश्लीलता के नम्न प्रदर्शन होते दिखाई पड़ जाते हैं। होलियों की और होली पर गाये जाने वाले रिसयों आदि विविध अन्य गीतों की गिनती नहीं हो सकती। प्रति वर्ष गाँव-गाँव में शतश होलियाँ बनती हैं। इनमें उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक विषयों का भी समावेश हो जाता है। अधिकांशत गीतों का भाव रिसकता लिये हुए रहता है। रजपूती होली की अनोखी तर्ज में किसी कथा-प्रसङ्ग का एक छोटा सा दुकड़ा ही लिया जाता है, और पाँच-छह पंक्तियों में ही गीत समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण देना ठीक होगा .

जाके पाँच पुत्र बलदाई
जुलमु हैंगो मैया, जुलमु हैं गयौ
तू काहे रही घबराइ
ऐरावत मॅगाइ
तो पे दऊ पुजवाइ
एक करिदऊ जमी खासमाँ
सुत खरजुन सी पाइ
घबराती ऐ
कहि कितेक बात हाती ऐ

फाल्गुन के महिने में साधारण होलियों और रिसयों का भंडार खुल जाता है। अनेकों पुराने और नए गीत गाये जाते हैं। इनके मुख्य विषय राधा और कृष्ण हैं। होली की गित का रूप यह है कि यह पहले अत्यन्त मन्द गित से चलती है; किर तीव्र और अत्यन्त तीव्र हो जाती है। अत्यन्त तीव्रावस्था में कएठ स्वर ही ऊँचे से ऊँचा नहीं हो जाता, शरीर का रोम तीव्र गित से थिरकने लगता है। यों तो होलियों में कोई भी विषय आ सकता है, पर 'रजपूती होली' यहुधा किसी प्रसिद्ध कथा के एक छोटे से स्थल को लिये होती है। अपर महाभारत का एक स्थल है। एक अन्य होली में राम के निराश-विजाप का। हनूमान संजीवनी लेकर नहीं लौटे, यही राम के विजाप

श्रव कैसें बोभ लुटावें देखों लाल जा साहिव की वानी जा ठाकुर की वानी जव तो तेली तेलु न देतों श्रव कैसें कुप्पी लुटावें देखों लाल जा साहिव की वानी पाँचों पीर सरग ते उतरे पाँचों श्रनी श्रनी माँति तुम देखों लाल जा ठाकुर की वानी जा साहिव की वानी

इस गीत में अच्छी फसल होने से जो गाँव के सभी व्यवसा-यियों को प्रसन्नता होती है और फसल के अवसर पर जो उनमें उदा-रता आजाती हे उसका वर्णन पहले की संकोचशीलता से तुलना करके किया गया है। यही नही—उस आनन्द की पराकाष्टा वहाँ दिखाई है, जहाँ अच्छी फसल पर आशीर्वाद देने और उसे अङ्गीकार करने के लिए पाँचों पीरों के स्वर्ग से उतर आने की कल्पना है।

सिला वीन कर जब खेत से प्रस्थान किया जाता है, तब इस अवसर का वधाया गाया जाता है। इस वधाये में सिला वीननेवाली स्त्रियों के मन का आशीर्वांद भरा रहता है:

> 'रामचन्द्र के दस हर चिलयों, लिक्षमन के वड़ सीर सीता सिलम्बनु बीनिए, जी घोंदून बड़ी बालि वधायों मेरे मन रहियों'

एक दूसरा गीत चिड़िया को लच्य कर फसल से हुई सम्पन्नता में सुख-विभोरता का भाव प्रस्तुत करता है .

हरी ऐ चिरैया वों कहैं में उपजुङ्गी लिख्नमन के खेत हरी ऐ चिरैया वों कहैं में जैडगी व्वाकी धनित्र के थारु हरी ऐ चिरैया वों कहैं में श्रोढ़ूंगी व्वाकी धनिश्च की चीर हरी ऐ चिरैया वों कहैं मैं पौढ़ूंगी व्वाकी धनिश्च की सेज

ज्ञान-उपदेश और रिसकता के गीतों के सम्बन्ध में कोई विशेष वात नहीं मिलती। ज्ञान की चर्चा के सभी विषय इन गीतों में आये हैं। उपदेश भी हैं। ईश्वर की विनय भी है। रिसकता के गीतों में प्रायः परकीया प्रेम के नगे उत्तेजक गीत हैं। विन्दाबन सौ बनु नहीं नन्दगामु सौ गाम।
वंसीवट सौ बट नहीं कुष्न नाम सौ नाम।।
षकई चकवा है जने इन्हें न मारे कोय।
ये मारे करतार के प्यारे रैनि बिछोयौ होय॥
तू राधा बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन।
तीन लोक तारन तरन सो जग तेरे आधीन॥
रामनाम सन्नु कोई कहैं जसरथ कहें न कोय।
एक बार दशरथ कहें सो कोटि जज़ फल होय॥
कागा किस को धन हरें, और कोइल किसको देय।
मीठी बानी बोलि कें प्यारे जगु अपनौ किर लेय॥
कूआ तेरी मिन बड़ी मिन ते बड़ों न कोय।
मनु करिकें रामनु बढ़यौ सो छिन में हारयौ खोय॥
इकिली लक्कड़ी नाँय जरें और नाँय उजीतौ होय।
भइया लिछमन मारिकें सो राम अकेलौ होय॥
—'राम आये'

काम समाप्त होने पर जो शब्द कहे जाते हैं, वे अवश्य सार-

चारि पहर बत्तीस घरी, श्रीर जब मालिक ने महरि करी। छोड़यों कूश्रा देखों काम, गऊ के जाये करी श्राराम।

'सिला बीनने' के समय के गीतों में भी कोई विशेष उल्लेखनीय यात नहीं मिलती। वे आनुष्ठानिक तो हैं नहीं, केवल मन रमाने के हैं; आतः किसी भी विषय को लेकर हो सकते हैं। एक में कौशल्या की कोख की प्रशंसा की गयी है, जिससे राम पैदा हुए और सीता सी वहू आई।

सिला वीनना समाप्त हो जाने पर खेत में खत्ती गाड़ी जाती है। ऊपर मिट्टी का ढेला रख कर उसकी हलदी से पूजा होती है; उस समय यह गीत गाया जाता है:—

> जय तौ विनया डेली न देती श्रव कैसें भेली लुटावे लाल देखी लाल जा साहव की बानी जा ठाकुर की वानी जव तौ किमानु वालि नई देती

श्ररे भूरी रे के भूरी गोछन भोजिला श्रीर हिरन हराड़ी रे गाइ। श्ररे के लखरे कही यें याके जेंगरा श्रीरु के लख याकी रे गाय अरे नौलख रे किहंये याके जेंगरा और दस लख सुरई रे गाय अरे कहाँ तो रे के सोवे भौजिला श्रीर कहाँ तो वेठे रे गाय॥ श्ररे पोरी में कै सोवे गूजरु भोजिला श्रौर घेरि मॅगाऊँ रे गाइ श्ररे नौलख रे कै वेचूँ याके जेंगरा त्र्यौर दस लख सुरई के गाइ। श्ररे वेच्येरे वेचि कें ढेरी करूँ श्रीर भोजा ये लाऊँ रे छुड़ाय श्ररे विदा के कै वन के रे विरिछि को श्रीरु भरमनु जाने कोइ॥ श्ररे डारे रे डार श्रीरु पात पै रे प्यारे राधेई राधे होय। श्ररे गोधन रे के श्रायों गंगापार ते श्रीरु सोरों रे घाट। अरे एक रे दिना तो काड़्र्गेल में और फिरि गूजर के रे द्वार श्ररे बनसी रे बजाई रे साँभरे श्रीरु गिरवर पहली रे श्रीर अरे महलन रे कै मोही रानी राधिका और जड़ल मोहे रे मोर श्ररे दूधै रे विलोवै रानी राधिका और कान्हा माँखनु रे खाइ श्ररे श्रीरु ये रे खवावे मोरा वॉदरा श्रीर वशीवट पै रे जाइ॥ श्ररे विरजै रे चौरासी कोस में श्रीरु चारि गाम निज रे धाम। श्ररे विंदारे के वन श्रौर मधुपुरी श्रौर वरसानों नन्द रे गाम श्ररे वे तौरे तीन्यों मोहे नहीं श्रीरु रहे कींन से रे लोक।।

होरी, रिसया, ज्ञान स्त्रीर रिसकता के गीतों का व्रज में श्रखंह भएडार है। ये सभी गीत लोक के चेतन-मानस की कृति हैं, स्रतः इनमें लोकवार्त्ता का सहज रूप प्राप्त नहीं होता। बहुत से गीतों में साहित्य में प्रसिद्ध कवियों का भी प्रभाव दिखायी देता है।

## उ-प्रबन्ध-गीत

गीतों का श्रध्ययन समाप्त करने से पूर्व हम यहां प्रवन्ध-गीतों की चर्चा कर लेना श्रावश्यक सममते हैं। ये गीत किसी न किसी कहानी को लेकर चलते हैं। मूलतः ये कहानियाँ ही हैं, पर गेय हैं, श्रतः गीत का श्रानद इनमें भर जाता है, जिससे कहानी श्रीर भी रोचक हो जाती है।

प्रत्येक चेत्र श्रौर श्रवसर के गीतों में छोटी वड़ी कथा कहीं न कहीं गिर्मित मिल ही जाती है। यह कथा कभी-कभी मात्र एक विन्दु की मॉित भी हो सकती है। जन्ति के गीतों में वह कहीं श्रत्यन्त लघु वस्तु है—लड़का हुश्रा नन्द्र हठ कर रहीं है नेग के लिए, भाभी कहती

क्वार-कार्तिक में त्रज में पुरुषों द्वारा 'हीरो' नाम का एक गीत ग जाया है। एक 'हीरों' उदाहर एवत् यहाँ दिये देते हैं:-श्ररे पहले रे के कोंनु मनाइयें, श्रीरु कीन की लीजें रे नाम श्चरे पहलें रे के राम मनाइयें श्रीर गुरू की लीजें रे नाम श्ररे कातिक रे के पैहैले -रे-श्रष्ट में श्रीरु राधा क्रएड की रे न्हान श्ररे न्हाय लै रे कन्हैया प्यारे सामरे श्रीरु दे गौश्रन को रे दान श्ररे श्ररसठि रे तीरथ की रे जल भरधी श्रीर न्हाइ लेख श्रपने रेश्राप श्चरे वच्छारे श्रसुर मारयौ सामरे, श्रौर कटि जाइ तेरौ रे पापु श्ररे गिरवर के तेरी रे शिखिरि पे श्रीरु ठाड़ी नन्द के किशोर श्ररे व्यारि में रे चलते रे फरहरें श्रीफ, श्रीर पीताम्बर के रे छोर श्ररे वन्शी रे बजाई कान्हा सामरे श्रीरु गिरवर पहली, रे श्रीर श्ररे महत्तन रे कै मोही रानी बाछिला श्ररु, गयौ ए सांकरी रे खोर श्ररे मदकी रे के फोरी रे लुकटते और हस्यों हार की रे श्रोर। श्ररे राघे रे के ठाड़ी रे महल पै श्रीरु चितवति चारधों रे श्रीर श्ररे नद् रे वबा कोरे सामरी श्रीरु जिन कहूँ श्रामतु रे होइ॥ श्ररे राधे रे के ठाड़ी रे महल पे श्रीरु ठाड़ी सुखवे रे केश श्ररे कैसे रे सुनहरी रे खिलि रहे श्रीर भमर वासना रे लेय। श्चरे व्याहुए रे रच्यों ऐ श्रीकृष्ण को श्चौरु विरक्तमान केरे द्वार। श्चरे दलहिन रे बनीएँ रानी राधिका श्रीर दुलहा नदे रे कुमार। श्ररे राधा रे के जी के हात में श्रीर एक फूल रे सेत। श्चरे राधे रे के पूछे रे छुष्ण ते श्चीर, छुष्ण जुबाबु न रे देत ॥ अरे गाँडर रे कैसो है भील में और वरु पोखरि की रे पारि। श्ररे वेटी रे कै सोहै रे सासुरे श्रौर मोरु सरस की डारि। श्ररे कारी रे सो लैंदें मैया कामरी श्रोरु धौरी लैंदे रे गाइ॥ श्ररे वनशी रे सो लेंदें मैया वाजनी ज्याते चौमासी कटि रे जाइ। श्ररे ऊँचौरे के खेरौ रे दमदमों श्रीरु बरकति श्रामें के गाइ। श्ररे हृटति रे के श्रामें रे सेली सूमिका श्रौरु वीनत श्रामें रे ग्वार श्ररे गोधन रे के माँडू रे तू वड़ी खीरु तोते वड़ी न रे कोय। श्ररे तृतो रे पुजवायौ श्री कृष्ण नें तोय कौनुन जानत रे होय ॥ श्ररे ऊँचौ रे खेरौ रे दमदमों और फॉंद फदारी रे घास। कै यामें खामे रन के घोड़िला श्रीरु के भोजा की रे गाय श्ररे कैसी रे कहीएे गूजरु भोजिला श्रीर कैसी वाकी रे गाइ॥

7979 UIG ]

211

जाती है श्रीर लड़के से कहती जाती है, 'श्रव भी समभ'—श्रन्त में गगा में समा जाती है।

प्रातःकाल के गीत में 'दॉनुन' का गीत श्रद्भुत है। मॉ यशोदा ने रुक्मिणी से दॉनुन मॉगी, रुक्मिणी ने मॉ की श्रवज्ञा की। मॉ की श्रवज्ञा से श्रसन्तुष्ट होकर कुष्ण-रुक्मिणी को उसके पीहर (पितृ-गृह) पहुँचा श्राये। श्रव तो घर की श्री ही फीकी पड़ गई। यशोदा के कहने पर कृष्ण गये श्रीर फिर रुक्मिणी को ले श्राये। ये तीनों तो संस्कार के श्रनुष्ठान के श्रङ्मवत् हैं। खेल के श्रनेक गीतों में 'पूरनमल' भी गा लिया जाता है, पूरनमल पूर्ण प्रवन्य काव्य है। इस लोक-गीत की कथा वस्तु में सौतेली मॉ के प्रेम-प्रपंच से श्रपने पुत्रत्व की रचा करने का श्राप्रह प्रधान है। यह कथा-वस्तु बहुत साधारण कथा-वस्तु है। श्रशोक पुत्र 'कुनाल' श्रीर 'पूरनमल' का एक-सा भाग्य है। 'पूरनमल' के लोक प्रचलित कथानक से इस लोक-गीत का कथानक मित्र है। इसमें तोते ने भेद खोल दिया है, पूरनमल फॉसी पर चढ़ने से पूर्व ही वचा लिये गये हैं। इस लोक-गीत में साम्प्रदायिक छाप नहीं लग पयी। कुनाल श्रीर पूरनमल की कथा-वस्तु में यह साम्य हैं:—

. १—सौतेली मॉॅं का सौतेले पुत्र पर मोहित होना।

२-- पुत्र का अपने कर्तव्य ( धर्म ) से न हिगना।

३—सौतेली माँ का क्रोध में उस पुत्र के प्रति प्रतिहिंसा का आचरण।

४-पिता पर भेद खुलना।

इस भेद खुलने की विधि में ही साम्प्रदायिक छाप इन कहा-नियों में लगायी गई है। कुनाल में भेद उसकी मधुर वाणी ने खोला है। भगवान बुद्ध की जैसी स्मा के श्राचरण से कुनाल के नेत्र लौटे हैं, पूरनमल को गुरु गोरखनाथ ने कूप में से निकाला है। इससे यह प्रकट होता है कि यह कथानक श्रत्यन्त प्राचीन है। लोक-गीत ने उस कथानक की उस श्रवस्था को सुरस्तित रखा है जिसमें यह श्रन्तिम धार्मिक छाप नहीं लग पायी। प्रेम-गाथाश्रों के 'ज्ञानी-शुक' का रूप इसमें है, पर यह 'शुक' भेट खोलने का कार्य करता है, प्रेम का दूतत्व नहीं करता।

<sup>े</sup> देखो यही पुस्तक तृतीय अध्याय, विवाह के गीत, ५० २०१।

है, मायके की वस्तु नहीं दूंगी यहाँ की बनी लेलों। रूठती नन्द को भाई के कहने से भाभी प्रसन्न कर लेती है। यही छोटा गीत कही-कहीं वहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। जगमोहन लुगरा ' इसी प्रकार का खोर मूलत इसी कथानक की तीलियों से बना है। जन्ति के गीतों में यही वस्तु मुख्य है। एक वस्तु जो 'कौमरी' में मिलती है, विशेषत भाभी की जुद्र मनोवृत्ति प्रकट करती है। नन्द के यहाँ वह 'कौमर' नहीं भेजना चाहती है। वहाँ पहुँच जाने पर उन्हें लौटा देने का सन्देश भेज देती है। वहिन सोने की कौमरी लौटा देने को तस्यार है। पर जाति-विज्ञान की दृष्टि से वह प्रबन्ध-गीत रोचक है जिसमें वर्द्ध के स्पर्श से ननद के गर्भ रहता है और उसके बछड़ा होता है। भाभी ननद के इस रहस्य को यन्नपूर्वक छिपाती है, अवसर देख कर ही अपने पित को वता कर प्रशासा पाती है।

विवाह के गीतों मे तीन प्रबन्ध गीत विशेष आकर्षक हैं। एक भात न्योंतने का है, जिसमें विहन भात न्योंतने भाई के यहाँ जाती है। उसका सगा भाई मर चुका है, चचा-ताऊ के पुत्र उसका निमन्त्रण स्वीकार नहीं करते। अन्ततः वह मरघट में जाकर भाई के प्रेत को निमन्त्रण दे आती है। प्रेत आता है, भात चढ़ाता है, अन्त में कोई उसी युच्च की पटली डाल देता है, जिस पर वह प्रेत रहता था और जिसकी उसने वर्जना करदी थी। उस पटली के आते ही विहन से विना मिले, ठीक उस च्या पर जब बिहन मिलने के लिए हाथ पसारती है, वह पटली में समा कर ज्ञुप्त हो जाता है। इस भात की तुलना 'नरसी के भात' से हो सकती है। 'नरसी' में स्वय भगवान भात देने आते हैं। कुछ कहानियों में, विशेषतः व्रत की कहानियों में प्रेत की भाँति स्याँप (सर्प) उपकार के कारण एक स्त्री से बहनापा जोड़ लेता है, आर उसका भाई की भाँति सन्मान करता है।

भाई का एक विहन, मौसी की लड़की पर मुग्ध होकर उसीसे विवाह करने का हठ विवाह के एक अन्य गीत में मिलता है। लड़के को वहुत समकाया जाता है, कोढ़ी होने का भय दिखाया जाता है, पर वह हठ पर अड़ा हुआ है। अन्त में लड़की, विर्जो उसका नाम है, उसके साथ गगा नहाने को जाती है। गैगा में धीरे-धीरे आगे बढ़ती

देखो इसी पुस्तक का तृतीय अन्याय पृष्ठ १३१।

देखो 'न्नज की लोक कहानियाँ'—'भइया दौज' की कहानी ।

किन्तु देवी के गीतों में श्रीर भी कितने ही कथा गीत हैं। वे भी महत्वपूर्ण हैं। इन गीतों में एक तो है प्रसिद्ध 'जगदेव का पवारा'। देवी के गीतों में पंचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही पंचारा नहीं, कई पॅवारे हैं। पॅवारे सभी 'अवदान' के रूप हैं। किसी न किसी वीर का चरित्र इनमे रहता है। यो भले ही इनकी कथा-वस्तु पूर्णतः ऐतिहासिक न हो पर, नथा वस्तु का विन्दु अवश्य ऐतिहासिक होता है। 'पवारा' के सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि यह शब्द कहाँ से निकला। 'पॅवारा' ब्रज के मुहाविरे में तो मंसद, मगड़े, युद्ध का पर्याय हो गया है, विशेषकर ऐसा मंमट जो समाप्त ही न होने पाये 'इस पेवाड़े से वचो'; 'यह कहाँ का पेवाड़ा फैला दिया है<sup>?</sup>' ऐसा बहुधा कहा जाता है। जो पवारे ब्रज मे हमे मिले हैं उनमें उसका प्रयोग युद्ध के लिए हुआ है। यथा—'वास्याइ जी रोसमत है गए किए जानें खूब पमारे। वथा 'श्रमरसिंह ने कियो पमारी कही ती गाइ सुनाऊँ' त्रादि। वुन्देलखण्डन में प्वारे का त्रर्थ लम्बी कथा का भी होता है। मराठी में यह शब्द 'वीरगाथा' के लिए प्रयुक्त होता है। ये सभी श्रर्थ 'पॅमारे' के वाच्यार्थ अथवा मूल श्रर्थ नहीं। ये दूसरे श्रर्थ हैं, जो प्रयोग के कारण इसे मिले हैं। यह वात किसी सीमा तक उचित प्रतीत होती है कि इन गीतों में पहले 'पॅवार-परमार' चित्रयों की वीर-गाथायें गायी जाती होंगी । ये लम्बी होती होंगी और लड़ाई कगड़ों से परिपूर्ण होती होंगी। फलतः परमारों के गीत होने के कारण ये 'पॅवारे' कहलाये। 'आल्हा' के नाम से 'आल्हा', 'ढोला' के वर्णन के कारण 'ढोला' दो अत्यन्त प्रसिद्ध व्यापक गीत इसी प्रकार की नामकरण की प्रणाली पर हैं।

ये जगदेव रासमाला ' के अनुसार मालवा के राजा उदयादित्य (१०४६-८० ई०) के पुत्र थे। ये घारानगरी से किन्ही घरेलू पह्यन्त्रों के कारण वाहर चले गये थे; त्रीर जैसा कहा जाता है, ये गुजरात के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ नौकर हो गये। १८ वर्ष नौकरी करके ये घर लौटे। तव इन्होंने अनेकों पराक्रम किये।

त्रज में जो 'लगदेव का पंचारा' हमे मिला है उसमें यह कहा है-

<sup>ै</sup>देखिये लोकवार्ता, जून १६/० के ग्रद्ध, में 'जगदेव को पेवारो' पर सम्पादकीय भूमिका।

२ गुजरात की ऐतिहासिकता कथायो का सग्रह-ग्रन्य।

कृष्ण-चरित्र के पद्म भी लोक-गीतों में मिलते हैं। एक गीत में कृष्ण गूजरी से मिलने के लिए उसकी वहिन बनकर स्त्री भेप धारण करके गये हैं। कृष्ण-चरित्र में इस प्रकार के छद्मों का समावेश लोक-वार्ता के प्रभाव के ही कारण है। यह लोक-कल्पना ही है जिसने कृष्ण को कभी 'लिलिहार' बना दिया है, जैसे इस रसिया में —

'बिन गये नन्द्लाल लिलिहार के लीला गुद्वाइ लेउ प्यारी' कभी 'मिनहार' बना दिया है, श्रीर भी न जाने कैसे कैसे बाने उन्हें दिये हैं।

व्रज ऋौर त्यौहार के गीतों में प्रबन्ध-गीतों का प्राधान्य माना जा सकता है, विशेषत देवी के गीतों में। इनमें एक 'सुरही' का गीत है। 'सुरिभ' गाय का पौराणिक नाम है। सिंह सुरिभ को खाना चाहता है, सुरिभ कहती है बचों को दूध पिला आऊँ, वचनवद्ध होकर सुरिम बचों को दूध पिलाती है। बच्चे भी उसी के साथ आते हैं। वे सिंह से कहते हैं, सिंह मामा पहले हमें खाना। सिंह मामा होकर वहिन-भाँजों को कैसे खाए ? सिंहनी भी इस नाते का आदर करती है। यह गीत देवी के गीतों मे गाया जाता है, एक आश्चर्य की वात है। इसका भाव बौद्ध-चमा से विशेष मिलता जुलता है। एक बौद्ध-जातक का भाव ही नहीं सविधान भी इससे बहुत मिलता-जुलता है। वह जातक है उस शिकारी से सम्बन्धित जो क्रम से तीन हरिए श्रौर हरिणियों को मारने के लिए प्रस्तुत हुश्रा, पर जिन्हें मार नहीं सका। एक ने कहा मैं वालकों को दूध पिला आऊं. दूसरी ने कहा, पित से मिल आऊँ, तीसरे ने कहा पित्रयों से मिल आऊँ। तीनों त्रा उपस्थित हुए, जिसका प्रभाव उस शिकारी पर यह पड़ा कि उसने शिकार करना छोड़ दिया। सुरिम श्रीर सिंह का उल्लेख पौरा-णिक राजा दिलीप की कथा में भी आता है। कहा नहीं जा सकता कि यह गीत देवी के वाहन 'सिंह' का स्मरण करने के लिए देवी के गीतों मे सम्मिलित किया गया है, अथवा 'सुरभि' के मातृ भाव के कारण। देवी को माता कहा ही जाता है। यह मातृत्वशक्ति का ही प्रतीक है। यों देवी के भयानक से भयानक रूप से भी यह वौद्ध-त्रमा का भाव, जिस रूप में इस कथा में घाया है, घनमिल नहीं है। देवी का भयानक रूप तो अधुरी के लिए है, शरण में और परिकर में सिम्मलित हो जाने वाले के लिए देवी की उदारता और कृपा की कमी नहीं रहती।

प्रसिद्ध पूरनमल मक्त है, जिसका उल्लेख इसी श्रध्याय मे वैवाहि गीतों में हो चुका है। इसकी प्रसिद्ध कहानी पर व्रज में अनेकों स्वॉ तथा भगतों का प्रचार है।

इस पॅमारे में जयमल-भत्तेसिंह को श्रमरसिंह का भाई बता गिया है। इसका भी आरम्भ 'श्रमरसिंह' के प्रसिद्ध कथानक व भाँति है। फत्तेसिंह बादशाह के दरवार में नौकर है। उसका हाल । विवाह होकर आया है। जैसे तैसे फत्तेसिंह दरवार में पहुँचता है वहाँ देर हो जाने के उपलच्य में वादशाह कहता है या तो लड़ाई व या यह चार चीजें दो । वे चार चीजें ये हैं-सिद्ला वेटी, द्यींई घोड़ मोहन चीता तथा दलपेलन हाथी। फत्तेसिंह ये वस्तु कैसे दे। ये कहाँ ? श्रतः लड़ाई मोल लेनी पड़ी। वादशाह पर जव वहुत म पड़ी श्रौर राठौरों का पत्त भारी हुआ तो वादशाह ने वतलाया उसे यह भेद 'सुरजावती' ने दिया। सुरजावतीं जैमल-फत्तेसि की विहन लगती थी। श्राखिर वादशाह से भयानक लड़ाई हुई ''मत्रजलक' के वछेड़े, दर्याई घोड़े ने भी युद्ध में खूब भाग लिया। जि प्रकार इस प्वारे में कथा आई है, उससे प्रतीत होता है कि घो फत्तेसिंह का था, बादशाह ने मोल लिया था। पहले वह वादश की श्रोर से लड़ा, पुन जब उसे यह बतलाया गया कि बादश अनाचार करने के लिए ही चढ़ आया है तो घोड़ा उलटा पड़ गय वादशाह इसी धोखे से परेशान हो गया। फिर भी यह भ अस्पष्ट है।

इसमें वादशाह की दर्पोक्ति है कि श्रखल 'किरारों' श्रं 'ढाकरों' को मैंने मार डाला है, ये संवरवारे (तात्पर्य सॉमर वालों है) किस खेत की मूली हैं। श्रन्य राजपूत जातियों का भी इस उल्लेख है— वे हैं हाड़ा, राठौर, सकरवार, कछवाहे, लड़कड़, फिंगा यह पमार राठौरों से विशेष सवन्धित हैं।

गया। यह विश्वास भी लोकवार्तात्रों की परम्परा में विशेष स्था रखता है। इसकी एक प्राचीन लम्बी परम्परा है। अनेकों गीतों अं

रनधीर ने यज्ञ रचा। भाई-बन्धुखों ने कहा कि जगदेव भाई है, उसे भी बुला लो। जगदेव श्रीर उसकी माँ पाटमदे धारा पहुँची। वहाँ 'रनधीर' की माँ 'दीवलदे' ने 'पाटमदे' का उचित सम्मान नहीं किया। माता को दुखी देख जगदेव प्रतिकार के लिए पूर्ण तय्यारी करके रनधीर के दरवार में पहुँचा। वहाँ उससे कहा गया, आपस में पींछे समभाना, पहले जपने पिता को छुड़ाकर लाश्रो। पिता अनवीला रानी के यहाँ बन्दी थे। जगदेव अपनी स्त्री फूलनदे को माँ को सौंप कर चल दिया। आगे वन में पहुँचकर कितने मार्ग फटे, वहाँ देवी ने श्राकर ठीक मार्ग दिखाया। यह पॅवारा श्रध्रा है, इसमें कोई सन्देह नहीं। पर इतने ही आरम्भ से यह विदित होता है कि इसमें और उस पंचारे में जो लोकवार्ता में दिया गया है, जो बुन्देलखण्डी है, बहुत छन्तर है। बुन्देलखरु के पॅवारे में तो जगदेव ने अपना सिर मॉगने पर देवी को चढ़ा दिया है। देवी उसे लौटाने गयी है, पर रानी ने यह फहकर श्रस्वीकार कर दिया है कि दी हुई बस्तु वापिस नहीं ली जाती। श्रन्तत देवी को धड़ में से नया सिर ही पैदा करके जगदेव को जीवित करना पड़ा है। उनके प्वारे में इतिहास श्रीर लोकवार्ता का पुट सन्तुलित दीखता है बुन्देलखण्डी में अलौकिकता है, मोरध्वज राजा की प्रसिद्ध कहानी से बुन्देलखण्डी पँवारा टकर लेता है। ब्रज के गीत में देवी जगगदेव की सहानता करने को सदा सन्नद्ध है। किन्तु व्रज में भी 'जगदेव के शीश चढ़ाने की कहानी' श्रप्रसिद्ध नही हैं। 'जयमल फत्तेसिंह के पॅवारे' में आरन्भ की पंक्तियों में अन्य भक्तों के साथ जगदेव का फी उल्लेख है। इस प्वारे में ध्यान देने योग्य पंक्तियाँ ये हैं-

> को को अगडी हो गया, अगड़ चलाया भ्रगड़ी राजा जसैमंत, जसमत का जाया विद्या भोज पवार की जानें जग परचाया

इस प्वारे में कई अन्य प्वारों का उल्ले मिलता है। 'जसमत', सभवत' 'यशवंत' का अपभ्रंश है, कौन है, यह अभी तक विदित नहीं। राजा भोज जो मालवे के प्रसिद्ध राजा हैं ही। 'होमपाल' ने प्मारे का भी पता नहीं चला है। इसी प्मारे में जिस प्रकार होम-पाल का उल्लेख हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि होमपाल ने अपने श्रीर को देवी के यज्ञ में आहुत कर दिया था। राजा पूरना, पुनः ही उल्लेख हैं, जो श्रद्भुत रस से संचरित हो रहा है। ये दो पक्तियाँ श्रीर दृष्टव्य हैं:

> 'काऊनें लादी लोंग सुपारी, काऊने लादी राई कवीर लादी रामनाम वैकुएठ की गादी पाई'

श्रव गाथा श्रारम्भ होती है। बादशाह तस्त पर श्राकर वैट गया। श्रमरिसह नहीं दीखते। चुगलखोर ने कहा—श्रमरिसह तुम्हारे राव नहीं, वह कभी मुजरा करने श्राता ही नहीं, मुपत में बाईम परगनों का सरदार बना वैठा है। बादशाह क्रोधित हुश्रा। तुरन्त एक पर एक श्रहदी बुलाने के लिए भेजे गये। श्रमरिसह को समाचार मिला। उसे भोजन भी श्रम्बा नहीं लगा—

पहली यास दियों घरती कूँ, दूजों गऊ चढ़ायों तीजों यास दियों कुत्ते कूँ, चौथौ राम चढ़ायों पांच यास कीये राजा ने थारु परे सरकायों

हीरा पांडे ने बड़े मन से रसोई बनायी थी, पर अमरसिंह को तो श्रागरे की चिन्ता थी। किसुना नाऊ को साथ लेकर श्रमरसिह चल दिया। द्वारपाल ने बात नहीं सुनी तो उसे धका देकर द्रवार में गया। वादशाह को कोनिंस नहीं की। सलावतला ने कहा-द्रख श्रवश्य मिले। सात लाख जुरमाना किया गया। सलावतलाँ से श्रमरसिंह क्रुद्ध हों गया। एक हाथ में उसका धड़ पृथक कर दिया। वादशाह महलों को उठ गया। अमरसिह ने वहाँ वहुत पराक्रम दिखाया, अन्त में खेत रहा। अमरसिंह का यह 'लाका' टॉड के 'उमराविसह' के वृत्तान्त से मिलता-जुलता है। कोई भी लोकगीत किसी भी वृत्तान्त से इतना नहीं मिल सकता। इस पर 'टॉड' का प्रभाव है। यह आधुनिक युग की रचना लगती है। फिर भी ज्ञज में श्रमरसिंह का वृत्त बहुत प्रचितत है। यह चरित्र लोकिषय भी बहुत है। इस पर स्वॉॅंग, भगत, जिकड़ी के भजन सभी वनाय गये हैं। ये पमारे अविकांश कोरियों और चमारों में प्रचलित हैं। 'जयमल-फत्ते' का पमारा जोगियों से सुना गया है। जोगिया से एक और पमारा या साका सुनने को मिलता है—उसको 'मीराशाह की लड़ाई' का नाम दिया जाता है। यह मुसलमान जोगियों में त्रिरोपतः प्रचलित है। इसमें मीराशाह की तारागढ़ से लड़ाई का वर्णन है। इस गाथा में लड़ाई का कारण वड़ा ऋद्भत दिया।

कहानियों में जो देश-विदेश में प्रचितत हैं, इस प्रकार की उक्ति का कोई न कोई रूप मिलता है। कही पर फूल रख दिये जाते हैं, उनके मुरमाने पर किसी विपत्ति की सूचना मिलती है। कही पानी में खून हो जाने से यह सूचना दी गयी है।

यह पमारा भी हमें इस आश्चर्य में हाल देता है कि आखिर यह क्यों देवी के भजनों में सिम्मिलित किया गया है। जगदेव का जिस प्रकार देवी से सम्बन्ध है, उस प्रकार की कोई बात हमें गीत में नहीं मिलती। इसमें तो देवी की सहायता के लिए भी नहीं बुलाया गया है। वस्तुतः यह गीत शक्ति-उपासकों की परम्परा प्रकट करता है। सम्भवतः इसीलिए यह देवी के गीतों में सिम्मिलित है। इसी 'पमारे' की भाँति 'अमरसिह' का साका हैं। 'अमरसिंह' के साके में अमरसिंह का प्रसिद्ध वृत्तान्त सहज हन्न से दिया गया है।

सरस्वती में पहले शारदा माता का स्मरण है, फिर गुरु उस्ताद की मानता है, पंचपीर श्रीर सभी श्रीतियों को माथा नवाया गया है, खेरे की चामुण्डा का भी 'सुमिरन' है। हिर की वीड़ा-बताशे श्रीर रेवड़ियाँ चढ़ाई गयी हैं।

फिर गाथाकार ने शुरू किया है:

'श्रमरसिंह ने कियौ पमारौ कहौ तौ गाइ सुनाऊं' श्रौर वह श्रागे कहता है—

'कहाँ ते उत्पिन्नि भई, कहाँ ते भई लड़ाई, दीघ सहर उत्पिन्नि भइ, श्रगरे ते भई लड़ाई।'

श्रमरिसह के साके का 'दीघ' से कोई सम्बन्ध नहीं। फिर लोकवाता का किव श्रपनी जानकारी की सीमाओं में ही वस्तु को ढाल देता है, इसी कारण 'दीघ' शहर का उल्लेख इसमें हुश्रा है। 'श्रागरा' तो मुख्य घटनास्थल था ही।

अव किया ने एक कचहरी का वर्णन किया है। 'कचन' की कचहरी है, 'विसकरमा' ने पद्म स्थान-स्थान पर लगा दिये हैं, पानों से वगला छाया हुआ है.

'जल में खम्मु, खम्मु में जलहल, जामें कमलु विराजें जगमग-जोति जरें ठाकुर की सिकिल घिढ़ाघिड़ बाजें'

यह 'ठाकुर' और कोई नहीं ब्रह्मा है। ब्रह्मा की कचहरी का

वहे वहे जोधा चढ़े, इन्द्र चढ़े घनघोरि वरसे साल भरें मरदाने श्रमुर जमाइ रहे जोर श्ररी मेरी श्रादि भमानी।

किसी का वश नहीं चला, तब कृष्ण ने वीड़ा डाला। वीड़ा कौन खाये <sup>१</sup> वड़ी विकलता थी । तव—

श्रवख सरीरा श्रोतरे श्रोर चकत्ती माय तन में लुक श्रिगिन की भभकें सेंसें कला समाय श्री मेरी श्रादि भमानी।

'ज्वाला' का कैसा यथार्थ चित्र इस लोक-किव ने दे दिया है। ज्वाला का युद्ध, वीर और भयानक के साथ, श्रद्भुत का उदाहरण है। बड़ी विशद कथा है, जो पुराण के ज्यात वृत्त के श्राधार पर चली है। 'गगाजी का व्याह' श्राख्यानक गीत है। जम्बू-श्र्याल गगाजी पर मोहित हुआ, और विवाह करने के लिए गगाजी से श्राप्रह करने लग्रा। गंगा और स्यार के संवाद वड़े मनोरम हैं।

गगा जम्बू से कहती है :--

जवू भारी वन्यौ मल्लक, काम अच्छे करि आवै गाँम सामुई परे कालु जब तेरी आवै वैठे चूतर टेकि कें तेरे कुल को जिही सुभाउ करि ऊपर कूँ थूथरी देइ ऊकरी आय।

जम्बू उत्तर देता है :--

गंगा जा नंगार में जाउँ नगर की दुनियाँ मोहै पानी पीमन जाउँ देखि पनिहारी मोहै लूलो नाऊँ लॅगड़ों नाऊँ वने हात श्रोर पाँइ हमसे कुमरु छोड़िकें गंगे श्रीरु वरोगी काइ?

यह भी प्रसिद्ध पौराणिक कथानक पर वना है। कोई विशेष उल्लेखनीय वात इसमें नहीं मिलती। 'सीता व्याहुलौ' भी कम प्रचित्त भजन नहीं। इसमें कथा-वस्तु प्रसिद्ध रामचिरत से भिन्न है, किन्तु लोक प्रचित्त वार्ता के अनुकूल है। धनुप यहाँ शिव का नहीं रहा, परशुराम का वाण हो गया है। सीता ने उसे लीपते समय सहज ही उठा लिया। स्वयंवर में यही वाण परीचा का साधन वनाया गया है। अधिक भाग रावण की चिन्ता ने ले लिया है। वह उठा भी सकेगा या नहीं उस वाण को ! मन्दोदरी ने सलाह दी है कि कुम्मकर्ण

श्रौतिया मीराशाह बारह वर्ष के हुए; सो रहे थे, स्वप्न में देखा—

'तारागढ़ की सकित जो श्राई, ते गई ऐ ए चमेली को हारु जी हिन्दू चढ़ामें छेरी बोकरा, जापे तुरक चमेली को फूल जी भाई रे भोर भये मीरा जागियो, जाके नांएँ गरे में हारु जी मेरी श्रवलक ढार चमेलिया, मेरी चमेली को लै जाय जी ? भाई श्राजु चमेली ले गया, भाई किल ले जाय तखत उठाइजी ले जाइ तखत उठाइ कें सब्ब मुसलमान की जाय—

यह गीत निविवाद साम्प्रदायिक गौरव की प्रतिष्ठा के भाव से रचा गया है। तारागढ़ अजमेर का ही नाम है। अजमेर पर मुसल-मान फकीरों ने कैसे आधिपत्य जमाया इसका रोचक, चमत्कारपूर्ण वर्णन इस गीत में है। मीराशाह का कार्य साधने के लिए बीड़ा उठाया है 'रोसना फकीर' ने। उसके पास जादू का मोला है। इसमें स्थान-स्थान पर मुस्लिम धर्म फे प्रति आदर प्रकट किया गया है। यह गीत भी बड़ा है। तारागढ़ शक्ति-पूजा का बड़ा स्थान था, वहाँ देवी की जगती ज्योति थी। वहाँ पर पीर-औलिया सहज ही अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते थे। तारागढ़ में हिन्दुओं का बहुत जोर था इसका सकते स्थान-स्थान पर इसमें हुआ है—

'रौसन सेल समजिके कीजियों, न्वॉ हिन्द वड़ी परगासजी तोइ कोइ हारे मारिकें

यह रौसन जब तारागढ़ पहुँचा तो केवल एक तेली ही कुरान-पाठी वहाँ मिला। गूजरियाँ वहाँ दही बेचती थी। दही के लिए ही रौसन फकीर और गूजरियों में मगड़ा हो गया। यही बारूद में आग लगने की दुर्घटना के समान था। लोकगीत के किब ने स्वय कहा है.

होनहार म्वॉ होत ऐ देखें सकल वजार आग लगी वारूद में म्वॉ कौन बुकावन हार मेरे श्रोलिया खुबु तो सेदानी जायों खुबु श्राज चलैगी तारागढ़ पे तरवारि

इस प्रकार के पॅमारे व्रज में मिलते हैं।

किन्तु देवी के भजना में प्रवन्थात्मकता लिये हुए फेवल पॅमारे ही नहीं होते, कुछ छोर भी ऐसे ही गीत हैं। 'ज्वालाजी का जुमक' पीराणिक कथानक पर है। दानवों का, असुरों को बड़ा जोर था— 'ढोला' हिन्दी-चेत्र का एक प्रसिद्ध लोक महाकाञ्य है। 'महा-काज्य' से अभिप्राय यह नहीं है कि यह लिखित है। 'ढोला' अभी तक नहीं लिखा गया, यह प्रामीणों के कण्ठों पर ही विराज रहा है। अन्य लोक-गीत तो सर्व-साधारण प्रामीणों में से प्राय हर एक को याद रहते हैं। किन्तु 'ढोला' का गीत किसी किसी विशेषज्ञ को ही याद रहता है। यह विशेषज्ञ भी प्रत्येक गाँव में नहीं होता, किसी-किसी गाँव में ही होता है।

यह 'ढोला' वर्षा-ऋतु में ही प्राय सुना जाता है। ढोला साधा-रणतः 'चिका हे' पर गाया जाता है। 'चिकाड़ा' 'सारंगी' की शक्ल का होता है किन्तु बहुत छोटा, लम्बाई मे मुश्किल से एक हाथ, एक यालिश्त से भी कम चौड़ा। तीन या चार तार होते हैं। इसका सिर विविध दर्पणों के दिकड़ों से सजा लिया जाता है, जिससे रात में चमकता है। चिकाड़े के साथ के लिए 'ढोलक' श्रीर मजीरे होते हैं। एक 'सुरैया' होता है। 'सुरैया' ढोला में वहुत आवश्यक और अनोखा तत्त्व है, जो श्रन्य लोक-गीतों में इस रूप में नही मिलता। श्राल्हां भी 'ढोला' की भांति गाया जाता है, पर उसमें 'सुरैया' की आवश्यकता नहीं पड़ती। 'सुरैया' का काम सुर भरना है। ढोला गाने वाला जब पद को समाप्त कर विराम लेता है तो यह सुरैया उसके सुर में सुर मिलाकर श्रालाप करता रहता है, ढोला-गायक कुछ काल विराम ले लेता है। ढोला 'पैरियों' में विभाजित रहता है। 'पैरी' संभवतः 'प्रहर' से निकला है। एक प्रहर के उपरान्त ढोला गायन वन्द कर दिया जाता है, श्रीर एक इटरवैल या श्रवकाश दिया जाता है। इस श्रवकाश में ढोला गाने वाला श्रौर सुनने वाले चिलम-तमाखू पीते हैं, श्रन्य तात्कालिक शारीरिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति करते हैं। 'पहरी' डेढ़-दो घएटे तक चलती रह सकती है। अवकाश में ही ढोला-गायक कोई मनोरखक

<sup>ै</sup> इसको लिपिवद्ध करने के कुछ व्यक्तिगत उद्योग हुए हैं, पर वे प्रायः सभी उन लोगो के उद्योग हैं जिन्होंने ढोले के राग को समक्ष कर अपने शब्दों में उसे ढाल दिया है। ढोला की कुछ पुस्तकों छपी भी हैं। इन छपी पुस्तकों के नाम और लेखक इस प्रकार हैं — १—प्राचीन श्रवाडा गगाघर वर्मा फतेपुर ठाकुर गजाघरसिंह भूदेवप्रसाद फतेपुर निवासी कृत 'ढोला राह चिकाढे में', २—नल चरित्र ढोला चिकाडे के राह में, छेदालाल करकोली निवासी कृत । कुछ सन्य भी हैं।

को भेज दो। यह वाण साधारण नहीं, उसकी जड़ें तो पाताल तक पुर रही हैं। राम ही उसे उठा सके। फिर भी इस भजन में ख्यात-वृत्त से बहुत मामूली अन्तर है। यो इसमें भी कोई उल्लेखनीय वात नहीं मिलती।

ये प्रवन्ध-गीत यद्यपि वस्तु और स्वभाव में मिन्न हैं, पर एक विशेष सामान्यता इनमें अवश्य हैं, ये सभी असाधारण पुरुषों से सम्बन्धित हैं, उनके असाधारण कृत्यों का भी इनमें उल्लेख है। यद्यपि इनमें तीन प्रकार के पात्रों का समावेश हुआ है, पर प्रकार भिन्नता होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व अथवा कर्तृ त्व के कारण वे एक सूत्र में निवद्व किये जा सकते हैं। सन्त पात्रों में रोसना, मीराशाह, जगदेन आदि हैं. दिव्य पात्रों में उचाला, गंगा, दिव्यादिव्य में सीता हैं। सावारण पात्रों में जयमत-फत्ता, अमरसिंह आदि हैं। इन गीतों में से अधिकांश का विषय युद्ध-वीरता है। गंगा-विवाह और सीता व्याहुलौ विषय की दृष्टि से अन्य गीतों से भिन्न हैं।

उबर सामन के गीतों में जो प्रवन्ध-गीत मिलते हैं, उनमें प्रेम श्रीर रसिकता तथा प्रेम के मत के चित्र विशेष हैं। प्रेम ही जैसे इन गीतों का प्राण है।

इन गीतों की आवश्यक चर्चा इसी अध्याय में ऊपर हो चुकी है। 'पर 'मरमन' के गीत का उल्लेख तो यहाँ होना ही चाहिए।

मरमन का गोत श्रवणकुमार के चिरित्र से सम्बन्ध रखता है। यह गीन भीए। माँगने वाले एक विशेष वर्ग के लोग गाते हैं। ये वर्प में एक वार ही माँगने श्राते हैं। इस प्रवन्ध-गीत की तर्ज का मुख्याधार वही है जो चट्टे के गीत का होता है। इसमें श्रवणकुमार के प्रसिद्ध चित्रित किया गया है। श्रवणकुमार की स्त्री का चिरित्र इसमें सटोप चित्रित किया गया है। यह दुभाँति करने वाली स्त्री थी। एक ही पात्र मे दो प्रकार के भोजन तथ्यार करती थी। एक पित के लिए दूसरा सास-समुर के लिए। तब श्रवणकुमार दोनों—माता तथा पिता को काँविर गे रख कर तीर्थाटन कराने ले गया। फिर दशस्थ के वाण से उमकी मृत्यु हुई, दशस्थ को श्रान्थी-श्रान्था ने शाप दे दिया।

किन्तु इन सब गीनों से भी कही महान, कही, जटिल, कही रोचक 'टोला' नामका लोक महागीत अथवा महाकाव्य है।

१ देखिये यही अध्याय 'सामन के गीत'।

चारे छोरी, तू चित की भौतु मल्क री, चरे छोरी, इतनी वड़ी तो क्वारी चौं रही ?
चारे छोरा । मोकूँ चित्रुम ढूँ ढ़ौ पिच्छम रे, चारे छोरा, हमारी चोड़ी के हजारी ढोला ना मिले।
चारे छोरा, तू चाति कौ वड़ौ मल्क रे, चारे छोरा, इतनों वड़ौ तो क्वारौ चौं रहौं ?
चारी लाली! मेरे मिर गये मच्या वापु री, चारी छोरी, भइया भरोसे क्वारे हम रहे।
चारी छोरो । चाव चिल दै सोरों चाट री (देस-विदेस री), चाती,

माँ चिल के डारे भाँवरी। अरे छोरा । माँ वहुत जिर्गे लोग रे, अरे छोरा, मोकूँ आवैंगी लाज री।

ऐसे ढोला गीत अनेकों हैं। लोक-गाथा के 'ढोला' और अज के स्त्री-गीत ढोला की व्युत्पत्ति में अन्तर प्रतीत होता है। ढोला व्यक्ति का नाम होते हुए भी 'दूलह' 'दुर्लभ' से बना प्रतीत होता है। दूसरा 'ढोला' 'दोल' से निकला है, जिससे अज की 'ढोलना' किया बनी है, यही ढोला चलते चलते गाये जाने बाला 'ढोला' हो गया। किन्तु हमें तो यहाँ लोक गाथा ढोला पर विचार करना है।

ढोना महाकाव्य का सार-भाग इस प्रकार है-

१—नरवर का राजा प्रथम (पिरथम) था। उसकी रानी मंभा थी। जब वह गर्भवती हुई तो उसे कलक लगाकर विधकों को दे दिया गया कि जाओ, इसको मार कर इसकी आखे निकाल लाओ। विधकों को सभा पर दया आगयी। उन्होंने हिरण को मार कर उसकी आँखे निकाल ली, मभा को जगल मे छोड़ दिया। उस विकट बनी में मंभा को दई आरम्भ हुए। हीस पाद्पों के सुरचित छुझ में, 'हीस विरे' में, नल का जन्म हुआ। जन्म के समय देवी ने और वैमाता ने आकर नल के सब सस्कार किए। दूसरे दिन उस बनी में होकर एक विश्वक सपिवार वाणि उब करके अपने नगर को लौट रहा था। वच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह सतर्ई हुआ। उसने हींस विरे में से मंभा को वहा देकर निकाला। उसे धमें-विहन माना और उसके बच्चे को अपना भान्जा।

लोक-कहानी कहकर सुनाते हैं। २४-३० मिनट के अवकाश के उपरान्त दूसरी पहरी आरम्भ होती है। एक वैठक में अधिक से अधिक तीन पहरियाँ हो सकती हैं।

यों 'होला' उत्तरी भारत के मध्य देश में, यू० पी०, राजपूताना में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, किन्तु 'ब्रज' में वह जिस रूप में अचिलत है, वह अनोखा है। राजपूताना में तो होला और मारू की कहानी अत्यन्त लोक प्रिय है। उसको साहित्य में भी स्थान मिल गया है। 'होला मारूरा दूहा' राजस्थानी का प्रसिद्ध अन्थ है। रयामाचरण हुवे के 'इत्तीसगढ़ी लोक गीतो का परिचय' में 'होला' दिया गया है। यह होला लोक-गाथा है, प्रौर आमीणों के कण्ठ से भाषा में उद्भृत कर दिया है। यह लोक गीत है। यह 'होला मारूरा दूहा' की भाँति साहित्यिक रचना नहीं है। इस 'लोक गीत' में केवल होला के साथ मारू के गौने का वर्णन है; श्रीर प्राधान्य है 'रेला' नाम की जादुगरनी का, जो होला पर मोहित थी, उसे अपने जादू से श्रमने यहां स्वती थी और उसके यहां को विफल कर देती थी। अन्त में यही कठिनाई से होला उससे पिण्ड छुड़ाने में सफल हो सका।

एक और प्रकार का 'ढोला' त्रज में प्रचलित है। स्त्रियों मे, स्त्रियों द्वारा ही गाया जाता है। किसी माँगलिक ख्रवसर पर, जब माँगलिक ख्रीर खेल के गीत गाये जा चुकते हैं, तव चलते समय घर से वाहर ख्राकर ख्रन्त में ढोला गाया जाता है। ऐसे एक ढोले का उदाहरण यहाँ दिया जाता है।

ए चदा तेरी निरमल किह्ये चाँदनी रे चंदा, राजा की रानी पानी नीकरी। अरे कुअटा । तेरे ऊँचे नीचे चाट रे, अरे कुअटा, छोरा को घोवे धोवती। अरे छोरा, है मारू वेंगन तोरि ला, रे छोरा, तौजू मैं घोऊँ तेरी धोवती। अरे छोरी, तेरे गोवर सनि रहे हाथ री, अरे छोरी, दागु लगेंगो मेरी घोवती। अरे छोरा, मेरे महदी रचि रहे हाथ, अरे छोरा, रंग रंग चूए तेरी वोवती। का चाबुक था। इसी प्रकार प्रत्येक कोठरी में कुछ न कुछ था। कोठ-रियाँ पार करके वृत्त मिला। युक्ति से उसने पिंजड़ा उतार लिया। वगुलिया हाथ में ले ली, तभी दाने का सिर धमका। नल ने वगुलिया मार डाली, दाना मर गया। मोतिनी से नल का विवाह हुआ। वैमाता और दुर्गा ने दोनों का विवाह सम्पन्न कराया।

मोतिनी श्रौर चौपड़ को लेकर नल जहाज पर श्राया। जहाज चल पड़ा ! लक्खी सेठ के लड़को की नीयत विगड़ गयी। उन्होंने नल को समुद्र में ढकेल दिया, मोतिनी श्रौर गोटों को लेकर घर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर प्रचारित किया कि हम मोतिनी श्रौर गोटों को लाये हैं, नल तो ह्व गया। सेठों ने गोटें श्रौर मोतिनी राजा प्रथम को दे दी। मोतिनी ने कहा कि में छ महीने तक किसी से वात नहीं कहूँ गी।

नल पानी में इब कर पाताल में गया, वहाँ वासुकी नाग मिला। उस नाग की नल ने भीमासुर दाने के यहाँ से वन्दि छुड़ायी थी, अतः वासुकी ने वड़ा सत्कार किया। उसने उसे एक किनारे पहुँचा दिया। वासुकी ने नल को एक अँगूठी दी जिससे वह अपना रूप परिवर्त्तन कर सकता था। नल बृद्ध वनकर नरवर पहुँचा। वहाँ मोतिनी ने नल-पुराण सुनाने के लिए वड़े बड़े पिएडतों को निमन्त्रण दिलवाया था, पर कोई नल-पुराण न सुना सका। बृद्ध हप में नल ने वहाँ जाकर नल-पुराण सुनाया। नल ने राजा प्रथम से मोतिनी प्राप्त की। नल-पुराण सुन कर ही प्रथम को विदित हुआ कि मंसा जीवित है और पराक्रमी नल उसी का पुत्र है। प्रथम स्वय जाकर मसा को ले आया।

श्रव गङ्गा दशहरा का दिन श्राया। प्रथम श्रीर मक्ता स्नान करने गये। वहाँ फूलिंह पजाबी ने प्रथम श्रीर मंक्ता को कैंद कर लिया। क्ताइं। इस बात पर चला कि कौन पहले नहाये। फूलिंह पंजाबी जादू जानता था। उसने प्रथम की सब सेना को पत्थर बना दिया। नल श्रीर गूजर मोतिनी के साथ चले। मोतिनी ने श्रपने जादू से पिता माता को मुक्त कराया।

नल राजा हो गया। एक दिन हस ने आकर दुर्में ती का वर्णन किया, वह राजा भीम की वेटी थी। दुर्में ती के निमन्त्रण को 'नल अस्वीकार नहीं कर सका श्रीर मोतिनी से द्विपकर स्वयंवर में गया। उसमे देवगण भी आये। इन्द्र ने नल को दूत बनाकर भेजा। दुर्में ती का निश्चल अटल था कि वह नल को वरेगी। सब दंघ नल का धेश

२-सेठ के दो लड़कों के साथ खेलता खेलता नल बड़ा हुआ। विविध विद्याये सीखी, उसके दो धर्म-मामा व्यापार करने जहाज पर चढकर चल दिये। जहाज एक अनजाने द्वीप में जाकर लगा। उस समय समुद्र के किनारे भूमासुर राचस की लड़की 'सार-फॉसे' लेकर मन वहलाने आयी थी। जहाज को आता देखकर वह घवड़ा कर भागी, उस समय एक गोट उसकी जल्दी में वही रह गयी। जहाज किनारे पर लगा, सेठ के लड़कों के हाथ वह गोट लग गई। वाणिज्य करके जब वे लौट आये तो 'गोट' उन्होंने राजा प्रथम को मेंट में दी। उस गोंट को देख कर राजा प्रथम ने कहा कि इसके साथ की श्रीर गोटे भी लाश्री श्रन्यथा दण्ड मिलेगा। नल ने वह भार लिया श्रीर छ माह की मुहलत मांगी। नल ने फिर जहाज लद्वाया, जहाज उसी द्वीप पर लगा। नल घूमने अकेला ही निकल गया। एक जगह एक बुद्धिया बैठी थी, वह वैमाता थी। उसने नल को बताया कि मैं जूड़ी लगा रही हूँ, श्रीर तेरी जूड़ी मोतिनी से जोड़ दी है। उसी ने य । (या कि इसी द्वीप के दाने भौमासुर की वह बेटी है। उस किले के द्वार पर एक बड़ी भारी पटिया है, उसे हटाने पर भीतर का मार्ग मिलेगा। नल ने दुर्गा की सहायता से किले की पटिया सरका दी, वह दो दूक हो गई। नल भीतर गया। मोतिनी श्रीर नल दोनों एक दूसरे पर विमोहित हो गये।

भीमासुर दाने के आने पर मोतिनी ने नल को जूड़े में मोम की मक्खी बनाकर रख लिया। रात में दाने के सो जाने पर मोतिनी ने नल के साथ सार-फॉसे खेले, पर दाने की ऑख खुल गईं। वह ऊपर मोतिनी को देखने चला, मोतिनी को भी पता चल गया। उसने नल को फिर मक्खी बनाकर जूड़े में रख लिया। दाने ने पूछा किसके साथ सार-फॉसे खेल रही थी १ मोतिन ने कहा—देवलोक की अप्सरा आयी थी, आपको आता देख उड़ गयी है। दाना चला गया। सुबह ही मोतिनी ने दाने से पूछा। आपके प्राण कहाँ हैं १ दाने ने कहा—में सहज में नहीं मर सकता, नल नाम का आदमी ही मुक्ते मार सकता है। सात कोठरियाँ पार करके एक अखैवर का पेड़ है, उस पर एक पिजड़ा टंगा हुआ है, उसमें एक वगुलिया है। उस वगुलिया में मेरे प्राण हैं। नल ने दाने के जाने पर सात कोठरियाँ पार की, उनमें से एक में कट्टर घोड़ा था, एक में वासुकि नाग बन्दी था, एक में घोड़े के गर्भ दाँव पर चढ़ाये। नल जीता। यह हुआ कि एक के लड़की हो या एक के लड़का तो उन दोनों का सम्बन्ध कर दिया जायगा। नल के ढोला हुआ, वुव के मारू। वुध ने मारू की सगाई ढोला के यहाँ भेज दी। पर यह सम्बन्ध वुध के परिजनों को पसन्द नही आया। शादी के लिए कई शतें रखी गर्या। पहली यह कि नल जंगली मानुसखाने घोड़े पर चढ़े। घोड़ा निकाल कर लाया गया। नल ने पहचान लिया कि यह दानेवाला कट्टर घोड़ा है, इस घोड़े को उसने विपत्ति पड़ने पर छोड़ दिया था। घोड़े ने नल को पहचान लिया। नल उस पर सवार हो गया, सारी सभा चिकत हो गयी। तव उससे कारे गाँड़े लाने के लिए कहा गया। कारे गाँड़े जिस बन में थे, उसमे दानों का राज्य था। नल कट्टर घोड़े पर चढ़कर, दुर्गा की सहायता से दानों को जीतकर गाँड़े लाया, छोर दानों के राजा को पकड़ लाया। उसे दरवाजे में चिनवा दिया। दाने ने कहा, जब ढोलकुमार इस दरवाजे से निकलेगा, में उस पर गिर पड़ूंगा उस समय तो ढोला का विवाह माह से हो गया।

एक दिन दुमें ती ने नरवर की छोर मेह वरसते देखा। उसने नल से कहा: आज तो नरवर की दिशा में वादल हो रहे हैं। शायद हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं। चलो, अपने देश चले। नल और दुमें ती वहाँ से चले उन्होंने पहला पड़ाव करसलपुर किया, दूसरा भीपमपुर। भीपमपुर के राजा ने मालिन के कहने से अपने चार वीर भेज कर अपर तम्यू फाड़ कर दुमें ती को उठवा मंगाया। प्रातः यह देखकर नल ने दुर्गा का समरण किया। दुर्गा ने कहा, चलो लड़ा जाय। पर कोई और उपाय करलो तो अच्छा है। अब नल ने वासुकी का समरण किया। वासुकी के मन्दिर के चौरासी घएटे वजने लगे। वासुकी ने नागों की सेना भेज दी। नागों की सेना भीपमपुर चल पड़ी घर-घर में भय छा गया। भीपम राजा को नाग ने जाकर दस लिया। जब दुर्में ती हाथ में आ गई तो नल के कहने से भीपम का विप सर्प ने खीच लिया।

यहाँ से आगे चलने पर और भी कष्ट पड़े, अन्त में नल और कि दुर्मेती फिर एक दूसरे से अलग हो गये। दुमैती फिर एक सेठ के साथ विदर्भ पहुँची, अपने पिता भीम के पास। नल को मार्ग में सर्प ने इस लिया। जिससे उसका शरीर काला पड़ गया, वाँहें छोटी हो गयी।

वनाकर वैठे। दुर्गा ने दुर्मेंती की सहायता की। दुर्मेती ने नल को वरा। जब दुर्मेंती को लेकर नल नरवर पहुँचा, मोतिनी नल से यह कह कर कि तुमने दूसरा म्हौर सिर पर रख अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण किया है, पछाड़ खाके गिर पड़ी और मर गयी।

इन्द्र आदि देवता तो नल पर प्रसन्न हुए थे, पर देवताओं का अपमान शनिश्चर देवता नहीं सह सके। उन्होंने नल को दुख देने का वीड़ा उठाया।

एक अवसर देखकर शनिश्चर नल के शरीर में प्रवेश कर गया। नल अपने छोटे भाई पुष्कर से जुए में सर्वस्व हार गया। नल और दुमैंती राज्य छोड़ कर चल दिये। श्रानेक श्रापत्तियाँ मेलते मेलते पिंगल जा पहुँचे। पिंगल के रघुनन्दन अथवा गगू तेली ने दोनों को श्रपने यहाँ श्राश्रय दिया। नल के पहुँचने से तेली श्रत्यन्त समृद्ध हो गया, यहाँ तक कि तेली की और पिगल के राजा बुध की दाँत काटी रोटी हो गई। व्रध के यहाँ तभी एक दावत का प्रसग आ गया। उसमें तेली का समस्त कुदुम्ब न्यौता गया। तेली का समस्त कुदुम्ब नल पर वैलों को पानी पिलाने का भार सोंप कर दावत खाने के लिए चले गये। नल वैलों को पानी पिलाने भॅवर ताल पर ले गया। वहाँ सिपाहियों ने उसे रोका तो लड़ाई हो गयी। उसने चार हजार सिपाही मार डाले, दो जीवित सिपाहियों की पीठ से पीठ भिड़ा उनके गले में सावर की वेड़ी डाल दी। राजा के पास समाचार पहुँचा। राजा ताल पर तेली के साथ श्राया। वह सावर वहे वहे पहलवानों से भी सीधी नहीं हुई। नल को बुलाया गया। दुर्गा की कुपा से उसने पैर की ठोकर से ही यह सावर तोड़ दी। तब राजा ने नल की सब खता माफ कर दी। तेली की मित्रता द्वथ से वढ़ी, बुध से सार-पाँसे खेलने लगे। गगू तेली सव हार गया। वावन कोल्हू, सब धन, वारह हजार घोड़े। नलने कहा— श्रव खेलने जात्रो, अभी तो एकसी चार वैल, घोड़ों की साज, हुलवारा महल मौजूद है। नल ने अपने पांसे दिये। कह दिया, पहले तो दुर्गा का स्मरण करना और फिर जब पाँसे फेंको तो मन में ही कह देना-'चल रे नल के पॉसे'—इस निधि से तेली जीतता गया, जब अपना सव जीत लिया तव बुध ने मारवाङ् का परगना रख दिया । तेली उमंग में जोर से कह गया—'चल रेनल के पाँसे।' बुध चौका, तब इसने नज को बुलवाया, और उससे पासे खेले। वहीं दोनों ने श्रपनी क्षियों

अलग समय की विदित होंगी, पर वे सव 'नल' के माध्यम द्वारा एक कहानी का अंग वन गयी हैं।

सबसे पहली कहानी नल के जन्म की है। यों तो इस कहानी का बीज पौराणिक साहित्य में भी मिल जाता है। दशरथ ने निपुत्री होने पर यज्ञ किया, और यज्ञ की चरु-खीर से सन्तान का-जन्म हुआ, किंतु नल-जन्म में खीर का स्थान तो चावल ने ले लिया है, यज्ञ-पुरुष का स्थान तपस्वी ने। तपस्वी द्वारा सन्तान-प्राप्ति का लो ह-गाथाओं में हमें बहुत प्राचीन विश्वास मिलता है। गुरु गुगा (गूगा) के जन्म की कथा यहुत कुछ नल के जन्म की कथा से साम्य रखती है।

राजा जेवर भी निपुत्री हैं। वच्छल (वाछल) उनकी सबसे प्यारी रानी हैं। दोनों गुरु गोरख की सेवा करते हैं। वच्छल की विहन कच्छल घोखा करती है। पर वच्छल को खन्त में गोरख का वरदान मिल जाता है। जो कार्य नल की कथा में पुरोहित गंगाधर करता है, गूगा में राजा की विहन साविरदेई करती है। विहन के भड़काने पर राजा वच्छल को कलिकनी सममकर घर से निकाल देता है। इतना साम्य दोनों कहानियों में है। गूगा की पूजा राजपूताना में तथा पश्चिमी यू० पी० में और पूर्वी पंजाब में होती है। यही जाहरपीर के नाम से भी विख्यात है। गूगा का उल्लेख टाड, मालकम और इलियट ने किया है।

कथा-सिरत्सागर में उदयन और वासवदत्ता को भी आरम्भ में पुत्रहीन वताया गया है। नारद के उपदेश से दोनों शिव की उपासना करते हैं। शिव पहले तो स्वप्न में प्रकट होकर पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं, फिर स्वप्न में जटावारी माधू के वेप में आकर वासवदत्ता को एक फल दे जाते हैं। 'नरवाहन दत्त' के जन्म की यह भूमिका है।

दूसरी कहानो मोतिनी से विवाह की है। राज्ञस-कन्या के विवाह से संवित्यत कहानियाँ विश्व भर की लोक-गाथाओं में मिलती है। कथा-सिरत्सागर में शृंगभुज ने भी राज्ञस की कन्या से विवाह किया था। इसमें भी राज्ञस-पुत्री ने हर प्रकार-से शृङ्गभुज की रज्ञा

<sup>े</sup> लीजेण्ड्स ग्रॉव पजाव, टेम्पल लिखित। भाग ११; देखिये इसी तीसरे नहस्ाय में पृष्ठ २३४ से-पृ० २४० तक 'ज़ाहरपीर' की जोति का वर्णन।

इ कर्काटक सर्प नल का हितैषी था। उसने नल को एक जोड़ा कपड़ा या श्रीर कहा, जब श्रावश्यकता पड जाय तब इन वस्त्रों को पह-ना, तुम्हारा रूप पूर्ववत् हो जायगा। नल कोशल मे ऋतुपर्ण के ग्रहों पहुँचा। वहाँ से उसे दमयन्ती के दूसरे म्वयवर की सूचना मिली। वह ऋतुपर्ण के साथ विदर्भ गया। वहाँ दमयन्ती ने नल की परीचा करके देख लिया कि यह नल ही है, तब वह उसके पास पहुँची। नल भी श्रपने पूर्वरूप में श्रा गया। तथ नल ने पुष्कर को फिर जुए के लिए श्रामन्त्रित किया। इस बार पुष्कर सब हार गया। नल में श्रपना राज्य सँभाला।

ढोला अब विवाह योग्य अवस्था का हो गया था। उसके गौने का सन्देश पिंगल भेजा गया। नल चला, तब मार्ग में देवा नाम की जादूगरनी ने उसे बन्दी बना लिया। बच्चे कोशल से करिहा (ऊट) को सहायता से वह बहुन दिनों बाद रेवा के फन्दे से छूट कर भागा। पिंगल पहुँचा। वहाँ यह शर्न रखी गयी कि वह सिंहद्वार से आये। ढोला को उस द्वार का समाचार मारू ने पहुँचवा दिया था। ढोला बच्चे असमजस में था। करिहा ने कहा चलो, गैं सब देख लूँगा। ढोला जब द्वार के पास पहुँचा तो वह डिगिमगाने लगा। पर करिहा इतनो तीन्न गित से उसमें होकर निकला कि ढोला नो निकल गया, द्वार करिहा की पिछली टाँगों पर गिरा। ढोला गौना कर लाया।

इस कथा में नल के एक भतीजे किशुनलाल के विवाह का वर्णन और जोड़ दिया गया है। किशुनलाल के विवाह में होला भी गया। मार्ग में चँदना और चुनिया जादूगरनी मिल गर्या। उन्होंने दोनों को चुरा लिया और अपना-अपना वर वनाना चाहा। तव नल ने बड़े कीशल से दुर्गा, मोतिनी और वासुकी आदि की सहायता से उन्हें मुक्त करा के किशुनलाल का विवाह कराया।

यह ढोला ढग से कराया जाय, और ढोला गानेवाला रुचि से गाये तो एक महीने में भी किठनाई से समाप्त होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह ढोला श्रभी तक भी केवल कएठ पर विराजमान है। जैसा सभी लोक-गाथाओं के साथ होता है, इसमें एक सूत्र में कितनी ही कहानियाँ पिरोयी हुई हैं, और ये कहानियाँ यथार्थ में जब विश्लेपण करके देखी जायंगी तो श्रलग श्रलग वर्ग की और श्रला

फिर पिंगल में ढोला का जन्म होना, मारू से विवाह, नल का उसके लिए दानों से युद्ध करके काले गाँड़े लाना—ये सब बीच की घटनाएँ हैं, जो नल श्रौर दमयन्ती साहित्य में मिलने वाले वृत्त के बीच में ढीलाकार ने सम्मिलित करके दी हैं। 'नल' से श्रीर ढीला से कोई सीधा सम्पर्क नहीं। नल रामचन्द्र से भी पूर्व का व्यक्तिल है। रामा-यण महाभारत से भी पूर्व की कहानी है उसकी, और 'ढोला' मारू का मारवाड़ी किस्सा बहुत बाद का मध्य युग का है, किन्तु बज के लोककथाकार ने नल के साथ उस कथा को यहे कीशल से जोड़ दिया है। नल इन सब आपत्तियों के उपरान्त फिर अपना राज्य प्रप्त कर लेता है; तब ढोला के गौने का प्रश्न उपस्थित होता है। 'यहाँ 'रेवा' नाम की जादूगरनी उपस्थित होकर गौने की यात्रा को चमत्कारक बना देती है। ढोला श्रीर रेवा की यह कहानी छत्तीसगड़ी लोक गाथा में भी मिलती है। (छत्तोसगढ़ी लोक-गाथा: श्यामाचरण दुने लिखित) जादूगरिनयों के प्रभाव का बात और उसकी कहानियाँ हिन्दी-चेत्र में ही नहीं, अन्य भाषाओं के चेत्र में भी मिलती हैं, और इनका मूल भी अत्यन्त प्राचीन है। नल के भताजे की कहाना बाद में श्रोर जोड़ दी गयी है।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि नल की कथा में जो अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वे विभिन्न युगा की हैं फार उन सबका ऐतिहासिक मूल्यांकन करना कठिन है, कठिन ही नहीं असम्भव है। इन कहानियों में वे सब तत्त्व भी मिलते हैं जो इन्हें प्रकृति की घटनाओं का रूपक सिद्ध कर दें। ऐते तत्त्र भी मिलते हैं जिससे प्रकृति की प्रजनन-प्रक्रिया का रूप कि सिद्ध हो। इनकी व्याख्या से यह भी प्रकट होता है कि लोक-गाथा के विचाकों ने जिस रूपरेसा को पूर्व ऐतिहासिक काल में निर्मित माना है, वह भा इसमें सुरिश्वत है। पर यहाँ हमें इस पर विचार करने को आवश्यकता नहीं।

ढोला यथार्थ में लोक-मानस की प्रतिमा का ही परिण म है। उसने विविध प्रचलित कहानियों को लंकर बड़े कीशल से चूल विठाकर महागाथा प्रस्तुत कर दी है। श्रारम्भ का किननी ही घटनाश्रों का बीज आगे, अन्त में चलकर प्रतिक्रित होता है, उदाहरणाथ ढोला के ऊपर पिंगल के राजा बुध के द्वार का गिरना सभो श्रचलित दोला मारू की कहानियों में मिलता है, और इन सुद्ध कहानियों में

की थी। नाग्ये की एक कहानी है 'दानव—जिसके शरीर में प्राण महीं थे'। इसमें यृद्स एक छंडे को नोड़कर दानव को मार डालता है श्रीर दानव की जड़की से विवाह करता है। यहाँ दानव के प्राणों का पता लगाने में उसकी जड़की ही सहायता देती है। (दी माइथालॉजी श्राव श्रार्थन नेशन्स, कौक्स लिखित पृष्ट ७६।)

इसी बीच में वासुकी श्रीर नागों की कहानी भी श्रा जाती है। क्या-सिरिसागर में नल-दमयग्ती की जो कहानी दी हुई है, उसमें भी एक कर्कोटक नाम का नाग उसकी सहायता करता है, पर छोला के लोक-गाथाकार ने बड़े कौशल का उपयोग किया है। उसने वासुकी नाग को भ्मासुर दाने के बन्धन से मुक्त कराके नल को बासुकि का पगड़ी पलटा राग बना दिया है श्रीर उसे मिण्यों की बह माना दिला दी है जिपसे बह पानी को फाइना हुआ पाताल में खला जाता है। 'याम होय नौ ऐसो होइ' जैसी कहानी में अथवा बंगनी फिनीन न की कहनी में सप को मारकर वह मिण प्राप्त की गयो है पर यहाँ में मित्रना के नाते नल गया है। वासुकी की मैत्री ने नल को कई स्थानों पर सहायता दी है।

फिर कहानी में 'गंगा स्नान श्रीर फूलमिंह पख़ाबी' की घटना हैं। तत्र यह मुखा पश्ता श्रानी है जो महाभारत श्रीर कथा-सरि-स्सागर में मिलनी है, श्रौर जिसे विद्वान महाभारत से भी पुरानी कहानी क्रतलाने हैं ' 'नल श्रौर दमयन्ती' का स्वयंवर. तथा नल पर विल का कोप, नल पर विपत्ति । इसमें ढोलाकार ने एक परिवर्तन कर दिया है। कथा-मरिनसागर में नल के एक लडका इन्द्रसेन श्रौर लड़की इन्द्रमेना प्यापत्ति का स्त्राक्रमण होने से पूर्व ही पैदा हो जाते हैं। ढोलाकार ने ढोला का जन्म पिंगल में कराया है। नल की 'ऋौखा' के समय में ढोलाकार ने और भी किननी ही रोचक घटनाओं का समावेश कर दिया है, जिसमें नज़ की दुर्दशा और विपत्ति का अत्यन्त करुणा पूर्ण चित्र हीं नहीं उपस्थित होता, नल के शौर्य का भी कही-कहीं श्रच्छा वर्णन श्रा जाता है। दमयन्ती की पति-भक्ति चमक उठती है। मोतिनी के शाप से नल का कोढी हो जाना-विपत्ति में कोढ में खाज के समान है। नल का तेली के यहाँ रहना, वहाँ राजा ब्रुध के हजारों सिपाहियों को मार डालना, उससे पूर्व ही दमयन्ती का गोनद्वर के राजा के यहाँ रह कर नल की प्रतीचा में सदावर्त वाँटना,

गनपित चरनन विलहारी, मैं तेरीइ घरि रह्यों ध्यानु सिवसंकर से पिता, गवरि जिनकी महतारी। गवरी के सुत,

गिरिजा के लाड़िले

नेंक,

राखि सभा में आइकें मानु तोइ सुमिरि फिर को ने सुमिरू SSS

मेरी राखि पंचन में लाज

फिर इसी को द्रत गित से उतार-चढ़ाव के साथ गाया जायेगा, यह रूप साधारणतः 'सुरसती' (सरस्वती-वन्दना) का है। सुरसती कहने के वाद तुरन्त ही कथा-भाग श्रारम्भ हो जाता है।

उसमें साधारण रूप यह मिलता है-

य हे परभात करन की पहरी ऽऽऽ राजा पिरथम ने अपनी घोड़ा सजवायी सब सिंगारु करवी घोड़ा की.

श्रीरु

सोने कौ जड़ाऊ जीन घरवायौ।

गमिक वनो ऐ अनवाडर नरवर वारौ गढ़पतीड

कैसे र्खेलन जातु सिकार।

(यहाँ तक यह श्ररथाने के ढझ से कहा जाता है, श्रर्थात् ताल स्वर् में बाँधकर और गाकर नहीं, वरन् मौखिक किन्तु मन्द गति से। इससे श्रागे फिर चिका ड़ें के स्वर में स्वर मिलाकर विलवित गति से गाया जाता है।)

> करी चिलवे की त्यारी, श्रोरु दीनों ऐं हुकमु सुनाइ सार ते सँग लगि लीयों स्वानु सिकारी घोड़ा हाँकि दियां छत्तुर धारी, होंनहार बलवान करमगित टरैन टारी।

यह नहीं प्रकट होता कि क्यों वह द्वार ढोला पर गिरा। पर लोक-मानस ऋयेक व्यापार के अन्दर एक कार्य-कारण-परम्परा का अनु-भव करता है, जहाँ वह कारण का प्रत्यत्त लौकिक रूप नहीं उपस्थित कर सकता, वहाँ वह उसे विधाता से जोड़ देता है। वह विधाता को भी अपनी कहानी में प्रत्यत्त खीच लाता है। ढोला में ढोलाकार ने कल्पना की कि नल कारे गाँड़े लेने गया। लक्खी बन में वहाँ के दानव राज़ को पकड़ लाया, दानवराज को द्वार में चिनाया गया, उस दानवराज ने तभी कहा कि वह ढोला पर गिरेगा। इसी प्रकार इन्द्र और नल के उदार अनुदार व्यवहार की, पूरी कार्यकारण परम्परा भी ढोला में विद्यमान है। ऐसी ही परम्परा वासुकी नाग से सम्बन्धित है।

यों ढोला की यह गेय गाथा आदि से अन्त तक सुसम्बद्ध आर सुगठित है। कथा की रूपरेखा तो सभी दुलैयाओं में प्रायः समान मिलती है, पर उनकी कथन भिन्न-भिन्न है। कथन की भिन्नता में ही ढोलाकारों की व्यक्तिगत प्रतिभाओं का परिचय मिलता है। अन्य गेय लोक-गाथाओं में मौखिक होते हुए भी इतना महान परिवर्तन नहीं मिलता। ढोला में ढोलाकर के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट परि- लांचित होता है। वह चिका हे पर ढोले की तर्ज बनाये रहता है, पर दक्त में वर्णन की विशदता, रस का संचार, घटना आद्भुत्य का बिस्तार, कािकयावन्दी तथा ढोला से भिन्न अन्य तर्जों का उसमें समावेश कर उसे एक रसता के दोप से मुक्त करने का कौशल अपनी निजी प्रतिभा के वल से दिखाता है। ढोले की तर्ज का स्थूल रूप यह है—पहले अत्यन्त मन्द और मन्थर गित से प्रत्येक अच्चर का पूर्ण और न्यतन्त्र उचारण करते हुए निन्नतम ध्विन में वह दुलेया गाता है.—

गुरु उस्ताद सुमिरि लड अपनौंऽऽऽ
सुमिरूँ सारद माई
तोइ सुमिरि फिर कौंने ृष्टें सुमिरूँ
जसुदा जी के कुमर कन्हाई,
सुमिरूँ ब्रह्मा, विस्तु, महेस,
गवरी गनपित सुमिरूँ लाड़िले।
- ,जिन दीनी मोइ बुद्धि विसेस।

भम्बखास कूँ श्रवई' जाऊँ ष्ठे हैं ज्वाब जाइ करि छाऊँ के राजा मोइ मरवाइ देऽगी, नहीं वचन ते राजा ऐ हराऊँ सय संख्या ऐ छोड़ि दै, वैठे मौज एड़ाइ "। इतनी कहि कें, भंगिनि धाई नैंक न कीनी देर संग नौकर के आई। धरयौ कचहरी में पाँय नरवर वारे भूप कूँ सो दीयौ ऐ सीसु नवाइ। जय राजा नें वान सुनाई १ मोइ नारि मारा में पाई २ तीनि पोत गई थूकि—३ धूरि उडाई ४ ते दीजौ भेद बताइ, ४ जौ तू खैरि जीय की चाहै, ६ सवरौ हालु सुनाइ। ७

छन्द की दृष्टि से इसे मिश्र छन्द माना जा सकता है, जिसमें पहले दो चरण या श्रिधिक सोलह मात्राश्रों के होंगे, तीसरा ग्यारह का, चौथा तेरह का, पाँचवा फिर ग्यारह का, छठा सोलह का, सातवाँ स्थायी के रूप में। ग्यारह, मात्राश्रों का। पहले, दूसरे, चौथे श्रोर छठे चरण का दीर्घान्त (गुरु) होता है, जिसमें से पहले, दूसरे श्रोर चौथे की प्राय तुक मिलती है, तीसरे श्रोर छठे वेतुके होते हैं, पाँचवे श्रोर सातवें की तुक मिलती है श्रोर ये चरण लव्यन्त होते हैं, जिनमें जगण (ISI) होता है।

यह श्रवस्था साधारण प्रवाहमय होला-गीत की होती है, इसमें श्रारम्भ के दो चरण (१,२) सतुलित होते हैं, उनके साथ चाहे जितने संतुलित चरण प्रभाववर्द्धन श्रथवा कथा संचरण के लिए श्रा सकते हैं। इस साधारण प्रवाहमय गीत को श्ररथाने, श्रथान वहुत वीरे-वीरे विना ताल-स्वर श्रीर वाद्यों का संयोग किये काव्य-पाठ के दक्क में गाया जा सकता है। फिर विलिम्बत गित में गया जाता है, फिर दुत मं। इसके वीच-वीच में श्रन्य तर्जे भी श्रा मिल्नती हैं, ज्याहर-

इत-उत देखतु जाय अगारी भगिनि आई। और तीन पोत गई थूकि पॉॅंमते धूरि उड़ाई। घोड़ा पै सोचे छत्तरघारी, भगिनि पीठि फेरि भई ठाड़ी—

राजा मन में रह्यों ऐ विचाऽरि नरवर बारे भूप नें घोड़ा दीओं ऐ पिछमनौं श्रपनौं ऽश्रोंऽ डाऽरि। सो घोड़ा तो घुड़सार लगायों

(यह लय में श्रीर तीव स्वर में कहा जाता है, फिर तुरन्त ही स्वर ऋपम पर करके, चिकाड़ा वन्द कर दिया जाता है।)

राजा वैठ्यो कचहरी जोरि कै

सोच रह्यो छाइ,

(इसके बाद फिर द्रुतगित में घौर एक साँस में गाया जाता है)

नरवर वारे भूप ने ऋब नौकर लीयों ऐ बुलाइ। कहि रह्यों हीयों खोलि,

चिंता भगी की घरवारी ऐ, ए लाओं सिपाही नेक जल्दी बोऽलि

सुनत खेंम श्रव नोंकरु घायौ, पल ना करी श्रवार, द्वार भंगी के श्रायौ ।

श्रीरु भगी लियौ बुलाइ;

श्रपनी घरवारी ऐ भेजि दें नेक ब्वाइ ले जाऊँ संग लिवाइ।

कहा किह श्राई जानें तेरी घरवारी श्रोर बोलि रहे व्याइ छत्तुरधारी—

रह व्याइ अपुरवारा--इतनी सुनि कें भगी घर श्रपने में धेंसि गयौ।

भंगिनि तुई युताइ,

कहा किह आई भूप ते मेरे मांऊँ तिरिया चाहि। सो तोइ वोलिवे कूँ आयो सिपाही

श्राजु नरवर वारे भूप कौ,

श्रव किं कैसे होइ

आपु मरेगी नारि हमारी

मेरे जानें लै वैठैगी व्याहंता मोड।

सबरी भाई पेट की खोली,

(फिरि) भंगी ते भगिनि बोली,

मन्त्रराय की तो परम्परा की कहानी की रूपरेखा है। किन्तु उस समस्त कथा-वस्तु को दुर्गा-पूजकों ने अपने मनानुकूल कर लिया है आर गोरख का नाम कहीं भी नहीं आता, यहाँ तक कि आरम्भ का 'तपस्वी' जो स्पष्ट ही 'गोरख' है, उसको भी कथाकार ने फोई नाम नहीं दिया। नल की जीवन-कथा बचपन, जन्म से लेकर अन्त तक दुर्गा की कृपा की कथा है। अनेक भयानक सङ्घट आते हैं, उनमें नल दुर्गाकी ही सहायता से विजय प्राप्त करता है। भिन्न-भिन्न-दुर्लैयों ने अपनी रुचिभिन्नता के कारण कही-कही भगवान दर्शगय को भी स्यान दिया है, नारद आदि को भी सहायता के लिए भिजवाया है, मर्थात् वैष्णव रूप भी देने की चेष्टा की है, जिसके कारण कृष्ण, इन्द्र मम्बन्धी सङ्घर्ष की प्रतिध्यनि भी कही-कही मिल जाती है, पर दुर्गी की सहायता विना कथा पूरी नहीं हो पाती। दुर्गों के मन्दिर में भक्त की पुकार से हलचल मच जाती है, श्रौर वह तुरन्त श्रपने सिंह पर चढ़ कर योगिनियों, भूतों-पिशाचों, लांगुर को लेकर विकट अवसरो पर नल की सहायता को पहुँच जाती है। नल से दानौंगढ़ के महल की पटिया नहीं हटती, दुर्गा आकर बल देती है। नल पैदा होने की है, दुर्गा तथा वैमाता आकर जनाती है। वानों से युद्ध करने में तो दुर्गा की सहायता की प्रत्यत्त त्रावश्यकता है। इस प्रकार दुर्गा की मान्यता, उसकी भक्त पर कृपा, उसकी भक्त को सङ्कट से उवारने की तत्परता का भाव ढोला-महाकाव्य में पदपद पर विदित होता है। फिर भी यह भावना इतनी सङ्कीर्ण श्रोर सकुचित नहीं हे कि एकदम साम्प्रदायिक प्रतीत होने लगे। वह नल की इष्ट है, पर दूसरों पर भी भरोसा किया गया है, श्रीर उसका भी सुफल मिला है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि समस्त काव्य श्रास्तिक-बुद्धि से श्रोन प्रोत है, श्रीर श्रास्तिक भाव पैदा करता है, पर वैदिक श्रथवा साम्प्रदायिक रूप से नहीं श्रास्तिकभाव की लौकिक श्राभिव्यक्ति का भाव विशेषत यह महागीत प्रकट करता है।

पारस्परिक व्यवहार की मानवीय मर्यादा के आदर्श इस काव्य में पर पर पर मिलते हैं। स्त्रियाँ सभी सचरित्र हैं, वे प्रेम करती हैं, वे जादूगरिनयाँ हैं, और अपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर सकती हैं पर प्रेम और पिन धर्म को अवश्य निवाहती हैं, और उनका यह वर्म उनकी सहायता -करता है। पुरुष सभी वचनों पर णार्थ नल के विवाह के अवसर पर ढोलावाला अवसर पाकर क्योंनार गाने लगता है, गारी गाने लगता है, कही भल्हार का पुट आ जाता है, कहीं 'निहालदें' का। ये तर्जों इस प्रवाह में आकर अौर भी सुन्दरता बढ़ा देती हैं, सोने में सुगन्ध का काम देती हैं। कवित्त और रिसया भी श्राच्छे फब जाते हैं।

यह लोक-महाकाव्य इतना विशव है और इतनी विविधता से युक्त है कि इसमें लोक ज्ञान का श्रनन्त कीप भर जाता है। जब शकुनों का वर्णन कवि करने लगता है तो सब प्रकार के शकुनों का उल्लेख कर जाता है। जब सेना का वर्णन करने लगता है, उसके सब अङ्गों का उल्लेख कर जाता है। महाकाव्य के लिए जिस प्रकार की विशदता की आवश्यकता होती है, वैसी ही विशवता इसमें भी मिलती है। इन सवका वर्णन पुस्तक-ज्ञान के आधार पर नहीं होता, परम्परा-प्राप्त ज्ञान-भएडार के द्वारा होता है। फलतः इसमें अनेक प्राचीन रीतियों का उल्लेख भी है। किसी राजा के हाथ में जब विवाहित स्त्री पढ़ जाती है तो वह छ महीने की अवधि माँगती हैं और उस दिन तक यदि उसका पति न मिले तो वह विवाह करने को प्रस्तुत हो सकती है। यद्यपि समस्त कान्य में इस अवधि का उल्लङ्घन कही भी नहीं हुआ, ठीक अवधि समाप्त होने के दिन ही नायक वहाँ जा पहुँचा है-इस प्रकार श्री के पतित्रत्य की आदि से अन्त तक रचा की गई है, श्रीर समस्त कथा सुखान्त ही रही है, फिर भी श्रवधि की बात उस प्राचीन परम्परा की **त्रोर संकेत करती है, जिसका उल्लेख** प्राचीन धर्मशास्त्रों में मिलता है। विवाह-पद्धति वहुधा गन्धर्व है, स्वयंवरों का भी उल्लेख है। प्रेम दोनों पत्तों में मिलता है। यह प्रेम गुण और रूप अवण द्वारा श्रौर प्रत्यच दर्शन से श्रनायास उत्पन्न होने वाला है। पिशाच-विवाह का उपक्रम तो मिलता है, पर वह सफल कही नहीं हो पाया। मनुष्य-विल से कहानी भरी हुई है, एक वार नहीं श्रनेक वार देवी को विल देने की वात कथा में आयी है, पर कथाकार ने बिल बचा टी है। विल टेने की समस्त तैयारियाँ हो जाने पर, ठीक अवसर पर देवी की कृपा के फलस्वरूप ही विल से रच्चा की गयी है। यह विल देने वाली वहुवा जादूगरनियाँ ही हैं।

इस कथा में दो सम्प्रदायों का स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। एक तो गोरख-सम्प्रदाय का, दूसरा शाकों का, दुर्गा-पूजकों का। 'गोरख- है। तिलस्माती, चमत्कारपूर्ण कथा-प्रवाह में भी लोक की आवातु-भूतियाँ स्वाभाविक रूप में इस में अभिन्यक्त मिलती हैं।

इस लोक-काव्य का श्रारम्भ कव से हुआ, इसका ठीक-ठीक विवेचन अभी नहीं हो पाया, न हो ही सकता है। वज में इसके तीन प्रसिद्ध गर्वेये थे, तीनों ही जिला मधुरा के रहने वाले थे। इनमें सवसे प्रसिद्ध ऊँचे गांव का गढ़पति था। किसी किसी का कहना है कि गढ़पित के गुरू ने ही यह ढोला रचा था । गढ़पित की मृत्यु अर्भा कुछ वष पूव हुई है जिससे यह विदित होता है कि अधिक से अधिक इसका निमां ४०-४० वर्ष से अधिक पहले का नहीं, किन्तु यह सभव नहीं कि यह मौखिक साहित्य जो शिष्य परम्परा क द्वारा हो फैलता है, इतना शीघ्र समस्त ब्रज में विख्यात हो जाय। दूसरा प्रसिद्ध ढुलैया वरौला का मीहरसिंह था, श्रीर तीसरा वढहार का चन्दना। इन वीनों लाक-गायकों स्पीर लोक-कवियों के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है। गढ़पति के सम्बन्ध मं तो एक रोचक बात यह कहीं जाती है कि वे कामेस के कार्यकर्ता थे, उन्हें जेल हो गई; जेल में उनसे ढोला सुनाने के लिए आश्रह किया गया, जेलर आदि भी आये। गढ्पति ने प्रथम और मका के गङ्गा-स्नान का वर्णन किया, जिसमें फूलिंह पञ्जावी ने इन दोनों को वन्दी वना लिया था। गढ़पति ने जल का ऐसा चित्र उपस्थित किया कि वहाँ जेल के सभी वन्दा उत्ते-ाजत हा उठे श्रीर उन्होंने वहीं जेल-श्रधिकारिया के विरुद्ध जिहाद, वोल दिया। जैसे तैसे वे अनुशासन में आया। इससे ढोला की शाक्त का पता लगता है। एक मत यह मानता है कि लाहवन' कं 'मदारी' ने ब्रज में इस महा गीत का आरम्भ किया। मदारी के ढोला की मूल वस्तु इतनी वड़ी नहीं थीं। वह भी ढाला-मारू की मारवाड़ी कया जेंसी ही थी, जिसमें 'ढोला श्रीर मारू' की प्रेम गाथा ही कहीं गया है। मदारी का मूल ढोला अव लुप्त हा चला है। मदारी की परन्परा का एक वृद्ध लाहेबन मे अभी छुछ महीने पूर्व जीवित था, -उससे मरते-मरते भी मदारी क ढोले का कुछ भाग सुनकर इसने लिखवा लिया। उसका परिचय यहाँ देने से उसकी शैली श्रीर वस्तु का ज्ञान हो जायगा।

<sup>े</sup>मदारी का परिचय ग्रध्याय २ पृ० ६६ पर इसी पुस्तक में दिया -

हृद् रहने वाले श्रीर वस्तों के लिए प्राशों का पशा लगा देने वाले हैं अहाँ वे श्रपने वस्तों के कारण भल कर गये प्रतीत होते हैं वहाँ वे उससे हटते नहीं, हाँ यह चेष्ठा करते श्रवश्य मिलते हैं कि वह ट्यां या पुरुष वस्त की पि माँगने से पूर्व ही किसी विधि से मार्ग में हट आय । वस्तभड़ का कोई न कोई दु स्वद परिणाम श्रवश्य मिलता है ' मोतिनी ने नल से वस्त करा लिया था कि वह मुकट बाँधकर द्मरा विवाह न करेगा पर नल ने विवश होकर दमयन्ती से विवाह किया, मोतिनी ने त्रस्त पाण त्याग दिये, श्रीर इस विश्वासघात के फलस्वरूप मल कोदी हो गया। मैत्री का वड़ा पत्तित्र रूप मिलता है । पगडी पलट जाने पर ही यथार्थमैत्री होती है श्रीर तब एक मित्र के लिए दूसरा मित्र मर्यस्य तक समर्पण करने को तैयार मिलता है । नल ने यसपन में ग्जर ( गनस्व ) मे पगडी पलटी, वह हर समय नल की सहायना को सन्नद्व रहा । वासुकी को ऐसा ही मिन्न बनाया, वह भी महुट के श्रवसर पर काम श्राया।

पर इम काव्य का मवसे वडा श्राकर्षेण इसमें है कि हर स्थान पर राजा का बैभव नो बताया गया है, पर प्रजा की निर्मीकता भी माथ ही माथ मिलती है। भंगिन ने जिस ढड़ा से उत्तर दिया जैमा व्यवहार दिम्बाया वह एक उटाहरण है। ऐसे अनेकों स्थल हैं भौर इसमे भी अधिक आकर्षण की बात यह मिलती है कि नल के जिम चरित्र का वर्णन इसमें श्राता है वह राजसी नही, उसके राजा होने के समय का उन्नेख तो बहुत कम है। वह बनों में, जंगलों में भटकने वाला मिलग है। कभी किमी सेठ के यहाँ पाला जाता है, कभी किपी नेनी के घर आश्रय लेता मिलना है, उसका दुख-सुख · साधारण जन का-सा दु ख-सुख है। यह विवाह श्रकेला करता है, कोई उसके साथ नहीं पाम नहीं। श्रकेला वह दानवों को मारता है. श्रकेला शिकार खेलने जाना है। उसके जब पुत्र पैटा होता है तो कोई सहायता करने वाला नहीं । तेली के रहतवा के रूप में साधारण नाग-रिक से भी हीन श्रवस्था में है। नल का समस्त चरित्र, इसलिए करुणा से परिपूर्ण है। पर दिव्य-शक्ति-संयुक्त है, श्रौर श्रास्तिकता से ंपूर्ण है। उसका दुर्ग में विश्वास उसे श्रनेकों सङ्घटों से मुक्त करना है। यही कारण है कि जन-जन नल की कथा में अपनी भावनाओं का प्रतिविश्व डोलाकार की वाणी के द्वारा मुखरित होता अनुभव करता वैठे वर की छाँह, त्र्यापु मनामन तू गई, सौ दें दें लाई स्राड़ी वाँह पच्छित्र करें तौ उन पाँचौन की सी कीजियौ।"

इस प्रकार 'सरस्वती' द्वारा 'देवी' की स्तुति करके किव कुछ अपने सम्बन्ध में कहता है:—

मेरी हुतनु लोहबनु गाम
जो तो वन चीवीसनु में ऊ श्रन्तिमु वाम।
किसुन कुएड हिंग ठाकुरु द्वारी
जामें सिग् को पिंडो,
जामें बावा गोपीनाथ कीला करें
घित्र मदारी तरो भागि
ढो़ेला तौ तैंने श्रजब बनायौ
कीवी माता भमानी को जापु
गाम गाम तेरे चेला चाँटे
पहले सुरसती हम तोईऐ श्रलापे
तेरी सूरतिऊ छिपि जाय।
भगत मदारी बावा देवी के प्यारे '
तेरी कीरति कहूँ न जाय।
इन्द्रलो क ते उत्तरी श्रपछरा
धरि ढोला में तोइ परमधाम कूँ लेंगईं—

इसके उपरान्त कथा इस प्रकार है -

बाग कौ ढोला—मारू ने पहले गङ्गाधर तोता नल के पुत्र ढाला के पास भेजा उसे रेवा ने वन्दी कर लिया। रेवा भी ढोला की विशिहिता थी। मारू से शैशव में विवाह हुआ था, रेवा से युवावस्था में। मारू ने पुनः एक बजारे के हाथ विवाह का चीर भेजा जिसमें ढोला-मारू के विवाह का सन्देश था। यह चीर ढोला प्रित्य थी। तभी पौर्चा पाण्डवों को देवी का भक्त भी सेवक बताया है जाहरपीर के गीत में ज्यर हम देख चुके हैं कि विग प्रकार गोरखनाथ ने पाण्डवों को परेशान किया है। यह भी पाण्डवों को खुद सिद्ध करके नाथ का महत्व स्कापित करने के उद्योग के फलस्वरूप हुआ है।

े मदारी वास्तव में देवी का भक्त या, ढोले में देवी की प्रधानता मिलती है। ढोला भी देवी की पूजा के पुनराहरण का पोषक काव्य माना जाना चाहिए।

मदारी का ढोला—प्रत्येक ढोला 'सुरसुती' अथवा 'सरस्वती' स्तवन से आरम्भ हाता है। मदारी ने अपनी 'सुरसुती' में देवी की स्तुति की है '—

"परवत पै ठाड़ी मई श्रोढ़ि दखिनरी चीर श्राधानूं मोइ मेंटिलें, मेरे श्रॉसी जनम के बीर सुर विन मिली ऐ न काऊ साहिब मेरे सुरुसुती श्रीर गुरु विन मिलें न ज्ञान, जल विन इसा न्यों तजें, जैसे श्रन बिन तजें पिरान सुमिरि सुमिरि नल श्रादि भमानी हिरदे में बोलें माता श्रमिरत वानी जी नल सुमिरें मोय हिंगुलाज वारी ईसुरी सकट श्राड़ी क्यों न होय। नगरकोट में श्रवला जी की सर रच्यों श्रीर जस के बाजें ढोल कौल निवाहन ईसुरी, पांड़ेन ते बोले बोल। व्याई दिना ते तेरे रूठे पाँचों परहवा व

<sup>े</sup> हिंगुलाज विलोचिस्तान में समुद्र-तट से प्राय बीस मील ऊपर भवीर प्रथवा हिंगुल ग्रयवा हिंगोल नदी पर 'हिंगुला' नाम के पर्वत के एक छोर पर है। यह देवी के वावन पीठों में से एक है। यहा पर 'सती' का ब्रह्मरन्ध्र गिरा था। यहां दुर्गा महामाया या कौट्टरी के नाम से विख्यात है। देखिये ''दी ज्याप्रिकिल डिक्सनरी ग्राव ऐ चिऐंट एण्ड मेडीवल इण्डिया' नन्दोलाल दे कृत। पुठ ७५। इस गीत में इस हिंगलाल वाली माता का नाम 'ईसुरी' दिया गया है।

२ पौराणिक मत से ननरकोट में सती का एक स्तन गिरा था।

<sup>ै</sup> पाँचो पण्डवा से यभिप्राय महाभारत के प्रसिद्ध युधिष्ठिर पाडवो से हैं। देवी से इन पाडवो के सम्बन्ध की चर्चा लोकगीतों में बहुधा मिलती है। इसमें कोई सदेह नहीं प्रतीत होता है कि ये 'देवियां' श्रायों से पूर्व की सस्कृति से सम्बन्ध रखती हैं। (ई० ए० सितम्बर १८८१, ५० २४५। दी डिवाइ र मदमं मोर लोकलगाँडमेज ग्राव इण्डिया—लेखक मेजर ई० डवल्यू० वेस्ट)। किन्तु इन हिन्दी गोतों में तो देवी पूजा के नये पुनराहण की सूचना मिलती है। प्राय सभी ऐमे वड़े गीतों में 'देवी' के प्रति भक्ति प्रकट की गयी है। मौर वह सकट में सहायता करती दिखायी गयी है। इस नयी देवी पूजा को पाडवों की स्वाति से वल ग्रहण करना पड़ा है। महाभारत के पाडवों की इस गुग में बड़ी

( फॅट) वॅघे हुए थे। उनसे पूजा कि किसके गले में रेशम डोर वॉध्, कीन मुक्ते मारू में मिला सकता है शिस्त्र करहे हार गये, किसी ने साहस नहीं किया। सोचे का करहा था, उसने यह कार्य स्वीकार किया। अन्य करहीं ने डोला को समकाया कि वह उसकी वातों में न आये। यह बीच में ही तुक्ते घोखा दे जायगा—सोचे वाले करहें ने डोला को पुन' आधासन दिया। तब होला ने 'सुघड़' बुलवाकर उस करहें का शृङ्गार कराया.—

पकरि बाग ढोला नल सुन ज्ञानी जाकूँ न्यारे खिरक में लेगयी सुघड् लयौ बुनवाय भोवे वारे करहुला जाकी सबु सिगार बनाय। चारवी पाँव सुवड करहा के पेजन डारे। श्रीर मिर मोह भिदूरे की टोपी सोहरे में हीरा लाल मम्हारे। सौने की नाफ नकेल, कलिंगनु गुहि दिए मोती भन्या न्यारे। चाँनी की नारि हमेल, गुड़ी में हैं घंटारे। -गल चौरासी बाँबी जग सोवे वारो करहुला मनो उडेगी पवन के नग। सौंने की जीन जड़ाऊ कांटी हरो बनान बनैचा पियरे जाने जब साविर की त्रा लयी। लगि रहे भारि हिलव्वी काच नल राजा के कुमर ने मिन जोरि धर्रा है महनाप। वैठक पै रेशम के लन्छा करहा के माथे नगु हिपे द्वै सौने के गज गाह धुक-धुकी पे दरनतु हीरा— श्रीर रेशम डारी भूल पनै वा पियरे वैठक पै तो डारे गलीचा। जाकी भवियन भरी मक्तृल करहा कुमरजी ने ऐसी सजायी, काठी वरी व कमल कोसी फूल रतन पाँयड़े घोटुन पै महत्रा रेशर्मा मौहरे में लगाइ दये काच हेलक पे हीरा दिपे मनु जोरि धरी महनाप।

की दृष्टि में आगया श्रोर वह मारू को पाने के लिए विकल हो गया। रेवा पर उसे कोध श्राया, उसके लाते मारकर उसका श्रपमान किया। वह अपनी सासु के पास प्रात ही पहुँची। वहाँ जब सास ने इससे प्रात श्राने का कारण पूत्रा ता उसने कहा —

श्राजु राति कूँ तौ मोकूँ सामुिल वदरा फटि गयौ। इन पिय कवऊ न दीनी गारि।

मारे मारे लातनु गुडहर कीयौ पलिका ते नीचे दीनी डारि निगल वारो के बोर चलत ए आइकें बलमजी कौ सबु मन मोह्यौ।

रापि दिवम मोइ विसरतु नॉंबो, तानि कें दुपट्टा श्राजु इकिली सोयी।

श्रवने वटा ऐ लें सममाइ राति द्यीस श्रीर दिन चारिक में ढोला गढ़ पिंगुल कूँ जाय। तू जो कहति ऐ दरवाजे में कालु ऐ।

दमयग्ती न श्रमनी निवशता प्रकट की-

''वारों होतो तौ बहू रेवा लेती वरिज के,

श्रीह समस्य वरज्यों न जाइ,

क्त्रा हाय ताइ पाटिए, कोइ समदु न पाट्यो जाइ।"

त्व रवा शृङ्गार करके पति के पास गयी, उसे सोते से जगाया। उसे विवाह से पूव की वातें स्मरण दिलाई। कहाँ तो यह प्रतिज्ञा की थी कि

कें धन व्याहुँगो रेवा रानी, नई मेरी जायगी छिनक में जानि तान दिना श्रीर तीन राति दांतिनि नाइ फारी

आर कहाँ.-

श्चित्र तोइ लगें वन मरमिन प्यारी।" किन्तु कुछ पता भो है

तरी दरवाजे में कालु

नल राजा क छुमर जो श्रय किह मेरी कौन हवालु। मोति श्रजहा तो मेरी सासु क वेटा मित मेरे।

—िकिन् टाला का निश्च अटल था। वह विना साह को लाये नहीं मानगा। चार दिन तक तो किसो न किसी प्रकार रेवा ने दाला का रोक लिया। एक दिन वह खिरक में जा पहुँचा। इतने करहे बारह बारह वर्स गई वीति कही जी कोई काए कूँ श्रीवै। तैने मारी पे हमारी ऊ राह-घाट बारि लिर कें और भगरि भगरि कें घर वैठें ऐं हमारे भरतार श्रापु सरीखी राजा बुध की वेटी हम करी। सुनि साथिनि को वचनु, कुमरि को असुन्ना दरक्यों नेह जू जाके सुरमा की धुवि गई' रेख, गड़ पिंगल के बीच में मीय हरि नें दीयी उपदेस। कंचन देही कछू रही न काम की यामें भसम रमाई धौर चीरु फार गुलु गुद्री सिमा अँ घरि जोगिनि कौ भेस एक दिन देखुङ्गी पति लै बुड़ाऊ कौ देसु। जाश्री री सहेली तुम घर श्रपने कूँ, सुख विलसौ वलम के सोहिले इनकी एच्छि करिंगे जसरथ के लाड़िले, इन विंगरन काए क्रू देइ'गे। फरंहा की श्रमवार नल राजा कौ कुमर जी मेरी महल तरहटी निकस्यी आजु वैठि भरोका में मरमिन देखन लागी। यरी सुघड़ श्रसवार श्राजु श्रायौ महमानी। जिश्र के काऊ की भैया बीर

के काऊ भैना जि चतुर नारि की ऐ पीउ श्राजु श्रनीं को मेरी गढ़ पिंगुल में वाहुरयी। मेरे उठतु करेजा पै हाहु नल राजा के कुमर जी जाने कव वगर्दिंगे भरतार '

लरजि लरजि श्रीर गरजि गरजि में मारू वा पक्षी छाति पै जाइ गिरी।"

मारू को इस प्रकार व्यथित दिखाकर कवि ढोला को वाग में ले गया है।

ढोला ने बाग में करहा छोड़ दिया। करहा अत्यन्त भूखान प्यासा था।

तीन दिना की भूख भूरी जायौ करहुला जाने सव खाए सहतूत श्लोटी छोटी मिषिया करहा के झारी कंसरें। जाकी हीरन जड़ी किनोर साँचे साँचे नग जड़े, भर फूटि रही ऐ चारों श्लोर। दावि रकेब करी तैयारी।"

इस प्रकार करहे का शृङ्गार श्रभी पूरा न हो पाया था कि रेवा को सूचना मिली श्रौर वह श्रा पहुँची। उसने करहे को फटकारा। करहे ने कहा नू मेरा एक पैर घायल कर हे। महिने भर में घाव पुरेंगे, तब तक तू ढोला को समफा लेना। रात में भी दृष्टि रखना कर्दी लॅगड़े पर ही तग न कस दिया जाय। यथा परामर्श करहा लॅगड़ा कर दिया गया। ढोला ने जब यह देखा तो बड़ा निराश हुआ। पर करहे ने कहा—घबड़ाओं मत श्राध रात पर सुक्त पर सवार होका चल पड़ो। श्राधीरात होने पर करहे पर चढ़ कर ढोला नरवरगढ़ से चल पड़ा। रेवा को समाचार मिला। वह उठी श्रीर शोर मचाया। तब गंगाधर तोते ने कहा कि मुक्ते छोड़दे तो मैं छोला को लौटा लाऊँ। मैं उससे कह दूँगा कि मारू मर गयी। रेवा तोते की बातों में श्रागयी श्रीर उमने तोते को छोड़ दिया। तीता मारू का था। वह डोला के पास पहुँच गया—श्रीर

नल सुत ज्ञानी श्रीर भूरी जायौ करहा,

मारू की गगाधर सुधना, इन तीनिन की जुग मिल्यों।

दिन फूलत पिंगुल पहुचे जाय-

ये तीनो दिन फूलते पिंगलगढ़ पहुँच गये। वहाँ किन ने पहले मारू की एक भतक दिखायी है:—

मरमित वरतु रही ऐ पून्यों को जो तो ठाडी महल लहराय।
क्यों मेरी साथिनि बिना भेद कहूँ होइ न सगाई।
श्रौर परदेसी की प्रीति उरवसी पलरन में ज्याही।
मेरी सुश्रना गयों सो तो हे गयों खीरु,
दूजों मेरी लाखा वजारों ऊलें गयों चीरु।
खबिर न श्राई, भई लोग हॅसाई, मेरी गयों ऐ पटार गाँठि को।
ज्याही तो ज्याही राजा दुध की बेटी तो ते जगु कहै।
हमनें तेरी कबहु न देख्यों भरतार
गढ़ पिंगुल के बोच में तैने मारी ऐ हमारी राह बाट।
करम लिख्यों तेरे जोगु भोगु कैसें पियऊ की पावै।

जानत नींपे रानी श्रीर राउ जो तो मेरी पलरी पलरन करि लेंगए व्याहु। ्रागु लगायी तैनें अपने कुल कूँ, दूजे कछवाएन के गींत कूँ " इस र्थांचेप का उत्तर ढोला ने हाथ में लोटा लेंवे हुए दिया-''इतने वचन सुने ढोला नें या के जल की लोटा लैलियी। नेंक लेत लपट तेरे लोटा में श्राई कै जनमी तू जाति गड़त्री के तेरी माता ने धाय ते लगाई। तू ए गड़रिया की घीत्र पानी तौ तेरी स्रोटतु नाएँ मेरी वीर जीउ। जंलु 'यावै धन मरमनि रानी नई श्रीर वॅधेजा चलि वॅधें।" तारों ने यह सुनकरं नल और दमयन्ती की दीन दशा का उल्लेख किया तो ऋदु होकर ढोला ने तारों में को है जमा दिये। श्रव तो वह सची बात कह गयी। तारो ढोला के पास से सीधे अपने वर गयी। मारू ने तारों के पास जाकर समाचार लिए। श्रव मारू स्वयं तय्यार हो गयी। यहीं लोक-कवि ने मारू के रूप और भूषों का वर्णन किया है-ताते से पानी मरमनि घरयौ ततेरा, सीरे लीए समोय। हंस छमरि मारू पद्मिनी जामे न्हाय लई बदन मत्होरि। चन्द्रन चौकी लई डांरि कुमरि नाइनि वुलवाई। तेलु फुनेल सग लीए स्राई। लंबे लवे केस कनफटी चुपटे, चंतुर नारि गुहि दावी वनी सूत्रा सारी नाँक तनक वनी फुलकी पे पैनी। वेंदा दिपें लिलार बुध राजा की मारवे जैसे सिस निकरवी फोरि पहांड़। थोरे ई थोरे जाके होट तमोलिन वसि रही। वीर भमर कौ मारू पतिभरता ने पहरवी वाँघरी योंक्यों दखिनी चीरु ं चादरि पाँइ मूँ डते ओढ़ी जा की मिलमिल करें सरीर। " रेशम श्रॅगिया अङ्ग में रमाई

लगीए चुनीन की कोर के माँडिनि जामे हरी एं दिखाई।

नग खोंपां में चारि

बाग बीच एक बारह द्वारी श्रोर पास केमरि की क्यारी दिंग लोंगन के पेड धनफ पे छाइ रही नागरि बेलि गाहु बेलि, चम्मेल, फेतकी सब चुनि खाई जाको जन पानी पै चित गयौ। करहा पे तीनि दिनों की प्यास सोचे वारौ करहुला ठाडौ कु अटा की करें तलास चूमतु घूमतु नौ कुश्रटा पै भल्न्यौ जाय कें-षागमान मालिन की बेटी फ़त चुतन फ़ुलवारी में आई। इत माली के नें जोरी ऐ ढेक्सी भरि भरि के जल-घडियाँ लढकाई। जाते माली कहै किलकार। मालरजा की छौहरी ज्या करहा क्रूँ दौरि विड़ार। जिह करहा मेरे पानी कूँ फोरे श्रीर फेर बगदि फ़लवारी ऐ तोरै। माली की करहा कूँ मारति जाय। उस प्रकार मालिन की करहे से भेंट हुई। करहे ने 'ढोला' का

उस प्रकार मालिन की करहे से भेंट हुई। करहे ने 'ढोला' का सत्राद सुनाया। मालिन प्रसन्न होकर पानी भर कर ढोला के पाप्त पहुँची। ढोला ने पानी पृथ्वी पर लुढ़का दिया और कहा—

"धिन्न तिहारी रीति धन्नि जिह बूभ वड़ाई। विना जानि पहॅचानि नीर दौँतिन कूँ लाई।

इम परदेसी राजकुमार

गढ पिंगुल के बीच में हम उतरे नौलखा बाग।

' जल पाने धनि मरमिन रानी नहीं श्रीक वंगेजा चिल बँधे'' म जिन श्रत्यन्त प्रसन्न मन दो हार लेकर महलों में पहुँची 'मौर ढोला के श्राने का सवाद दिया। मारू ने तारों को बुलाकर श्रम्सली भेर का पता लगान वाग में भेजा। तारों मारू का रूप धरकर गयी। तोवा श्राम की डाली पर था। उसने ढोला को बताया कि इस ढोले में कीन श्रारहा है ? तारों ने हाथ में लोटा लेकर ढोला से कहां—

"वारह वर्म मे तुम वगदेश्रौ मेरी चूक कहाई। कृहियत ए परवीन जाति घर मालिनि व्याही॥

1801 12

ने ढोला को वताया-

श्रमम डार ते तोता नें वताई!

श्रवकें नीरं मिसरानी लाइ। विरफे गारी न देइ सुनाय।

पीपर की चौखिट न लगावें सारे आधान से नारि मिर जाय साँची मानिजा वात

पॉॅंच ऋसरफी दीजौ मिसुरानी ऐ पाछें ते जोरि दीजो हात। इतनी दुई सुनाय

नल ने ऐसा ही किया। त्राह्मणी लौट कर मारू के पास गयी श्रीर कहा कि यह वीसों विसे ढोला है। तुम्ही जाकर पानी पिलाश्रो। श्रव मारू स्वय श्रपनी सहैलियों के साथ टोला के पास पहुँची। तोवे

ने बता दिया कि जो मैले भेष में है वही तेरी पतित्रता मारू है। ढोला ने मारू से पूछा ऐसा मैला भेप क्यों वना रखा है :--

'सवरी सहेली पतिभरिता मारू तेरी ऊजरी तू चों मैले भेस

के नगर बोबी नहीं के सावनु नाएँ तेरे देश।"

मारू ने उत्तर दिया:-

''मन के त्यागि विचार

बारह वर्स गई वीति के पिया विन सब फीके परे सिंगार।" तव वातों में हो पहेलियाँ बुक्ताकर मारू ने ढोला की परीचा

ली। मारू श्रीर ढोला के ये उत्तर-प्रत्युत्तर हुए ''धीरो सो गाह्यो केसरिया वलमा मैं कहूँ।

याइ मोरि कें लगाय दें मेरे श्रद्ध

लाख दुहाई बुध वाबुल की रथ जोरि चल्ंगी तेरे सग।"

"धौरेई धौरें एक धोवी घोवें कापड़े

धौरोई वगुला पाँखु

इक बौरी मोइ रखतु ऐ तेरी नवल गुर्दा में पद्मिनी हाँसु। याऊ ऐ न मानै तो तेरे मुख में वतीसी खिल रही।"

'रातौ सौ गास्मौ केसरिया वलमा फिर कहूँ

मोरि कें लगाय दें मेरे श्रह

लाख दुहाई बुध बाबुल, रय जोरि चल्गी तेरे संग।"

"रातेईराते एक दिन की मुँदनी पे वादरा

¢

बुध राजा की मारवे जाके हियरा वै अजब बहार बीच बीच में काच हिलब्बी यामें द्वेनग सांचे जिंद रहे। जाई में लिंग बुिम जाय के बिन्द खोलें मेरों आदि सरीरी नई जाई में बिरहु समॉय। मोहर छाप तो जाप रजपूतन की दुकि रही। सिर गूँदी पें सीसफूल माँथे पें बेंदी सोहें सोने के तरिका नौंह भिर सुरमा सारि की। सोहें गुदी में नौलखा हार हरी-हरी चुरियाँ, बजनी मुँदरी, बाजूबन्द, खपला जाकें गजरें लहजा लें रहें।

, काच हिलव्वी को हात आइनों, मारू बदन निहारे आपनी

कञ्चन वरन सरीरु

देखि रूप राजा बुध की वेटी नैननु में ते बरसे नीरु। चदरमा तो ते वादु करूँगी मैं पिड की बिहूनी मारवे। रूप दयो सबु मोय

तीन लोक के कर्तमकर्ता, में कहाँ लै सराफूँ बैरी तोय। ऐसे पुरख ते जूरी दीनी मेरी खबरि ब्याहते नाँइ लहे।

मारू ने शृङ्गार किया। माँ से कहकर अपनी सहेलियों सहित होलों में वैठ कर वाग में गयी। वहाँ अपनी सहेलियों से कहा कि ऐसी कौन है जो होला को पानी पिला आये ? पहले नाइनि तैयार हुई। ताते ने होला को बता दिया कि नांइन आरही है। नांइन की भी वही दशा हुई जो तारों की हुई थी। वातें भी वैसी ही हुई। कोड़े की चोट से व्याकुल होकर वह मारू के पास आयी। नाइन के प्रधात वर्नेनी (विश्विक वधू) ने वीड़ा उठाया। वर्नेनी नायिका का यह वर्शन लोक-किन वे लाला से कराया है.—

"जाति वनैनी दारी ढीलौ वाँवे घाँघरौ मारिन जानै सैन

देखि विराने लाल कूँ नीचे कूँ लटकाय दए श्रपने नैन'

इसको भी को हे खाने पड़े। पर तोते ने ढोला को समका दिया कि "हौलें दीजो लोधरी, नई सारे सेठानी जायगी प्रान गमाय"। ढोला से प्राण बचाकर सेठमल सेठ की धीय माय के पास लौट आयी। तब बाह्मणी की तच्यार हुई। ब्राह्मण-पुत्री को थाते देख तोते मिलेगे, तभी हर बार वह निराश होता है। इस प्रकार धेर्य की कड़ी परीचा करता है; साथ ही जहाँ धेर्य की सीमा पहुँची दीखती है, वहीं छुछ अद्भुत प्रसङ्ग उपस्थित कर देता है। पहले तो भली प्रकार यह परीचा करनी ही चाहिए थी कि यह ढोला ही है, या कोई छली। तब 'सत' की परीचा का प्रश्न उपस्थित हुआ। वह 'सत' मारू को ही नहीं दिखाना पड़ा, ढोला को भी दिखाना पड़ा। इस परीचा-विधान में उसने नाँइन, बनैनी, बामनी आदि नायिकाओं के वर्णन का भी अवसर निकाल लिया है। प्रेम गाथा का प्रसिद्ध तोता यहाँ भी निरन्तर उपस्थित है; ढोला को वही मार्ग बता रहा है।

यह तोता तो स्त्रियो द्वारा गाये जाने वाले ढोला-विषयक एक छोटे लाक-गीत में भी मिल जाता है। उस छोटे गीत में भी मारू ने चिट्ठो देकर ढोला के पास सन्देश भेजा है। ढोला करहा पर चढ़ कर स्त्राया है, उसका धूमधाम से स्वागत सत्कार हुआ है। लोक-गीत का खाने वाला नायक विना लपभप सिकी पूरियाँ खाये कैसे रह सकता हैं-? आखिर मारू की विदा का भी दृश्य इस छोटे गीत में स्त्रा ही गया है, सम्भवत उसीको प्रस्तुन करना इस लोक-किय को स्त्रभीष्ट था। इस-गीत-मे ढोला-मारू की कथा से भी स्त्रिधक महत्त्वपूर्ण है, इसका घरेलू वातावरण। मारू ननद है, उसकी भावज से लड़ाई हो गयी है। माँ से पूछती है मारू, मेरा विवाह कहाँ हुआ है? तव वह पत्र भेजा है। जब मारू विदा हो रही है तव की ये पिक्तयाँ जो इस गीत की स्त्रिनम पिक्तयाँ हैं कितनी मार्भिक हैं—

"लाड़ो भोतु रही रे प्यौसार तिहारे भटकि मरे में भरतार लाड़ो भटपट करी सिंगार भैया मिलि लेड हियरा लगाय वेटी तो जॉंत्ये सासुरे भावज मिलि लेड चुँघटा पसारि तिहारे तो मन के चीते हैं गये भावज मिलि लेड मुँहड़ो सकोरि घूँघट तो रोस्रो मन हॅसो लाड़ो करि दई तैयारी ससुरारि की स्रली एे श्रपने देस कूँ।" राते ई सैमरि फूल इक रात्यी मोय रखत ऐ तेरी मॉॅंगनु भरयौं सिन्दूर याऊ न मानों तौ तेरी नथ में राती लालरी" जाऊ में जानेंगी भू द

चम्पा बाग के बीच में तेरे मारि के उड़ांड दूंगी हूँ क।'

इन उत्तरों से मारू को निश्चय हो गया कि यही ढोला है। चह डोला से बाहर पानी लेकर आयी। उसने ढोला से कहा अपने 'सत' का परिचय दो। ढोला ने कहा मेरे पास सत कहां से आया ? रेवा से विवाह कर लिया है। तुम अपनों सत दिखाओं कच्चे कुल्हड़ में कचा सूत बॉब कर पानी कुए में से खींच कर पिलाक्यों तो पानी पींऊँगा। ये सामत्री मेगायी गयी। मारू ने सूत को संबोधन करके कहां--

> "एं ठि मेठि धन देंति मरोरा सुनि सुनि रे मेरे सूत के डोरा तरी मेरे सुसर पे पाग, दुर्भेती पे तेरोई जोरा तरी ऐ ससर मै पाग चम्या बाग के बीच में लड़जा राखें सृत सिरदार त वनि रह्यों मेरे हात राधा, रुकिमिनि सीता सी भमानी उनऊ कें लिंपिटि रहारी होरा गात।

तो ते को बलमान विमं फाँस तेरी वने, लङ्का वाँधि लए हनुमान। हतुमत याँधि लग लङ्का मे तौ का घड़ा हमारौ नाँय वेथे"

मदारों के टोने में जहाँ मदारी के सम्बन्ध में भी हमें कुछ विदित हो गा है, वहाँ टाला की वर्णन-शैली का भी प्रत्यन्त परिचय मिल जाता है। किम प्रकार कुशल कथाकार की भाँति लोक-कवि लोक विश्वासों के श्राधार पर किसी भी योग को टालता चला जाता है, स्त्रोर सुनने वाला जब हर बार यह स्त्राशा करता है कि स्रव इस वार मारू अवश्य ढाला के पास पहुँच जायगी, और दोनों वियोगी

<sup>े</sup> हीर राके में भी रौभाने हीर से ऐसे ही पानी खीच कर पिलाने फे लिए करा है। हीर ने भी इसी प्रकार प्रपते सत का परिचय दिया है।

## चतुर्थ श्रध्याय लोक-कहानियाँ

(ग्र) पूर्व पीठिका

भारत में लोक-कहोनियाँ-लोक-गीत 'की वर्चा करते हुए, हमने कुछ लोक-कहानियों का भी परिचय प्राप्त किया है। 'ढोला' प्रवन्ध-गीत लोक-कहानी ही है। लोक-कहानियाँ गेय ही नहीं होती, मौखिक वार्ता अथवा गद्य रूप में भी होती हैं, यह हम द्वितीय श्रध्याय में भली प्रकार देख चुके हैं। इस श्रध्याय में ऐसी ही कहानियों पर विशेष विचार करना है। त्राज़ त्रज में जो लोक-कहा-नियाँ प्रचलित हैं, वे जैसा प्राय सभी लोक साहित्य का स्वभाव है, वड़ी गहरी जड़े रखती हैं। उनकी परम्परा देश-विदेशों में भी देखी जा सकती है, श्रीर श्रपने देश में भी उनका एक इतिहास पाया जा सकता है। कहानियों का यथार्थ इतिहास तो उनके विकास की विविध श्रवस्थाश्चों का निरूपण करके यह प्रकट करने में है कि कीनसी कहानी कव, कहाँ से, क्यों उदय हुई श्रीर कैसे ? किन-किन श्रवस्थाओं में विकृत-संस्कृत होते-होते त्राज के रूप में त्रायी है। यह कार्य बहुत महत्व का तो है ही, बहुत मारी भी है श्रीर एक व्यक्ति का नहीं अनेकों का वर्षों का परिश्रम ही इस दिशा में कुछ सफलना दिला सकता है। यहाँ तो हम बहुत संचेप में इस विषय की रूपरेखा का ही परिचय दे सकते हैं।

लोक-कहानियों की साहित्यिक श्रभिव्यक्ति—भारत्वर्ष कहानियों का देश माना गया है। ये लोक-कहानियाँ प्रायः समस्त भारत में ही नहीं समस्त संसार में ज्याप्त मिलती हैं। जो बज में शाता हम निकरे गैत जु आपनी, धोय पोछि गोदी लए।
जय रथ रोसन आयो, "रथमान रथ कूँ ज्याई से हाटिए।"
श्रीरु जलदी ते देउ खुलताइ।
"कोखि नाएँ बेटा, पाठि नाएँ भच्या, मेरी रथ किननें डाटिए"
"मैया ताते संगरे पानी घरवाइ. मेरी मैया ऐ उबिट न्हवाइऐ।"
'कोन रजन के तुम बेटा श्री किहियो, कहाँ तुमारी गामु।
फोन मातु तुमें जनिम ऐ श्रीर कहा पिता को नामु।"
छोटो ललतु मेरी नाम ऐ वागन विच मेरी गामु।
मालिन मेरी माय श्रीर पिता को नामु न जानिऐ।
छूटत दूधन धार, ललत जी के मुख परी।
"मालिन तोइ डालू मरवाय, जावा श्ररथु वताइए।"
'राजा काए कूँ डारी मरवाय, घूरेन लाल जु पाइऐ।
सुम राजा श्रमले गमार, कहूँ काँकर पाथर नाँइ जनिमए।"
गाजा कुमरु जो गोदी लें लए, लाला कुमरु सुनामत बात।
'राजा श्राधी राजु मालिन कूँ दीजिऐ, जिन मेरी जनमु

ताई ऐ चौराहे पे देउ गढ़वाय गुरु रे लपेटि कुत्ता छुड़वाइए। मेरी मैया ऐ दुख जो दीजिऐ।"

यह प्रवन्ध-गीतों का सिन्ना श्रध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि लोक-जीवन श्रपने छोटे श्रीर बड़े भावों को प्रकट करने में कितता सन्नम है। गीत मानव-जीवन की प्रत्येक गित के साथ रमा हुआ है। इसमें उसकी जाति परम्परा के भाव, उसका स्वभाव, उसकी कल्पना, उसके विश्वास, उपचार-श्रनुष्ठान सभी का मर्म श्रभिव्यक्त हो रहा है। गीत लोक-जीवन के मार्मिक चिह्न हैं।

इस साहित्यू में भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में 'वरुण' की वह प्रार्थना ली जा सकती है जो शुन रोप ने की है। ऋग्वेद में इसका कोई वृत्त नहीं मिलता। श्रागे उपनिपदों तक पहुँचते-पहुँचते इसका एक श्रच्छा कथानक वन गया है। इसमें 'वरुए' ने हरिश्चन्द्र को रोहित इस शर्त पर दिया कि वह अपना पुत्र उसे प्रवान कर देगा। रोहित उत्पन्न हुआ, वरुण ने उसे कई वार टाला अन्त में रोहित वन में चला गया। वहाँ अजीर्गत को कुछ गौएं देकर शुन शेप को उसने रोहित के स्थान पर विल देने के लिए कय कर लिया। छुछ और गायों कं लोभ में अजीर्गत स्वय ही शुनशे प की विल चढ़ाने के लिए तत्पर हो गया । विश्वामित्र ने उसे अपना पुत्र वनाया और वरुण से प्रार्थना कर मुक्त कर दिया। यह कथा वड़ी महत्त्वपूर्ण है। राज्याभिषेक के श्रवसर पर इस वेदांश का पाठ इसके श्रर्थगीरव को श्रौर भी वढ़ा देता है । ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों से शुन शेप के विलदान की कहानी ता वैदिक साहित्य में ही प्रस्तुत हो गई। लोकवार्ता में इसने और भी रूप वद्ला। यदि अत्यन्त सूदमदृष्टि से देखा जाय तो यही कहानी 'सत्य-हरिश्चन्द्र' की प्रसिद्ध लोक गाथा वनी है। प्रायः नाम सभी वैदिक हैं। हरिश्चन्द्र हैं ही, रोहित रोहिताश्व हो गया है, विश्वामित्र बद्ल नहीं सके। वैदिक कहानी के मूल में दो तत्त्व थे, विश्वामित्र का का शुनःशेप के पच में हरिश्चन्द्र के यज्ञ का विरोध । इससे लोकवार्ता को यह सूत्र मिला कि विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के विरोधी थे। रोहित वन-वन मारा-मारा फिरा, वरुण जब तब आकर अपनी विल मॉॅंगने लगा। इस तत्त्व मे बहुत परिवर्तन हुऋा । श्रागे वैदिक देवतात्रों का जो विकास हुआ उसमें 'वरुण' का कोई स्थान नहीं रहा, कहानी में भी वह स्थान केंसे रहता। 'वरुण' हरिश्चन्द्र से बिल मॉॅंगता था, उसका स्थान 'विश्वामित्र' को ही मिला। विश्वामित्र हरिश्चन्द्र से वार-वार दक्तिणा मॉॅंगने आते हैं। 'रोहित' का यन वन डोलना, हरिश्चन्द्र के सकुदुम्व काशी जाने के रूप में बदला। दूसरा प्रधान-तत्त्व हैं रोहित' के स्थान पर शुनःशेप की यिल की तय्यारी, कुछ ही चए रोप हैं कि उसकी पिल करदी जायगी तभी विश्वामित्र छादि की प्रार्थना से वरुण द्वारा उसकी मुक्ति। लोक-गाथा या धर्म-गाथा में रोहित ही शुन शेष बना है, उसे सर्प ने काटा है, वह मर गया है। अजीर्गत और विल का ै निलियम ऐच० राबन्सन लिखित 'दी गोल्डन लीजेड ग्राफ इण्डिया की मूमिका

मिलती हैं, वे वगाल, बुन्देलखण्ड, दिल्ला भारत में ही नहीं, जर्मनी, इटली खादि में भी मिलती हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने यह माना है कि इन कहानियों का मूल उद्गम् भारत में हुआ। यद्यपि इस मत को सभी विद्वानों ने प्रहण नहीं किया है, बाद में ऐसे भी व्यक्ति हुए जिन्होंने कहानी का उद्गम अन्य प्रदेशों में भी सिद्ध करने की चेष्टा की, फिर भी इस विवाद से भी भारत का महत्व कम नहीं हुआ। भारत में लोक-कहानियों की 'साहित्यिक' श्रमिव्यक्ति की एक परम्परा विद्यमान मिलती है। प्रथम श्रध्याय मे हम धर्म-गाथा से लोक-गाथा श्रीर लोक-कहानी के उद्गम की कुछ चर्चा कर चुके हैं। वेट विश्व-साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। उसके कितने ही वृत्त कहानी के रूप में हैं। यहाँ कहानियाँ भी हैं। श्रौर कहानी के बीज भी हैं। भारत में जो यह विश्वास प्रचलित है कि पुराण वेदों की व्याख्या करते हैं, विना पुराणों के वेद सममे नहीं जा सकते, यह विल्कुल निराधार नहीं। लोक-दृष्टि से वैदिक देवों की व्याख्या पुराणों में देखी जा सकती है। इस सबसे यहीं सिद्ध होता है कि वेदों की वीज कहा-नियाँ ही पुराणों की कथात्रों में पञ्जवित-पुष्पित हुई हैं। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ उत्तट-फेर हुई, इसमें सन्देह नहीं। वेदों में जिन देवताश्री का विशेष महत्व था वे गीए हो गये, जो गीए थे वे महत्वशाली हो गये। यही नहीं ब्रह्मदेव, शकर, लद्मी, पार्वती, कुवेर, द्तात्रेय जैसे नये देवता भी प्रकट हुए श्रौर पुराण-कथा मे लोक -वार्त्ता के प्रभाव को सिद्ध करने लगे। इस नये प्रभाव के कारण वैदिक देवतास्त्रों का फर्डी-कर्ही अपमानजनक चित्रण भो हुआ । यह सब विकासावस्था की ही परिणितियाँ है। इन सबके मूल, जिनके आधार पर पुराण कथायें पक्षवित हुई , प्रायः वेदों में देखे जा सकते हैं। विशेषतः उन लोक वार्तात्रा के मूल जिनका सम्बन्ध सौर-परिवार से हैं; भले ही यह सम्बन्ध 'शब्द' की अर्थ-शक्ति के खेंप के कारण ही क्यों न हुआ हो। वैदिक साहित्य में वेद ही नहीं, आरण्यक, ब्राह्मण स्रोर उप निपद सभी सम्मिलित होते हैं।

वैविक बीज: वरुरा—यि समस्त वैदिक साहित्य को लिया जाय तो वेद की ऋचाओं के बीज से एक पूर्ण कथा का विकास

<sup>े</sup> देखिये हिन्दी में प्रकाशित 'वैदिक कहानियां'

३ देखिये प्रथम भ्रध्याय।

'सरयनारायण' भें हमें उसी 'वरुण' के दर्शन कराता मिलता है।

इससे श्रीर श्रागे इस कथा के 'पुत्र-दान' वाले श्रंश ने तो एकानेक रूप प्रहरा किये हैं। 'वरुएा' का स्थान कही किसी देवता ने ले लिया है, कही किसी सिद्ध पुरुष ने । जिस सम्प्रदाय ने इस कथा-यस्तु को प्रहण किया उसने अपने श्रतुकृत ही 'वरुण' के स्थान पर किसी श्रपने इप्र को स्थानापन्न कर दिया। गोरखपन्थियों के प्रभाव से प्रभावित कहानियों में यह कार्य सिद्ध ही करते मिलते हैं, बहुधा स्वयं गोरख या उनके कोई पहुँचे शिष्य। किन्तु वज में प्रचलित एक कहानी में लोक-मानस ने इस 'वरुए' को दानव का रूप भी प्रवान कर दिया है। दाना वावाजी वनके आता है, पुत्र का वरदान देता है, पर कहता है पुत्र मुक्ते देना पड़ेगा। श्राखिर वायाजी पुत्र का क्या करेगा ? वरुए को तो उसकी विल दी जाती, वायाजी वरुए तो हो नहीं सकता। तब वह उसे खायेगा, मनुष्य को खाने वाला 'दानव या वाना'। लोक-मानस में कहानी की रूप-रेखा ठीक हो गयी, श्रीर 'वरुए' को यहाँ 'दाना' यनना ही पड़ा। श्रय वह 'तेल के कड़ाह' में पका कर उस वालक को खायेगा। उस वालक से सात परिक्रमायें भी करायेगा। 'दाना' तो बना, पर लोक-मानस उसे भी धार्मिक कर्म-काएडी वना गया। यह दाना वह दाना नहीं जो अन्य कहानियों में मनुष्यों को यो ही विना किसी अनुष्ठान के मार-मार कर खा जाता है। 'तेल का कड़ाह' यज्ञ का प्रतीक है, सात परिक्रमा उसे ऋौर भी वार्मिक रंग दे देती हैं। इस कहानी में कही तो वह वालक मारा जाता है, और वाद में उसका बड़ा या छोटा भाई खाकर उसे पुनरु-जीवित करता है, दाने को मारता है, कही स्वयं वालक ही दाने को अपने म्थान पर तेल के कड़ाह में डाल देता है, श्रीर यहाँ वरुणत्व के

<sup>&#</sup>x27; 'सत्यनारायएा' शब्द में भी वहएए' का ग्रर्थ दीखता है। 'सत्य' श्रीर 'ऋत' वेद में 'ग्रन्त' ले विरुद्ध माव- रखते हैं। ऋत वेदो में प्राय- तीन श्रयों में प्रयुक्त हुपा है तीनो ग्रयं परस्पर सुमम्बद्ध हैं। एक ग्रयं ऋत का 'सत्य' भी है, तभी जो सत्य नहीं है उसे 'मनृत' कहा जाता है। वहएए 'ऋत' का स्वामी है, ऋत का रक्षक, ऋत का उद्गम (ऋतस्य, २, २५, ५) कहा गया है। 'नारायएा' शब्दत 'नार मं ग्रयएां' है। यह 'सिन्युपति' का प्यांय माना जा सकता है। वेद में 'सिन्युपति' शब्द मित्र ग्रीर वहएए दोनो के जिए शाया है।

कायह लोक-गाथा के ब्राह्मण श्रीर सर्प के रूप में हो गया है। यहाँ भी देवताश्रों ने उसे प्राण्दान दिया है।

श्वागे के विकास में मूलत यही 'वरुए'-कथा 'सत्यनारायए' की कथा में बदली है। दोनों के प्रधान तत्त्व यहाँ तुलना की दृष्टि से दिये जाते हैं—

१—हरिश्चन्द्र वरुण से पुत्र की याचना करता है, वरुण उसे पुत्र देता है। किन्तु यह वचन ते तेता है कि वह उस पुत्र को वरुण को दे देगा।

२—पुत्र होता है, वरुण मॉगता है। हरिश्चन्द्र उसे कभी कोई वहाना बना कर कभी कोई वहाना बना कर टालता जाता है।

३—रोहित गरुण से यचने के लिए घर छोड़ कर बन में चला जाता है।

४--- रोहित कोई चारा नहीं देखता तो अपने स्थान पर शुन रोप की बिल देने का प्रस्तुत होता है।

४—विश्वामित्र आदि की प्रार्थना से प्रसन्न बरुए शुन शेप के रूप में रोहित को मुक्त कर देता है। १—सेठ पुत्र-कामना से सत्य-नारायण की पूजा का सङ्कल्प करता है।

२—पुत्री होती है। सेठ कथा को टालता जाता है। कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने।

३—पुत्री का विवाह हो जाता है। श्रव जामातृ ने रोहित का स्थान ले लिया। सेठ जामातृ के साथ न्यापार के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है।

४—कई सङ्घटा के वाद सत्य-नारायण की मानता करते हुए जब ये घर जौटते हैं, तो जामात के साथ नाव पानी में डूच जाती है।

४ — कथा द्वारा पूजा की सिविधि पूर्णता से प्रसन्न सत्यनारा-यण जामातृ को पुनः प्रकट कर देते हैं।

देवताच्या के विकास में 'वरुए।' विशेषता जल के देवता ही रह गये हैं। सेठ की कहानी में अधिकांशतः सत्यनारायए की कृषा की "भिव्यक्ति जल में ही हुई है। लोक-वार्ता में कथा की सृष्टि करने वाला ४-प्रायश्चित यह था '

राजा की वह वेटी अपने भाउँ को साथ लेकर, काले कपडें पहन, सबका उपहास सहते हुए थारा नगरी की यात्रा करें : धीरे-धीरे कपडें सफेद होने लगेंगे। नहीं पत्थर के किवाद मिलेंगे। उन्हें खोलने पर जल के घडे और ध्वजा मिलेंगी। पानी पीये नहीं। ध्वजा लेकर दोनो लौटे। उपहास सहते आयें। ध्वजा मुक्त पर चढायें। कपडें सफेद होने लगेंगे, कलाई छूट जायगा।

४-यही उन्होंने किया, श्रीर कलाइ से एक्त हुए।

'वरन' शब्द के खितिरक्त इम कहानी की उपरी रूपरेखा में 'वरण' सवानी कोई वात नहीं तीराती। मत्यनारायण की कथा के तन्त्र मों में तो 'शुन शेप' की कहानी के तन्तु हों से किसी सीमा तक साहश्य भी था. यहाँ वह भी नहीं मिलता। कृछ वातें अवश्य 'वरुण' की श्रोर संकेत करती हैं। इस कहानी के 'वरन विदाक' का भी जल से सम्बन्ध है। यह भी गला की बेटी के 'सत' के द्वारा उसके धर्म ऋत् का प्रतिपालक है, क्यों कि उसके रुप्ट होने पर राजा की बेटी जो फलों से त्लती थी, न तुल सकी। यहाँ भी देवता छापना उचित भाग न पाने के कारण रुप्ट हुआ है। इस गेप का मूल वह वैदिक भाव है जो 'वरुण' को व्रत-श्रभिरक्षक मानता है ''वृत्रास्पन्य समिथेषु जिदनते व्रतान्यन्यो अभिरक्तते सदा". यह न्यायकर्ता है 'धृतव्रत' है। रानी की बेटी फल में न तुल सकी, उसने सोचा मेंने क्या पाप किया है— जैसे वेद के इस मन्त्र का भाव ही यहाँ ख्यों का त्यों लोकवार्ता में विद्यमान हो:

पृच्छे तदेनो वरुण दिहन्तूपो एमि चिकितुपो विपृच्छम् । समानमिन्मे कवयश्चिदाहुर यं ह तुभ्यं वरुणो हणोते ।

िञ्च० ७,-दद, ३ 🗍

यह भी असंदिग्ध है कि वरुण प्रार्थना से संत्रृष्ट होता है, और अपराध का प्रायश्चित चाहता है। प्रायश्चित कर लेने पर वह प्रसन्न होता है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में हमें वे बीज और विन्दु, चौर किसी सीमा तक उनका विकास मिलता है, जो संसार की लोक-वार्ता द्योर लोक-कहानी के एक विशद भाग का धोतक 'मिए मूँगा' हमे मिल जाते हैं। वह दाना कड़ाह में पड़ने ही. मिण-मूँगा में परिणन हो जाता है। बालक हर दशा में शुनः शेप की-भाँति हो मुक्त हुआ है। किसी-किसी उदार लोक-मानस ने उस वाबा जी को वाना न बनाकर जादूगर ही बना दिया है, वह बालक वहाँ विद्या सीखता है और अन्त में अपनी विद्या से अपने गुरु बावाजी से मपटें करके और उसे मार कर अपने माता- पता के पास आ जाना है। बरुए में दानवत्त्र का श्रारोप भी श्रकारण नही, उनका बीज ऋग्वेद में श्राये शब्दों में हमें मिलता है। वरुण के लिए वेद में 'श्रम्र' शब्द का प्रयोग हुआ। भाषा-वैज्ञानिक जानते हैं कि यह 'श्रसुर' जेन्दावस्ता का 'त्रहुर' है जो 'त्रहुरमज्द' नाम से जरथुस्त्र मताव-लिम्बयों के लिए 'बरुए' जैसा ही प्रधान देवता है। 'ऋसुर' शब्दार्थन शक्तिशाली व्यक्ति को कहा जायगा, किन्तु 'सुरीं' के विरोध में आगे चलकर 'श्रसुरों' की जो कल्पना हुई उससे यह शब्द राच्चस श्रीर दानव का अर्थ देने लगे तो आश्चर्य की बात नही। वरुण की ऋग्वेद ने मायिन भी बताया है, 'प्रति यञ्चष्टे अनृतमनेना अव दिना वरुणो मायी न सात।" यही मायावी वरुण कभी बावाजी बन जाय, श्रोर जादू श्रादि के विविध चमत्कार दिखाये तो श्रपने विकास के मार्ग से दूर नहीं पहेगा। यह 'वरुए' की कहानी का एक रूप है। इनमे वरुण का उल्लेख कही भी प्रत्यच्च नही हुन्त्रा । किन्तु ब्रज में एक ऐसी भी कहानी मिलती है, जिसमें इस देवता का नाम भी सुरिचन है। यह कहानी 'कार्तिक' में 'कार्तिक स्नान' के अनुष्ठान में स्त्रियाँ कहती सुनती हैं। यह कहानी 'वरन बिंदाक' की कहानी कही जाती है। यह 'वरन' 'वरुण' के श्रतिरिक्त और कौन हो सकता है ? विदाक तो 'वृदारक' है ही। 'वरन विंदाक' की कहानी में निम्नलिखित मुख्य वाते हैं :-

१—एक राजा की वेटी: फूलों से तुलती: कार्तिक स्नान करती पर वरन-विंदाक की कहानी न सुनती इस पर 'वरन-विंदाक' रुष्ट हुआ।

२—दूसरे दिन इस देवता ने जल में इसका पैर छू दिया। श्रय वह फ़्लों से पूरी न तुली इससे देवता का क्रोध विदित हुआ।

३--देवता से प्रार्थना की वह प्रसन्न हुआ: उसने प्रायक्षित बताया। ऋषिपुत्र ने प्रहण किया है। इन उपनिपदों में 'दृष्टान्त' कहानियों का भो उपयोग हुआ है। केन उपनिषद में आई दिव्य पुरुष सम्बन्धी रोचक कहानी कौन भूल सकता है। कठोपनिपद भी स्वय एक कहानी है, जो हिन्दी में अपने दार्शनिक पच्च को गौण करके 'नासिकेतो-पाख्यान' के रूप में सदल मिश्र द्वारा संस्कृत से अनुवाद द्वारा लायी गयी है। उपनिषद युग प्रवल चिन्तन का युग था। फलत. 'कहानी' के निर्माण की प्रेरणा इस युग में दुर्वल हा गयी थी। किन्तु इस युग के वाद जो युग आता है, उसने तो कहानी को इतना महत्व दिया कि यही सब प्रकार के भावों का माध्यम बन गयी। यथार्थ में 'कहानी' की वास्तविक प्रतिष्ठा इसी युग में हुई।

रामायरा-महाभारत—यह युग रामायरा-महाभारत का युग कहा जा सकता है। रामायण श्रौर महाभारत पौराणिक-युग के पूर्व गामी महाकाव्य हैं। रामायण श्रीर महाभारत के स्वभाव में वहुत अन्तर है। रामायण प्रायः एक ही सुसम्बद्ध कथानक है। इतना होते हुए भी सन्दर्भ की भाँति इसमें भी कई कहानियाँ श्रीर पिरोयी मिलवी हैं। 'गगावतरण' तथा 'गौतम यानी श्रहल्या' की दो प्रसिद्ध कहानियाँ तो वालकाएड में ही मिल जाती हैं। श्रीर भी छोटी-वड़ा कहानियों इसमें मिलती हैं। 'महाभारत' ता कहानियों का वृहत्-कोप ही है। इसमें कहानियाँ मूल कथा सूत्र से घनिष्टत सम्बद्ध नहीं। उसमें एकानेक उद्देश्य श्रीर श्रमिशाय वाली श्रनेकानेक कहानियाँ हैं, जो कही तो मुख्य कथा-वस्तु की प्रासिगक वस्तु का काम देती हैं, कही दृष्टान्त की भौति हैं। कही पूर्वेतिहास के रूप में हैं, श्रीर इनके द्वारा नीति श्रीर राजनीति, धर्म श्रीर समाज, प्रेम श्रीर मर्थादा के न जाने क्तिने सत्य त्रीर तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। इस महाभारत मे इतिहास स्रोर लोकवात्ता के तथ्य इतने घुले-मिले हैं कि उसके पात्रों के श्रस्तित्व के सम्बन्य में भी सन्देह होने लगता है। ऐसे विचारों का यह परिएाम है कि कुत्र विद्वान कृष्ण, युधिष्ठिर त्रादि को काल्पनिक स्रनैतिहासिक व्यक्ति मानते हैं। 'महाभारत' का हमारे यहाँ ऋत्यन्त महत्व है। धर्म श्रीर समाज का तथा हमारे इतिहास और विश्वास का यह स्रोत है। श्रनेकों महाकवियों को इसमें से श्रवने काव्यों के लिए श्रखएड सामत्री और प्रेरणा प्राप्त हुई है। हमें यहाँ इसके ऐतिहासिक मूल्य का विचार नहीं करना है। हम यहाँ यह भी नहीं कहना चाहते कि'महा- म्लाधार है। अनेकों लोक-कहानियों का मूल, वेदों के द्वारा सौर-देवताओं में पाया जा सकता है, पाया भी गया है। इस यहाँ उनने विस्तार से इस विषय की चर्चा नहीं कर सकते। कुछ प्रमुख वैदिक-कहानियों की रूप-रेखा ऊपर प्रथम अध्याय में तथा यहाँ प्रस्तुत कररी गयी है। मैक्समूलर तथा उसकी शाखा के विद्वानों का यह श्रिभमत है कि इन वैदिक दिव्य देवताओं की कहानियाँ, वेदों से भी पुरानी हैं। इन वार्ताओं का मूल ढाँचा विविध आर्य-परिवारों के एक दूसरे में पृथक होने से पूर्व ही गढ़ा जा चुका था। यह हमारी शोध का विषय नहीं । इतना श्रवश्य मानना पहेगा कि वेदों में जो संकेतात्मक जल्लेख हैं उनसे तत्संबन्धी उस काल में ज्ञात किसी कहानी के विक-सिन रूप का ही पता चलता है। वेटों में अनेकों कथायें हैं। वरुण, धन्द्र, सूर्य, उपा. श्रादि के संबन्ध में वैदिक कथाश्रों का कुछ उल्लेख यहाँ हुआ ही है। 'अधिन्' जो बाद में अधिनीकुमार हो गये की कथा कम आकर्षक श्रीर विचित्र नहीं। वेदों में जो आख्यान मिलते हैं उनसे तो विद्वानों ने नाटक के मूल की कल्पना की है। श्राख्यानों में से प्रसिद्ध श्राख्यान हैं पुरुरवा तथा उर्वशी का, यम-यमी का। श्रगस्त श्रौर लोपामुद्रा की कहानी भी इसी वर्ग की है। वेद श्रीर वैदिक-साहित्य की इन कहानियों को हम उपनिषद-काल से पूर्व की कह सकते हैं। उपनिषदों में इसे कुछ नया रूप मिलता है।

उपनिषद-कहानी—गार्गी श्रीर याज्ञवल्क्य का सवाद, सत्यकाम जावाल, प्रवाहण तथा श्रश्वमित की कहानियाँ उपनिषद-युग में मिलती हैं। वैदिक-काल की कहानियाँ किसी न किसी रूप में यज्ञ की विधि श्रीर श्रमुष्ठान से श्रथवा स्तुतियों ( जैसे दान-स्तुतियाँ ) से सम्वन्धित थीं। विविध देवताश्रों के कृत्य ही इन कहानियों के विशेष विषय थे। उपनिषद-काल की कहानियों में यह श्रलौकिकता श्रीर श्रामुष्ठानिक स्वरूप नहीं मिलता। देवताश्रों का स्थान राजा या

<sup>े</sup> देखिये 'दी माइयालाजी माव दी मार्यन नेशन्स', लेखक रेवरह सर जी॰ डब्ल्यू कांग्स तथा इस पुस्तक का प्रथम भ्रष्ट्याय।

र देखिये 'घटेज लैक्चसँ भ्रान ऋग्वेद' श्रद्याय ३, पृष्ठ ७० तथा व्याख्यान भाठवाँ, तथा नवाँ ।

³ 'वैदिक पास्यान' लेखक जे० वी० कीय० तथा 'दी सम्कृत ड्रामा' रोखक वही।

देखने की उत्कर्ण उद्य हुई। वासुिक के साथ आर्यक भी था। आर्यक भीम की माता का प्रियति मह था। वह वासुिक का भी अत्यन्त प्रिय था। वासुिक ने आर्यक के इस सम्बन्धी को मनचाही वस्तु भेंट करने की इच्छा प्रकट की। आर्यक ने कहा कि भीम को आप अस्त पी लेने दे। भीम ने आठ कटार यह शिक्तपद जल पीया। जल में गिरकर सर्प-लोक पहुँचने की वार्चा एक में नहीं, अनेकों कहानियों में मिलती है। 'वासुिक' के प्रसन्न होकर छुछ देने की बात भी साथ ही रहनी है। बज की प्रसिद्ध लोक-गीत कहानी 'ढोला' में इसी प्रकार समुद्र में फेक देने पर नल वासुिक के पास पहुँचा है। वहाँ उसने वह ऑगूर्टी प्राप्त की है जिससे वह अपने मनोनुकूल चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है। 'नाग पचमी' की कहानियों में भी साँपों के भाई बनने की बात आती है। इसी प्रकार अनेको लोक-वार्ता के परिपत्त्व तन्तु महाभारत म मिलते है, जिनक प्रयोग से महाभारत के महाकिय न अपने प्रकृत कथानक को अद्भुत और रोचक बनाया है।

महाभारत की भाँति पुराणों में भी कथा-साहित्य का श्रखण्ड-भण्डार भरा पड़ा है। पर जैसा हम पहले श्रध्याय में कह चुके हैं; इनमें लोक्यार्चा का श्रश रहते हुए भी ये वर्म-गाथायें ही हैं। इनसे भारत की भावनात्रों का घनिष्ठ वार्मिक सम्बन्ध है।

वृहत्कथा— तथा-साहित्य की दृष्टि से शुद्ध लोक कहानियों का वृहत समह गुणाट्य की पैशाची में लिखी 'वृहकहा' है। यह वृहत्कथा आज अभाप्य है। इसका संस्कृत अगुवाद 'कथा सरित्सागर' के रूप में आज तक मिलता है। यह मन्य वास्तव में कथाओं का सागर ही है। इसमें अति प्राचीन प्रचलित कहानियों का समह है। महाभाष्य' में एक महाकाव्य, तीन आख्यायिकाओं और दो नाटकों का उल्लेख मिलता है। आख्यायिकाये ही लाक-कथाये हैं। ये लोक-कथायं हैं— गासवदत्ता सुमनोत्तरा, और चैंगरथा। वासय-दत्ता' यथार्थ में उद्यन की कथा का मूलावार प्रतीत हाती है। 'कालिशास' ने मेघ को वताया है कि जब वह उज्जयनी न पहुँचेगा तो उसे वहाँ 'उदयनकथा' कहने वाले वृद्ध मिलेगे रे। कथासारित्सागर का सिन्नित

भहपि पतञ्जलि-ज्ञत महाभाष्य ।

उदयनकथा कोविद ग्रामवृद्धान्—मेधदृत ।

भारत श्रादि से अन्त तक मात्र कहानी-कथा का ही सप्रह है। किन्तु लोक-वार्ता का रूप उसमें प्रकट हुआ है, यह निर्विवाद हे। उसम प्रवान वस्तु के साथ दृष्टान्त स्वरूप अनेकों आख्यान और उपाख्यान आये है। य आख्यान और उपाख्यान महाभारत से भी पहले की लोक प्रचलित कार्यों ही है। वनपर्व में 'नल' की कथा ऐसी ही है। इस कथा का उपयोग युधिष्टिर को दुख में धैर्य और आशा जागृत करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार शान्तिपर्व में विशेष उपदेशों को हृदयङ्गम कराने के लिए कहानियों और उपाख्यानों को दृष्टान्त स्वरूप दिया गया है। उपाख्यानों का महाभारत में क्या मृल्य हे इस तो महाभारत का साची से ही समक्ता जा सकता है। आदि प्य श्री १०२ में कहा गया

चतुर्विशति साहस्री चक्रे भारत संहिताम्। उपाच्यानैविना ताबद्घारत प्रोच्यते ब्रुद्धेः॥

इससे यह स्पष्ट हो जाता है महाभारत के एक लाख ऋोकों में से २४००० ऋोक में प्रवान वस्तु है। शेष '७३०००' में उपाख्यान ही। दक चोयाई मूल कथा को तीन चौथाई उपाख्यानों के साथ महाकवि ने पक्षवित कर महाभारत' का निर्माण किया है। महाभारत में एक नहीं अनेका लोक वार्त्ता के राचक तत्व मिलते हैं, जो विविध रूपों में विविध लोक-वार्त्तात्रा श्रौर कथाश्रा में मिल जाते है। 'कर्ए' का नदी में बहाय जाना, उसका सूत द्वारा पालन वह सूत्र हें जो अनेको ब्रज की कहानियों में आज भी मिलता है। 'हिरणावतो' की कहानी मही नहीं, एक लाक-गात-कहानी में भी एक राजा की रानी क पुत्र को उसको सपात्नया घूरे पर फिकवा देती है, उसे कुम्हार पालता ह । वार विक्रमादित्य की एक कहानी में भा इसी प्रकार उस लड़की के पुत्र का सपत्नियाँ घूर पर फिकवा देती हैं जिसने यह भविष्यवाण। की था कि उसक जो लड़का हागा वह लाल डालेगा। इन कहानियो में घूर का बल्लेख हे, अन्य कई कहानियों में इसी प्रकार नदी का भी उल्लख है। भोग की कहानी तो लाक वाली की सार्वभीम सपत्ति है। भाम सा (वल हा हर कौरवा ने उसे विप खिलाकर गगा मे पटक दिया। भीम पाताल ने नागा के लाक मे जा पहुँचा। सपों ने उसे काट लिया। ध्यव ता एक विप न दूसरे को नष्ट कर दिया। भीम जग पड़ा, उसने सपो का त्व मारा। वासुकि में इस पराक्रमी मानवी वालक की

गङ्गा स्नान को जाया करती थी। उस पर राज पुत्र के गुरु, कोतवाल (नगर-रचकों का अधिकारी) तथा राजपुरोहित की दृष्टि पड़ी और सभी उन्माद्यस्त हो गये। उसने उन्हें श्रलग-श्रलग समय श्रवने घर माने का निमन्त्रण दे दिया। जिस महाजन के पास रुपये जमा कर दिये गये थे, उपकोशा ने जब उससे रुपये माँगे तो वह भी वैसा ही 'प्रस्ताव ऋर वैठा। उपकोशा ने सवसे ध्रन्त का समय उसे भी दे 'दिया। श्रव उसने इनके दरह की व्यवस्था की। पहले राजगुरु आये. उन्हें ऋषेरे कमरे में ले जाकर स्नान कराने के वहाने तेल-कालींच से लूद पोत दिया। तव तक राजपुरोहित आ धमके आरे राजगुरु को एक मजूपा में बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार राजगुरु और नगर-रत्तक के साथ किया गया। तब महाजन हिरएयगुप्त श्राया। वह उसे तीनों मंजूपाश्चों के पास ले गयी और उससे यह घोषित कराया कि वह उस सम्पत्ति को जो उसका पित उसके पास रख गया है दे देगा। उपकोशा ने तीनों मंजूषात्रों को संवोधन करके कहा कि हिरएयगुप्त की इस प्रतिज्ञा को हमारे तीनों देवता सुनले। तय उस महाजन को भी कार्लींच से पोता गया तब तक सबेरा होने लगा श्रौर नीवरों ने उसे घर से वाहर नङ्ग-घड़ंग निकाल टिया। उपकोशा प्रात-काल राजा के यहाँ गयी और महाजन पर श्रपना श्रमियोग उपस्थित किया। राजा ने महाजन को बुलाया। उसने कहा मैने कोई भी धन नहीं पाया। उपकोशा ने मंजूपा के देवताओं की सार्चा दिला दी। महा जन मंजूषा की वास्ती से भयभीत हुआ। उसने सम्पत्ति लौटा देने का वचन दिया। मंजूषा सभामें ही खोली गयी; तीनों रसिकों का उपहास हुआ। उन्हें देश निष्कासन का दण्ड मिला। यह कहानी श्रात्यन्त लोक प्रिय कहानी है। यूरोप और फारस में बहुन काल से लोक कथा के रूप में प्रचलित है। वजा में यही कहानी रूपान्तरित होकर प्रामीण वातावरण के अनुकृत वन गयी है, श्रीर इसका नाम हो गया है 'ठाकुर रामपरसाद'

<sup>े</sup> स्काट ने 'ऐंडीशनल अरेवियन नाइट्स' में यह कहानी 'लेडी आव कैरो एण्ड हर फोर गैंलेण्टस' के नाम से दी है, और 'टेल्स एण्ड अर्नेक्डोटस' में 'मरचेण्टस वाइफ एण्ड हर सूटर्स' के नाम से । 'अरौरा' के नाम से यह फारसी कहानियों में मिलती है। यूरोप में कही इसका नाम कस्टण्ट टु हैमिल', अथवा ला डेन कुइ भट्टा भ्रत बिट्टे, ग्रन ब्रिबोट् एट अन फारेस्टियर'

विवरण यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है। कथा-सरित्सागर में

भठारह खरड हैं, जिनमें १२४ श्रध्याय हैं। प्रथम श्रध्याय पूर्व पीठिका है। शिवजी ने एकान्त में पार्वतीजी को कहानियाँ सुनाई। पार्वतीजी ने यह निषेध कर दिया था कि कोई भी उस समय उनके पास न जाय। किन्तु शिव के एक गए। पुष्पदन्त ने छिप कर वे कहानियाँ सुन लीं। अपनी स्त्री जया को उसने वे कहानियाँ सुनादी। जया ने पार्वती को वे फिर जा सुनाई, तो रहस्य खुला। पार्वती ने रुष्ट होकर पुष्पदन्त को शाप दिया कि वह पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म ले। माल्यवान ने उसके पत्त में कुछ कहना चाहा तो उसे भी वहां शाप मिला। पार्वतीजी ने बताया कि एक यत्त शापवश कुछ काल के लिए पिशाच बन गया है, जब पुष्पदन्त की उससे भेंट होगी, श्रीर उसे श्रपनी पूर्वस्थिति का समरण हो श्रायेगा, तब यदि वह पुष्पदन्त शिव से सुनी कहानियाँ उस पिशाच को सुना देगा तो श्रपने दिव्य-स्वरूप को श्राप्त कर लेगा। माल्यवान इन्हीं कहानियों को उस पिशाच से सुनकर मुक्त हो जायगा ।

पुष्पदन्त ने वररुचि का अवतार लिया, माल्यवान हुआ गुणाह्य। वररुचि अने भें श्राध्यर्य-जनक घटनाओं में से होता हुआ उस पिशाच से मिला। उसे वे कहानियाँ सुना कर शाप मुक्त हुआ। इसी प्रकार गुणाट्य पिशाच से मिला, उससे वे कहानियाँ सुनीं, उन्हें पैशाची में लिखा श्रीर सातवाहन राजा को भेंट-स्वरूप देने लेगया। राजा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो पशु-पचियों को सुना-सुना कर एक-एक पृष्ठ जलाने लगा। तब राजा ने महत्त्व समभ कर उस प्रन्थ को वचाया श्रीर सस्क्रत में लिखाया। इस प्रकार गुणाढ्य भा मुक्त हुआ। यही कथायें सिरत्सागर की कथायें हैं। इस अध्याय में कितनी ही रोचक श्रीर महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। वररुचि श्रीर पाणिनि दोनों वैश्याकरण थे। उनके सम्बन्ध में किम्बद्तियों का कुछ उल्लेख इसमें है। पर लोक-वार्त्ता की दृष्टि से वररुचि की पत्नी 'उपकोशा' की कथा महत्व की है।

पाणिनि सं परास्त होने पर वररुचि को वड़ा ज्ञोम हुआ। यह व्याकरण की सिद्धि के लिए हिमालय में महादेव की तपस्या करने चला गया। घर का प्रवन्य अपनी पत्नी को सौप गया। उपकोशा है। पर वत्स श्रोर विवाह करना नहीं चाहता, दो पहले ही कर चुका हैं। विवाह किया जाय या नहीं इस सम्बन्ध में कर्लिंग सेना श्रौर उसकी सखी विद्याधरी में जो विचार होता है उसमें कितनी ही कहानियाँ दृशन्त स्वरूप दी जाती हैं। अन्त में एक विद्याधर बत्स का रूप धारण कर श्रा जाता है, कर्लिंगसेना का उससे विवाह हो जाता है। उनके जो पुत्री होती है उसका विवाह नरवाहनदत्त से होता है। इस खड की कहानियों में से एक तो मूर्ख बाह्मण की उस स्त्री की है जिसने पिशाच से अपने पति को वचाया था। ऋट्ठाइसवे ऋध्याय में राजा गुह्सेन के राजकुमार और व्यापारी ब्रह्मद्त्त के पुत्र की मित्रता की कहानी का मूल श्रश त्रज की 'यारु होइ ती ऐसा होइ' से ही नहीं मिलता अन्य कहानियों से भी मिलता है। केवल कुछ अन्तर है। वज में भैया दौज की कहानी में भी ऐसे ही सङ्घटों का उल्लेख हैं। द्रवाजे के गिरने की घटना दोनों में समान है। कथा सरितसागर की कहानी में हार श्रीर श्राम का उल्लेख है। बज की कहानियों में वृत्त की शाखा के गिरने का उल्लेख है। सागर की इस कहानी में मत्री-पुत्र ने आने वाले सकटों को विद्याधारियों से सुना है। उन्होंने ही ऋुद्ध होकर श्रमिशाप के रूप में ये सकट डाले हैं। 'यारु होइ ती ऐसौ होइ' मे ये पित्तयों से सुने गये हैं। मित्र को राजकुमार की रत्ता के लिए अन्तिम बार राजकुमार के अन्तरग भवन में भी जाना पड़ता है। सागर की कहानी में तो राजकुमार को प्रत्येक छीक पर 'ईश्वर की कृपा याचना' करने के लिए मित्र की खाट के नीचे छिपना पड़ा। उसे वहाँ से निकलते हो वह राजकुमार देख सका, 'यारु होइ तौ ऐसो होइ' में आने वाले सॉॅंप से वचाने के लिए वह मित्र वहाँ गया है । सौंप का विष रानी के ऊपर पड़ा है, उसे पोंछने के उपमम मे राजकुमार ने मत्री पुत्र को सदेह में पकडा है। तात्पर्य यह कि यह कहानी बहुत महत्त्रपूर्ण है। त्रज की प्रचलित लोक-कहानी सागर की कहानी से पुरानी परम्परा मे विदित होती है।

'हरिशर्मा' की कहानी, जो कथा सिरत्सागर में वीसवे श्रध्याय के श्रन्त में श्रायी है त्रज की लोक कहानियों में सगुनी कोरिया की कहानी वन गई है। त्रज की लोक कहानी में 'नीदरिया' ने जो काम किया है, वही यहाँ 'जिह्ना' ने किया है। सागर की कहानी में स्थुलदत्त के जामान का घोड़ा त्रज की प्रचलित कहानी में कुम्हार का यह राजकुमारी वास्तव में विद्याधरी थी, उसका शरीर वह शव के रूप में वहाँ देख आया था। उसके शाप की अवधि समाप्त हो गयी। यह उड गयी। शक्तिदेव उसे पाने के लिए पुनः स्वर्ण नगर की खोज में चला। उसे मार्ग में दो और विद्याधिरयों से विवाह करना पड़ा। यह स्वर्ण नगर में पहुँचा तो वहाँ उसे वही वर्द्धमान सुन्दरी मिली। उससे तथा विद्याधिरयों की रानी से उसका विवाह हुआ। वे सव उसे अपने पिता के पास ले गयीं। वह विद्याधरों का राजा था। उसने शक्तिदेव को विद्याधरों का राजा बना दिया।

यह कहानी भी पूर्व और पश्चिम में श्रत्यन्त लोक-प्रिय हुई है। कुत्र ऐसी ही कहानी जैन-कथाओं में प्रचलित है, जिसका अंग्रेजी मे संप्रह श्रीर श्रनुवाद जे० जे० मेयर महोदय ने 'हिन्दू-टेल्स' नाम से किया है। व्रज में इसी कहानी के श्रतुरूप कई कहानियाँ हैं। किसी िनसी कहानी में इस कहानी का कुछ त्रंश ही मिल जाता है। 'राजा-चन्द की कहानी' में युत्त के ऊपर वैठने से, वृत्त द्वारा ही एक दूर नगर में पहुँच जाने की वात मिलती है। 'वेजान सहर' की कहानी में 'राजकुमार' गरुड पत्ती के द्वारा ही 'ऋखैवर' के पास पहुँचाया जाता है। होमर के 'त्रोडसी' महाकाव्य में भी 'यूलिसीज' समुद्र की भवर में फॅसने पर इसी प्रकार एक वृद्ध पर चढ़करे बचा है। 'तंबोली की लड़की' की ब्रज प्रचितत कहानी में तंबोली की लड़की उसी से विवाह करना चाहती है जो 'बेजान नगर का' हाल बतायेगा। यह घटना 'शक्ति देव' की घटना से मिलनी है।' जिस प्रकार 'स्वर्ण नगर' का हाल सुनकर कनक रेखा अपने मृल को प्राप्त कर लेती है और जैसे जैसे तंबोली की लड़की वृत्त सुनती जाती है, पत्थर की होती जाती है। इन टोनों कहानियों का ऋौर भी बहुत साम्य है। तंबोली की लडकी भी श्राप्तरा थी, जिसका वास्तविक शरीर 'बेजान नगर' में रहता था। राजकुमार श्रन्त में डसे प्राप्त ही कर लेता है। भील मे गिरने पर दूसरे लोक में पहुँच जाने की बात भी कई कहानियों में है। हितोपदेश के कदर्पकेतु में भी ऐसी ही घटना है।

छठे खड में कर्लिंगमेना की पुत्री का नर वाहनदत्त से विवाह होने का वृत्त ही प्रधान है। कर्लिंगसेना वत्स से विवाह करना चाहती

<sup>ै</sup> राल्सटन की 'रिशयन फोक देल्स' में इम घटना के यूरोपीय संस्करणों का उल्लेख है।

त्तेत्र का सम्राट हो सका। इसमें आकाश श्रीर पाताल के विविध लोकों में कहानीकार कथा सूत्र को ले गया है। श्रमुर भय का इन कहानियों में विशेष भाग है।

नवें खर में कुछ कहानियाँ तो नरवाहनदत्त और अलद्वारा-वती के कुछ काल के वियोग में धैर्य प्रदान करने के लिए हैं। इनका श्रमिप्राय यह है कि वियुक्त हो जाने पर प्रियजनों का पुनः मिलना श्रमम्भव नहीं। कुछ कहानियाँ अन्य प्रासिद्ध कि विपयों की पृष्टि के लिए हैं। वीरवर की कहानी स्वामिमक सेवक का आद्रा प्रस्तुत करती हैं। यह कहानी भी बहुत लोकप्रिय हैं। हितोपदेश में भी आया है। वीरवर ने राजा विक्रमतुद्ध के जीवन के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र को दुर्गा पर चढ़ा दिया, उसकी पुत्री ने भाई के वियाग में प्राण् विये, स्त्री दोनों वचों के साथ जल गयी। वीरवर भी अपना विलदान देने को प्रस्तुत हुआ तभी दुर्गा ने राजा को शतायुं होने का वरदान देकर तथा उसके पुत्री-पुत्र और स्त्री को जीवन दान देकर वीरवर को सन्तुष्ट किया। लखटिकया की कहानियों का आरम्भ इसी कहानी की भाँति होता हैं। इसी खएड में राम-सीता, लय-कुश की कहानी श्रायी हैं, और अन्त नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी से हुआ है।

दसने खरह में अन्य कहानियों के साथ हमें वे कहानियों मिलती हैं, जो पख्चतन्त्र की कहानियों कही जा सकती हैं। इन कहानियों का इतिहास बड़ा रोचक है। ये भारत से ससार के विविध भागों में गयी हैं। यूरोप में 'पिल्पे' की कहानियों के नाम से चलती हैं। 'कलील वा दमना' भी उन्हीं कहानियों का समह है। वेनफी ने ठुलना करके यह सिद्ध किया है कि 'कथासरित्सागर' में कहानियों का पख्च-तन्त्र की अपेत्ता अधिक प्राचीन रूप मिलता है। इस खरह की अधिकांश कहानियाँ ऐसी ही हैं, ये विविध देशों में अनेक रूपों में फैल गयी हैं। ये कलील वा दसना, पद्धतन्त्र, हितोपदेश, अनवारी सोहिली, तूतानामा, वहार-दानिश में संमहीत हैं; इसी खरह में 'बन्दर' और शिशुमार (मकर) की कहानी है। त्रज की लोक कहानी में भी इसका रूपान्तर मिलता है। इसी खरड में प्रसिद्ध ठग घटकपर की रुहानी है, जिसके तन्तुओं से वनी ठग-शिरोमणियों की फर्ष कहानी है, जिसके तन्तुओं से वनी ठग-शिरोमणियों की फर्ष कहानी है, जिसके तन्तुओं से वनी ठग-शिरोमणियों की फर्ष

गधा बन गया है।

सातवें खरह में नरवाहनद्त्त न्त्रीर -एक विद्याधरी के विवाह की कहानी प्रधान है। यह विवाह हिमालय के शिखर पर होता है। विवाह हो जाने पर जब दम्पत्ति लौट कर घर आते हैं, तब कौशाम्बी में तो विद्याधारी रत्न-प्रभा ने ऋपने भवनों के द्वार ऋपने राजा के सभी मिलने वालों के लिए खोल दिये। उसने कहा स्त्री का सतीत्व उसके मन से होता है। इसके पत्त में उसने एक दृशन्त दिया, तब कहानियों का कम आरम्भ हो गया। राजा के मित्रों ने भी छी-स्वभाव को प्रकट करने के लिए कहानियाँ कही। इन कहानियां में भी स्त्री-चरित्र पर विविध प्रकाश ढाला गया है। इसी खंड में वर्द्धमान के राजकुमार श्रद्भमुज की कहानी है। श्रद्भमुज ने एक सारस के तीर मारा, वह भागा । शृङ्ग भुज उसके पीछे गया । वह सारस भयानक राचस था । शृङ्गमुज रक्त-विन्दुः श्रों के सहारे टोह लगाता इस राचस के यहाँ जा पहुँचा। उसकी पुत्री से इसका प्रेम हो गया। उसकी सहायता से श्रनेकों कष्ट मेलकर श्रीर श्रनेकों परीचाएँ पार कर के शृङ्गभुज रूप-शिखा को लेकर घर लौटा। इस कहानी के विविध तन्तुः से बर्ना पश्चिम तथा पूर्व में एकानेक कहानियाँ मिलती हैं। ब्रज चेत्र में कहानी कं नायक को पुड़ियाँ मिलती हैं। एक पुड़िया छोड़ देने से तुफान उठता है-एक से आग, एक से पानी इन्हीं साधनों से नायक दानीं श्रीर डाहिनों से श्रपनी रत्ता कर पाता है।

श्राठवें खण्ड में बज्रप्रम नाम का विद्याधरों का राजा नरवाहन-दत्त को अभिवादन करने त्राता है। नरवाहनदत्त विद्याधरों के दोनों प्रदेशों का सम्राट होगा, इसीलिए यह राजा व्यपने भावी सम्राट सं भेंट करने त्राया। यह एक चेत्र के सम्राट सूर्यप्रभ की कहानी सुनाता है कि किस प्रकार मानव-योनि मे जन्म लेकर भी वह विद्याधरों के एक

<sup>े</sup> ग्रिम की सग्रहीत कहानियों में डाक्टर ग्राल्ल्वस्सेंड की कहानी इस कहानी से मिलती-जुनती है। इस कहानी का मगोलियन, रूपान्तर 'सिद्धिकुर' में सुरक्षित है। वेनकी के मतानुसार इस कहानी का वास्तविक रूप लिथुग्रनियन प्रवदान में है। इम लिथुग्रनियन कहानी में हरिशर्मा का स्थान एक दरिद्र भोपडी में रहने वाले ने ले लिया है। यह कहानी हेनरीकस पेवलियस (१५०६) के फेसिटी' में भी है। यहाँ प्राह्मण का काम कोयले-जलाने वाले नो मिना है। देखों—टानी का कथा सरित्सागर पु० २७४--२७४।

सम्बन्धी कहानियाँ विशेष हैं।

कथा सिरत्सागर की इस संचिति से इस सागर के रहों का यथार्थ मूल्य नहीं खाँका जा सकता। यह लोक कहानियों का संग्रह है इसमें कोई सन्देह नहीं। इसमें भारतीय कहानी के सभी तन्तु सूत्र हमें मिल जाते हैं। वहुत-सी प्रचित्त कहानियों की कथासिरत्सागर से तुलना करने पर कभी-कभी तो ऐसा विदित होता है कि लोक-कहानी जो खब हमने संग्रह की हैं, वह कथा सिरत्सागर के समय भी प्रचित्त होंगी, और कथा सिरत्सागर-कार ने उसे अपने कथा प्रवन्ध में स्थान देने के लिए कुछ हेरफेर किया है, और यह भी प्रकट होता है कि वह हेरफेर भी कोई विशेष अच्छा नहीं हुआ। 'यारु होई तो ऐसी होई' कहानी का जो उल्लेख हमने ऊपर किया है, वह एक उदाहरण है। 'यारु होई तो ऐसी होई' का कथानक वहुत पुराना है, खन्यत्र वहीं कथानक स्वतन्त्र रूप से मिलता है, सागर वाला नहीं मिलता।

कथासिरत्सागर की भाँति के भारतीय साहित्य में अनेकों प्रन्थ मिलते हैं और इनमें से अधिकांश में धार्मिक उद्देश्य निहित हैं। कथा-सिरत्सागर भी साम्प्रदायिक भावना से मुक्त नहीं है। शैव और शाक्त भावनाओं का इसमें प्राधान्य है। शिव और देवी की पूजा और विल इनके दिये वरदान तथा विद्याधरत्व प्राप्त करना ये सभी साम्प्रदायिक दृष्टि की पुष्टि करते हैं। ऐसी ही विल्र्ज्ञ्ण दिव्यतापूर्ण वहानियों जैनियों के साहित्य में मिलती हैं। कथासिरत्सागर के विद्याधर-विद्या-विर्यों आदि शिव-परिकर की हैं, जिन परिकर की नहीं।

वौद्ध-साहित्य में 'जातक' कहानियों का संप्रह मिलता है। जातक कहानियों भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाये हैं। इन कहानियों में राजा-महाराजा, सेठ साहूकार, श्रमिक, पशु-पत्ती सभी श्रा जाते हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही ये कहानियों विविध श्रवसरों पर श्रपने श्रनुयायियों को सुनाई हैं। वहुधा ये कहानियों भी किसी पुच्छा के समाधान के रूप में दृष्टान्त की भाँति हैं, जिन्हे भगवान बुद्ध ने निजत्व के भाव से श्रमिमिएडत कर श्रनुयायियों को सुनाया है। इन सभी कहानियों में नीति का उपदेश प्रधान है। इनके श्रध्ययन से

<sup>ै</sup> कथा सरित्सागर की यह सिक्षित ऐच ऐच विल्सन के 'हिन्दू फिक्सन' नाम के निवन्ध के प्राधार पर दी गयी है। उसमें प्रस्तुत लेखक ने स्वय दोनों के कथा सरित्सागर के श्राधार पर श्रावश्यक संशोधन कर दिया है।

ग्यारहवें खण्ड में बेला की कहानी है। वेला का विवाह एक व्यापारी के पुत्र से हुआ है। उनको श्रनेकों आपित्तयाँ मेलनी पड़ती हैं। प्रेमगाथा की एक आरिम्भक रूपरेखा इसमें है। समुद्र में जहाज हूवने से ये विछुडते हैं श्रीर पुनः मिलते है।

वारहवे खण्ड में ऐसी कई कहानियाँ श्रायी हैं जिनमें मनुष्यों को जादूगरिनियों ने पशु वना लिया है। इस खण्ड का प्रधान कथा-सूत्र श्रयोध्या के कुमार मृगांकदत्त का उज्जयिनी की राजकुमारी से विवाह है। विवाह होने से पूर्व ही मृगाकदत्त का पिता उससे छूट कर उज्जायिनी को चल पड़ता है। मार्ग में एक तपस्वी एक नाग से वह तलवार मन्त्र बल से प्राप्त कर लेना चाहता है जिसे पाने से परामानवीय शक्तियाँ मिल जाती हैं। वह उन युवकों की सहायता चाहता है। तपस्वी सिद्धि के समय श्रमित हो जाता है, नाग उसको नष्ट कर देता है और इन युवकों को शाप देता है कि ये विछुड़ जायंगे। ये विछुड़ कर फिर मिलते हैं श्रीर तब श्रयनी-श्रपनी कहानियाँ कहते हैं। यही सविधान दण्डी के दशकुमार चरित्र में है। इसी खण्ड में वे प्रसिद्ध कहानियाँ भी श्राती हैं जो 'वैताल पचीसी' का विषय है जो हिन्दी में भी रूपान्तरित हुई हैं।

तेरहवे खण्ड में दो ब्राह्मण युवकों के पराक्रम का वर्णन हैं। इन्होंने गुप्तरूप से एक राजकुमारी और उसकी सखी से विवाह किया है। चौदहवे खण्ड में नरवाहनदत्त एक श्रीर विद्याधारों से विवाह करता है। पन्द्रहवें में वह विद्याधारों का सम्राट बनता है। सोलहवें खण्ड में वत्स के स्वर्गारोहण का वृत्त हैं। वत्स श्रपने साले गोपालक को राज्य दे जाता है। गोपालक श्रपने छोटे भाई पालक को राज्य दे जाता है। गोपालक श्रपने छोटे भाई पालक को राज्य दे जाता है। पालक एक चांडाली के श्रेमपाश में फॅस जाता है। उससे विवाह तभी हो सकता है जब उस चाडाल के घर ब्राह्मण भोजन करें। शित्र के कहने से ब्राह्मण उस चाडाली के यहाँ भोजन करते हैं। वह चाडाल विद्यावर था श्रीर ब्राह्मणों के भोजन कराने पर ही वह शाप से मुक्त हो सकता था। सबहवें श्रीर श्रठारहवे खण्ड में वे कहानियाँ हैं जो नरवाहनदत्त श्रपने मामा गोपालक को काश्यप-श्राश्रम में सुनाता है। सबहवें का मुख्य विपय मुक्ताफलकेतु नामक विद्याधर श्रीर पद्मावती नाम की गन्धर्य छमारी की श्रेम कथा है। श्रठारवें में उक्तियनी के राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य या विक्रमशील

साधु पुरुषों श्रीर श्रमणों की कहानियों हैं। इनकी कहानियों का मूल उद्देश्य यह है कि इन महापुरुषों के शरीर की किसी ने नताया, किसी ने दुकड़े-दुकड़े किया फिर भी ये दृढ़ रहे, कीड़े-मकोड़ों ने शरीर छलनी कर दिया, फिर भी इन्होंने उस कष्ट को श्रनुभव नहीं किया।

धर्म के दस सिद्धान्त-प्रन्थों पर 'निज्जुत्तियों' हैं, कुछ स्वतंत्र भी हैं, जैसे पिंड, श्रोध श्रोर श्राराधना निज्जुत्तियों (निर्युक्तियाँ) ये निर्युक्तियाँ, सिद्धान्त-प्रन्थों पर लिखे भाष्य माने जा सकते हैं। सिद्धान्त-प्रन्थों में जिन कथानकों का नामोल्लेख हुन्ना है, उनका विस्तार पूर्वक विवरण इन निर्युक्तियों में मिल जाता है। साथ ही इनमें श्रन्य कथानक भी श्राये हैं, श्रोर कुछ कथानकों का नामोल्लेख मात्र है। फलतः इनकी न्याख्या के लिए वाद में चूर्णियाँ, भाष्य श्रोर टीकायें लिखी गर्या। इनमें उन कथानकों को श्रावश्यक विस्तार से देकर उनके मर्म को स्पष्ट किया गया है।

इस प्राचीन साहित्य से बीज लेकर वाद में जिनसेन, गुणभद्र, हेमचन्द्र खादि ने संस्कृत में, शीलाचार्य, भद्रेश्वर खादि ने प्राकृत में, पुष्पदन्त ने खपभ्रंश में, चामुण्डराय ने कन्नड़ में बड़ी-बड़ी कहानियाँ खड़ी करदी हैं। इनके ये प्रन्थ 'पुराण' कहे जा सकते हैं।

यहाँ पद्म-चरिश्व' या 'पद्म-चरित्र' श्रीर वसुनेविहिंडि का भी उल्लेख कर देना श्रावश्यक है। पहले का सम्यन्थ रामचरित्र से हैं, दूसरे का कृष्ण से। रामचरित्र के जैन-साहित्य में दो रूप मिलते हैं। वे दो प्रकार की प्रचलित लोक-कहानियों के श्राधार पर बने हैं। वसुदेविहिंडि तो 'युहत्कथा' के समकत्त है। कृष्ण-चरित्र के सूत्र के श्राधार पर श्रतेकों कहानियाँ पिरोई हुई हैं। इन कहानियों में विद्याधिरों श्रीर उनके चमत्कारों का समावेश हो जाने से ये श्रत्यन्त रोचक हो गयी हैं। जिनसेन का हरिवशपुराण संस्कृत में तथा धवल का श्रपश्चंश में वासुदेविहेंडि के समकत्त है। इस प्रकार के वे प्रन्थ हैं जिनमें जीवनधर, यशोधर, करकड़, नागकुमार श्रीर श्रीपाल के चरित्रों का वर्णन है। साथ ही ऐसी कहानियाँ भी हैं। जिनमें गृहस्था श्रीर साधारण पुरुषों की कहानियाँ दी गयी हैं—ये कथा, श्राख्यान श्रीर चरित्र सस्कृत, प्राकृत भीर श्रपश्चंश में ही नहीं हिन्दी में भी स्पलब्ध हैं।

<sup>ै</sup> नेश्वक विमन, <sup>३</sup> लेखक रविसेन, <sup>3</sup> सधदास ।

षदाहरण और दृष्टान्त के रूप में दिया है।

जैन-साहित्य में तो बौद्ध-साहित्य से भी श्रविक कहानियों का भण्डार मिलता है। ये कहानियाँ कुछ तो धर्म के सिद्धान्त प्रन्थों में श्रायी हैं, ये बहुधा तीर्थं द्वरों तथा उनके भमण अनुयायियों तथा शलाका पुरुषों की जीवन-मॉॅं कियों के ह्रप में जहाँ तहाँ मिल जाती हैं। कही-कहीं इन प्रन्थों में किसी कथा का संकेत-मात्र मिलता है। श्राचारांग श्रौर कल्पसूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेमीनाथ श्रौर पार्श्वनाथ के सम्बन्ध में भी इनमें कुछ वृत्त मिल जाते हैं। 'नाया धम्म कहात्रो' में अनेकों दृष्टान्तस्वरूप रूपक कहानियाँ (पैरेवल ) भी हैं। एक बदाहरण द्वारा इन रूपक कहानियों की रूप-रेखा समभी जा सकती है: एक सरोवर है, यह कमजों से परिपूर्ण है। इसके मध्य में एक विशाल कमल है। चार दिशाओं से चार मनुष्य श्राते हैं, वे उस विशाल कमल को चुन लेना चाहते हैं। श्रापने प्रयत्न में वे सफल नहीं होते। एक भिक्क सरोवर तट पर कुछ शब्दोचार करके ही उस विशाल कमल को प्राप्त कर लेता है। यह 'सुयगदम' की रूपक कहानी है। इसका अर्थ है कि जैन-साधु ही राजा का सात्रिध्य सरलता से पा सकता है; श्रन्य नही। विशाल कमल राजा का प्रतीक है। उत्तराध्ययन में भी ऐसी ही कहानियाँ मिल जाती हैं। इन प्रन्थों में कृष्ण, ब्रह्मदत्त, श्रेणिक आदि विख्यात कथा-चकों के नायक महापुरुषों से सम्बन्धित अवदान भी हैं। सूयागदम में शिशु-पाल, द्वीपायन, पाराशर श्रादि का भी उल्लेख है, 'उवासगदसाओं' में दस श्रावकों की कथायें हैं। श्रन्तर्गद दशास्त्रों में उन स्त्री-पुरुषों के विवरण हैं जिन्होंने तीर्थक्करों के अनुयायी बन कर संसार त्यागा श्रीर मुक्ति प्राप्त की । ऋगुत्त्तऐव-वाइय दसाओं में तपस्या और उपवासों ने स्वर्ग प्राप्ति की कहानियाँ हैं। 'निरयावितयाओं श्रेणिय' (श्रेणिक) फे पुत्र 'कुणीय' (कुणीक) की कहानी विस्तार-पूर्वक दी गयी है. कथिवा श्रीर पुष्फिया में कसशः महावीर श्रीर पारेवे द्वारा धर्म में दीचित जिन व्यक्तियों में विविध वर्गों को प्राप्त किया उनका पृत्त है। विवागसूयम् में पाप श्रौर पुरुय के फलों को दिखाने की चेष्टा की गयी है: इसके पहले भाग में पाप तथा कुछत्यों के फल का निदर्शन कराने वाली दस कहानियाँ हैं। दूसरे भाग में एक ही कहानी विस्तारपूर्वक दी गयी है, जिसमें पुरुष का फल दिखाया गया है। पैंरणों में भी



एक वर्ग ऐसे प्रन्थों का है जिनमें धार्मिक कहानियाँ रौमाटिक रूप में प्रस्तुत की गयी हैं, तरगवती, समराइचकहा, उपिमतिभव प्रपच कथा ऐसे ही प्रन्थ हैं। इसी वर्ग में वे कल्पित कहानियाँ भी हैं जिनके द्वारा अन्य धर्मों के सिद्धान्तों और गाथाओं पर आक्रमण किया गया है। हरिभद्र का 'धूर्त्वांख्यान'; हरिषेण का 'धर्म-परीचा' ऐसे ही हैं।

परिशिष्ट-पर्वेन, प्रभावकचरित, प्रबन्ध चिन्तामिण आदि प्रन्थों में आई-ऐतिहासिक धर्मा नुयायियों की कहानियाँ दी गयी है। राजा, महाराजा, प्रसिद्ध सन्त, लेखक, सेठ-साहूकार आदि इन कहानियों के प्रधान विषय बने हैं।

कथा कोशों का एक विशाल समूह जैन लेखकों ने रच हाला है। इन कोशों का अभिप्राय विविध अवसरों के योग्य सुन्दर सुन्दर उपयुक्त कथाओं का संप्रह कर देना है जिससे धर्म प्रचारक को सिद्धान्त-पृष्टि और प्रभावोत्पादन के लिए अच्छी सामग्री मिल जाय। ऐसे ही सपह व्रत-कथाओं के भी हैं, ऐसे सोलह कोपो का परिचय-हा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एम० ए०, डी० लिट् ने 'गृहत् कथा-कोश की भूमिका में दिया है। '

हिन्दी का वस्तुतः जैनियों की इस कथा-परम्परा से ही सीधा सम्बन्ध उसके आरम्भ-काल में था। हिन्दी में लिखित साहित्य में लोक-कथा और लोक-वार्ता सम्बन्धी जो प्रथ खोज में मिले हैं। अब यहाँ उनका सिन्ति परिचय दे देना उचित प्रतीत होता है। इससे वेदों से लेकर हिन्दी के समय तक के लोक-साहित्य के रूप का पूर्ण किन्तु संनिप्त विकास समभा जा सकेगा।

## श्रा--हिन्दी मे लोकवार्त्ता-कहानी

श्रभी इस साहित्य के उस भाग पर विचार नहीं करेंगे जी वहुत उच्चकोटि का है, श्रौर श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यहाँ हम यह देखने कि क्या हिन्दी की खोज में कोई ऐसी सामग्री मिली है जिसमें लोक वार्ता की परम्परा मिलती हो। श्रौर जब हम हस्तलिखित प्रथों की शोध के पन्ने पलटत हैं तो हमें श्राश्चर्य में पड़ जाना पड़ता है। श्रनेकी पुस्तके हैं जो इस लोकवार्ता को प्रकट करती हैं। यहाँ हम संनेप मे

<sup>ै</sup> जैन साहित्य का वह विवरण यहाँ डा॰ श्र॰ ने॰ उपाध्ये की भूमिका के साधार पर ही दिया गया है।

सभी का लेखा जोखा दिए देते हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से हम उन पुस्तकों को साधारणत सान विभागों में वाँट देते हैं। एक है लोक-कहानी का। इस वर्ग में वे पुस्तकों आवेगी जो लोक-प्रचलित कहानियों को कहानियों के लिए ही रखती हैं। दूसरा है धर्म-महात्म्य कथा—इस वर्ग में ऐसी कहानियाँ आती हैं जो या तो (आ) किसी त्रत से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। जब तक यह कहानी न सुन ली जाय त्रत पूर्ण नहीं होता। जैसे गणेश चौथ की कथा या (आ) ऐसी कथायों जो किसी त्रत के महात्म्य को प्रकट करती है। (३) या ऐसी कथायों जो किसी त्रत के महात्म्य को प्रकट करती है। (३) या ऐसी कथायों जो साधारणत अपर के प्रकार में नहीं पर जिनका धार्मिक महत्व हो, उनसे कोई पुण्य लाभ हो। तीसरे वर्ग में वे कथायों आयेगी जो 'अबदान' अथवा (Legends) कही जाती है। चौथे वर्ग में वीर-गाथायें अथवा (Ballads) हैं। पाँचवे में साधु-कथा (Hageological) है। छठे में पौराणिक कथाये (Mythological) है। सातवाँ वर्ग उन पुस्तकों का होगा जिनमें विविध लोकिक सरकारों का उल्लेख पाया जाव। एक आठवाँ वर्ग 'विविध' का हो सकता है।

कहानियों में सिहासन वत्तीसी, वैताल पन्नीसी, माधवानल, कामकर्ला, कथा नारद्रवेश, हितोपदेश, माधव-विनोद, शुकवहत्तरी प्रसिद्ध कहानियों से सम्बन्ध रखते हैं। माधव-विनोद में मालती-माधव की कहानी हैं। मूल ढोला तथा सेटा का ढोला—ढोला मारू की कहानी से सम्वन्धित हैं। मूल ढोला—ढोला की तर्ज में नहीं हैं। इसके लेखक नयलसिंह ने ढोला की शैली से मिलती-जुलती शैली के साहित्यिक छन्द को अपनाया हैं। उसने लिखा है.—

"आनक दु दिभ सुतुकों सुमिरि हियै वरि घ्यान।
कहो मूल ढोला रुचिर हित ढाला रुचियान॥
ढोला गाये जोग छन्द रोला तजवीजो।
ढोला ही सो भपट लटक गायत में कीजो॥
चोथी तुक की अन्त अर्थ दुहराक गायो।
तापै अळ्छर चारि अर्थ के मिलयत आयो।
रे पं स्वर विश्राम ठहर कर रापत जाई।
ढोला कैसी पीन प्रगट जह रोति जगाई॥

पीपा गये न द्वारिका, यदरी गए न कबीर।

भजन भावना से मिले, तुलसी से रघुवीर ॥
शौर घर में ही पूजा कराई। तोते ने एक टप्टान्त देकर कुसगित
श्रीर जल्दवाजी का परिणाम बनाया। दूसरे दिन श्रनूप श्राई तो
कनकमंजरी ने कहा 'चिन्ताहर घटमाही'। वह गई श्रीर एक नाव वनवा लाई। सारिका ने एक दृष्टान्त देकर उसे चढ़ने से रोका। राज-कुमार ने सिंहलपुर को फौज ले जाने की डौंडी पिटवाई। श्रनूप ने उसे पित के पास जाने को तैयार किया । सारिका ने छीक दिया। साहूकार श्राया । हार दिखाकर राजकुमार ने कनक को कलकित यत-लाना चाहा। तोता हार को लेकर उड़ श्राया। दूती के नाक कान फटे। प्रेमी मिल गये।

कनक मजरी कहानी में लोक वार्ता के अत्यन्त प्रचलित कई तत्त्व मिलते है। कीए द्वारा हार उड़ा ले जाना, हार को देख कर एक राजकुमार का मोहित होना-दूती का नियुक्त किया जाना, मैंना द्वारा वार-वार दूती के चक्र से वचाना, तोते का हार लेकर उंद जाना निससे राजकुमार उसके द्वारा कनक मञ्जरी को लांछित न कर सके। ये सब घटनायें इसी रूप में श्रथवा रूपान्तरित होकर शतश. कहा-नियों में मिलती हैं।

राजा चित्रमुकुट की कथा तो प्रायः इसी रूप में त्रज में प्रचितत है, श्रीर श्रन्यत्र भी मिलती है। खोज में मिली पुस्तक की कथा का संचिप्त रूप यह है:--

राजा चित्रमुकुट के १०,००० रानी थी, ६०० पुत्र थे। शिकार खेलते में रास्ता भूलें। झाँद्द में वैठे, इतने में एक व्याध ने एक हस को फन्दे में फॅसाया। राजा ने यलात् उसे छुड़ा दिया। वह हस राजा के साथ ही महल मे आया। रानी मिलने आई। एक रानी ने पूछा— 'मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ'। राजा ने कहा 'में तुम्हारा गुलाम हूँ'। इस पर हंस हॅस पड़ा। राजा ने हॅसने का कारण पूछा तो उसने कहा तुम ऐसी ही रानी के चेरे हो गये। इसी बात पर मैं हॅसा। ऐसी के हाथ का तो पानी न पिये। इस ने राजा से चन्द्रभान की वेटी चन्द्रिकरन का वर्णन किया। राजा ६०० पुत्रों सिहत योगी वन कर उसकी खोज में निकला। समुद्र किनारे पहुँचे। श्रकेला राजा हंस पर चढ़ कर समुद्र पार श्रनुपनगर मे पहुँचा। हंस के द्वारा चन्द्र- षमाइच षजरी ताल तवला वजवानौ। निज रुचि कौ चातुर्ज करव श्रोरहु कौ जानौ॥

रोला की सहायता से ढोला का दृश्य उपस्थित करने की लालसा किन मे हैं। ढोले को उसने साहित्यिक रूप देने का उद्योग किया है। उससे ढोले की ज्यापक प्रियता भी विदित होती है। इन ढोलों में ढोला-मारू ही की कहानी है। वर्तमान में ढोला के पिता नल की श्रोखा (कष्ट) का जो नर्णन बढ़ गया है, उनका उल्लेख नही। मूल-ढोला से निदित होता है कि ढोला बढ़ाकर भी गाया जाता था। विकम-विलास, किस्सा, कथा-समह, मनोहर कहानियाँ विविध कहानियों के सप्रह हैं। किसी किसी में तो १०० कहानियाँ तक हैं। इन सनका निस्तृत विवेचन यहाँ श्रनावश्यक है। कनक मंजरी की कहानी (रचना-काल १६२३ से १७७७ के बीच) की सचिप्ति यह है।

रतनपुर में धनधीर शाह थे। कनकमजरी उसकी स्त्री थी। शाह समुद्र की यात्रा को गया तो एक तोता-मैना उसको बहलाते थे। उसका हार स्नान करते समय एक कौश्रा ले गया। इस हार को देख कर एक राजकुमार उस पर श्रासक्त हो गया। श्रम् श्रम् दूती हूँ इने को भेजी। मिखारिणी बनी; दु.खिनी से भीख न लेना उसने ठहराया। पित प्राप्त का हाल पूछ लिया, दूसरे दिन पान-मिठाई बाँटी, कनकमजरी से कहा कि ये चिन्ताहर की पूजक एक तपस्विनी का प्रसाद है। श्रीर वहाँ जो चिंताहर की पूजा करता है, उसका उसके प्रिय से मिलन हो जाता है। कनकमजरी चिताहर की पूजा के लिए चली। मैना ने रोका, किन्तु उनने एक न सुनी। दूसरे दिन एक दूती तपस्विनी बनकर उसे पूजा को ले जाने लगी। उसी समय तोते ने महावर डाल दिया श्रीर कनकमजरी को रजस्वला बताकर पाँच दिन ठहराया। पाँच दिन के बाद उसने कहा:—

¹ लेखक—काशीराम, राजकुमार लक्ष्मीचन्द के लिए वनायी गयी।

<sup>&#</sup>x27; हार को देखकर हार पहनने वाली पर भाशक्त होने की घटना कुछ अद्भुत है। भ्रन्यत्र एक कहानी में चील तो हार को सर्प समफ्तर ले गयी है, किन्तु उस हार से मोहित होने की बात नहीं हुई। लखटिकया की एक कहानी में पैर की जूनी देखकर मोहित होने की बात मिलती है। बालों को देखकर तो सभी कहानियों के नायक मोहित हुं पूर्व ।

कन्या का दुखित होना, मन्त्री-पुत्र का उसको घोखा देना, किसी योगी की सहायता से दुख छूटना, और फिर किसी पिशाच और यत्त के द्वारा क्लेश पाना आदि दु खद घटनाएँ हैं। फिर उसी तोते से मिलना और उसकी सहायता से अपनी त्रिया को त्राप्त करना। मन्त्री सुत का वध करना और राज्याभिषिक्त हो सुख से राज्य करना।

इस कहानी में कोई विशेष उल्लेखनीय वात नहीं है। सूफी प्रेम श्राख्यान की परम्परा की चीण-काव्य श्रावृत्ति मात्र है।

चन्द्रन और मिलयागिरि रानी की कहानी अम्बा, आमिली. सरवर और नीर की कहानी के समकत्त है। सरवर और नीर ज्यों के त्यों इसमें हैं। यह भी प्रसिद्ध प्रचलित कहानी है।

चन्दन राजा और मिलयागिरि रानी का सौन्दर्य वर्णन, कुलदेवता का राजा चन्दन को भिवष्य कष्ट से आगाह करना। राजा चन्दन का और रानी का अपने दोनों पुत्रों सिहत कनकपुर पहुँचाना, रानी का जङ्गल में लकड़ी चुनने जाना और एक सौदागर से भेट होना, सौदागर का आसक्त होना और अपने नौकरों द्वारा रानी को मॅगाना, सौदागर और रानी की वातचीत; सौदागर का जहाज चला देना; राजा चन्दन रानी मिलयागिरि सरवर और नीर का पृथक्-पृथक कर देना, लड़कों का पालन-पोपण होना और अन्य राजा के यहाँ नौकर होना, सौदागर का उस स्थान पर पहुँचना, दोनों भाइयों का आपस में अपनी विपत्ति वर्णन करना। अन्त में सवका मिल जाना।

'रसरत्न' (रचना-काल १६१६ ई०) यथार्थ में लोकवार्ता अथवा कहानी की पुस्तक नहीं। यह रसों का वर्णन करने के लिए लिखी गयी है। रसों का वर्णन करते हुए 'कथा विपय वह माहात्म्य' वर्णन करते हुये सूरसेन और रम्भा की प्रेमकहानी लिखी गई है। यह कहानी भी लोक-कहानियों के आवार पर है, इसमें सन्देह नहीं यह इसकी संचित्रि देखने से ही विदित हो जाता है।

'कथा विषय वह माहात्म्य' में वर्णन है—वैरागढ़ के राजा सोमेश्वर का पुत्रार्थ काशी जाना और शिव-भक्ति करना—पुत्र उत्पत्ति, पडितों का भविष्य कथन—चम्पावृती नगरी श्रीर वहाँ के राजा का वर्णन, पुत्रार्थ देवी की उपासना—विजयपाल के यहाँ कन्या जन्म—कन्या का वालपन, यौवन वैस सन्धि वर्णन —सूरसेन श्रीर रम्भा में स्वान द्वारा करन से मेंट की। विवाह हुआ। रानी के गर्भ रहा। हंस पर चढ़कर श्रा रहेथे कि एक टापू में लड़का हो गया। राजा सूतिकागृह की सामग्री लेने गये। सोंठ, घृत, श्रिप्त लेकर लौट रहे थे कि इस के पङ्कों पर अग्नि और घी गिर गया, वह जल गया। उसी दिन उस नगर का राजा मर गया । मन्त्रियों ने इसी राजा को गही दी । वहाँ चन्द्रकिरन टापू पर पत्तों के सहारे जीने लगी। एक व्यापारी जहाज पर आया। चन्द्रकिरन को अपने घर ले गया। रानी व्यभिचार को राजी न हुई। उसने छसे वेश्या के हाथ वे व दिया। लडके को व्यापारी ने रख लिया। वालक बड़ा हुआ। वेश्या इसे धनिक जान उसे उसकी माँ के पास ले गई। मॉका दूध उतर आया। लडके को उसने सब कथा सुना दी। लड़का व्यापारी को पकड राजा के पास लेगया। सब कथा सुनकर राजा ने अपने बेटे को छाती से लगाया। चन्द्रकिरन ने हस का हाल पूछा। उसकी हिंहुयाँ निकाली, जल छिड़का और कहा यदि मैं निर्दोष हूँ तो जो उठ। यह जी उठा। चन्द्रमुकुट उसी मृत राजा के पुत्र को गद्दी दे कर वहाँ से चला। इस पार श्राकर अपने ६०० वेटों से मिला।

उरामान की चित्रावली भी प्रसिद्ध हैं'। उसे श्रीगणेशप्रसाद द्विवेदी ने 'हिन्दी के किव और काव्य' भाग ३ मे सम्मिलित कर लिया है। यह सूफी कवियों की 'प्रेम गाथाओं' की कोटि की है। यद्यपि उसमान ने यह दावा किया है कि —

कथा एक में हिए उपाई। कहत मीठ श्रौ सुनत सुहाई॥ कहों बनाय जैस मोहि सूमा। जेहि जस सूफ सो तैसे वूमा॥

किन्तु इस चित्रावली की कहानी के प्रमुख-तत्त्व इधर-उधर लोकवार्तात्रों में विखरे मिलते हैं। उन्हीं से लेकर यह चित्रावली उसमान ने 'उपाई' है।

सुफी प्रेम आख्यान काव्य के समकत्त हो मुगेन्द्र किंव की प्रेम-पयोनिधि (रचना-काल स० १६१२ ई०) है। इसका सित्तिप्त वृत्त यहाँ दिया जाता है —

जगतप्रभाकर नाम का एक राजकुमार था। उसने एक तोते से राजा सहपाल की कन्या का रूप वृत्तान्त सुना। वह उस पर मोहित हो गया। उसके दरवार में एक शिशक्ला नाम की स्त्री थी। उसी की सहायता से राजकुमार सफल मनोरथ हुआ। फिर सहपाल की ४-- आदित्यवार कथा

५—निशिभोजन त्याग त्रत-कथा

६--शील कथा

७—श्रुत पचमी कथा

५-रोहिनी व्रत की कथा

६-- आकाश पंचमी की कथा

१०--रविव्रत कथा

११--रवि कथा

इनमें एक वर्ग ऐसे प्रन्थों का है जो 'माहात्म्य' से सम्बन्ध रखते हैं, अथवा किसी व्रत का महत्व और आवश्यकता वताते हैं। ये अनुष्ठान के अङ्ग नही विदित होते। इनमें ये प्रन्थ आ सकते हैं। १ सूर्य महात्म्य, २ व्रत-कथा कोप। इनमें से व्रत-कथा कोप जैन-प्रन्थ है। कुछ वे प्रन्थ हैं जो धर्म के प्रचार की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसमें किसी विशेप धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की गयी है। ऐसे प्रन्थ वहुधा जैन-धर्म की महत्ता के द्योतक हैं। संयुक्त की मुदी भाषा, वारांगकुमारचिरत, नर्मद सुन्दरी, पद्मनाभि चरित्र में जैन धर्म का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। 'मोहमरद की कथा' जैसे प्रथ में धर्म के मर्म की सूदम परीचा की कहानी दी गयी है। 'चएडी-चरित्र' भी धार्मिक महत्व की पुरतक हैं। यह दुर्गापाठ का अनुवाद है।

एक वहुत बड़ी संख्या उन शंथों की है जो धार्मिक-श्रनुष्ठान श्रथवा उसके माहात्म्य से तो सबधित नहीं, पर जो धार्मिक दृष्टि से जिसे गये हैं। वे धर्म-श्रन्थों में गिने जा सकते हैं, श्रीर उनका स्वभाव पुराणों से मिलता जुलता है। उनका विषय अंश्रेजी शब्द माइथालाजी से श्रिभव्यक्त किया जा सकता है। ये मन्थ या तो किसी पुराण के श्रथवा उसके किसी श्रंश के श्रनुवाद हैं, श्रथवा पुराणों से लिए किसी विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक लिसे गये हैं। इन सबके विषय उनके नामों से विदित हैं। इनमें से श्रादि पुराण जैनियों का पुराण है। महापद्मपुराण भी उन्हीं का है। धर्म संपद की कथा में युधिष्ठिर संवाद महाभारत से लिया हुआ है। जैमुन कथा में जैमिनी श्रश्वमेध का विषय है। हरिश्चन्द्र की कथा कहीं कहीं श्रादित्यवार की कथा का श्रद्ध मानी गयी है। नासकेत कठोपनिपद के नचिकेता का हिन्दी में श्रावर्तन है। चएडीचरित्र प्रसिद्ध दुर्गापाठ का श्रनुवाद है। नृसिंह-

प्रेम उत्पन्न—श्राकाश वाणी, वैद्य उपचार—सखी का उन्माद्—मदना सखी का संवाद — रम्भा का पुनः स्वप्न देखना—मदना सखी का कुमार को खोजने का प्रयद्ग।—सूरसेन का विरह। 'चित्रकार क' वैरागद पहुँचना तथा नगर वर्णन, कुँश्रर से मिलाप करना—रम्भ का चित्र दर्शन-चित्रकार का पयान।

सृगावती का उल्लेख भी जायसी, उसमान आदि ने प्रसिर कथा-प्रनथ के रूप में किया है। यह भी सूफी डझ की प्रेम कहान मानी जा सकती है।

इस प्रकार हमें श्रवतक की शोध में प्राप्त लोक कहानियों का संचिप्त परिचय हो जाता है। ये कहानियों, कहानियों की दृष्टि से ही लिखी-पढ़ी गयी, इसमें कोई सन्देह नही।

दूसरे प्रकार का लोक-वार्ता साहित्य जो प्रनथ-रूप में खोज में मिला है 'धर्म-महात्मय-कथा' सम्बन्धी है। ये प्रनथ कई विभागों में रखे जा सकते हैं—इनमें पहले तो ऐसे प्रनथ हैं जो धार्मिक-त्रन के अनुष्ठान के प्रधान श्रद्ध हैं। उदाहरण के लिए 'गणेश जू की कथा'। गणेश-चतुर्थी को गणेशजी की प्रसन्नतार्थ व्रत रखा जाता है। इस व्रत का फल विना कथा सुने नहीं होता। व्रत-कथा तथा चन्द्रमा के उदय पर जल चढ़ाना ये इस गणेश-चतुर्थी के धार्मिक श्रनुष्ठान के प्रधान श्रद्ध हैं। ऐसी कथाएँ दो सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखने वाली मिली हैं। एक हिन्दुश्रों की, दूसरी जैनों की। हिन्दुश्रों की कथाये कम मिली हैं। वे ये हैं—

१—श्री गऐश जू की कथा
२—श्री सत्यनारायए की कथा
३—यम द्वितीया की कथा
४—पूर्णमासी श्रीर शुक्र की वार्ता
४—शिव व्रत कथा
६—एकादशी महात्स्य
७—हरतालिका कथा

रोष निम्न प्रन्थ जैनियों के व्रतों से सम्बन्धित हैं— १—अनन्तदेव की कथा २—लघु आदित्यवार कथा ३—पंच कल्याएक व्रत थ जैनियों का श्रादि पुराण है। इसके मूल लेखक

ाण्' (रचना-काल १७६६ ई०) में जैनियों की दृष्टि। र्णन है। इसका संचिप्त व्योरा इस प्रकार है :—
श्रादि + वर्द्धमान स्वामी का वर्णन—द्वितीय
ति—सूर्य चन्द्रवंश की उत्पत्ति—श्रादिनाथ का की कथा—नरक स्वर्ग का वर्णन—रामणादि की

ाधिकार--राम वनवास धिकार--राम रावण युद्ध ाधिकार--लवकुश का वृतान्त धिकार—राम का निर्वाण-गमन श्रौर जैनियों में वहुत मान्यता है, इसे सभी जानते श्रत्यन्त पुरातन रामायण स्वयभू की रामायण है, ो का श्रेय महापिएडत राहुल साकृत्यायन को है। ाण' अनेकों स्थानों पर जैनियों के यहाँ मिलती हैं। के पुरा**ण का प्रधान विषय है।** प्रह्लाद-चरित्र में प्रह्लाद-चरित्र है। राम-पुराण रामचरित ही हैं। श्रीर बहुला-कथा का एक ही विपय है। भविष्य या है। सुखसागर-शुकसागर है। सुधन्वा कथा में ह पुत्र सुधन्वा के युद्ध का वर्णन है। सीता-चरित्र, ख्यात हे-पांडव यशेन्द्रचिन्द्रका मे महाभारत की ब्याएँ है। इसी प्रकार महादेव विवाह, उर्वशी तथा दि पुराणों से लिए हुए विपयों पर कथायें हैं । हमन प्रन्थ रूप में मिलने वाले कथा-कहानी साहित्य पर विचार किया है, जिनके यन्थ अधिक मात्रा में इस प्रकार खोज में मिलने वाले प्रन्थों में 'सन्त-कथा' थं हैं। इनमें किसी महात्मा के चरित्र का वर्णन नामदंब, पीपा, यशोधरा आदि के चरित्रों का इन '। किन्तु ये जीवन-चरित्र नहीं कहे जा सकते। विहासिक वृत्त की श्रपेत्ता, उनके सम्बन्ध में प्रचलित विशेष समावेश होता है। उसके चमत्कारों का चिरत्र में नृसिंह श्रवतार का, बहुला-कथा में 'भविष्योत्तर पुराणान्तर्गत कांदुला व्याद्य सम्वादे' बहुला कथा का. सुदामानी की बारहखड़ी में सुदामाचिरत्र का, श्रवणांख्यान में श्रवणकुमार के चिरित्र का, नृगोपाख्यान में राजानृग के चिरत्र का, शिवसागर में नारद-चिरत्र, देवी देव-चिरत्र, गङ्गाचिरत्र, जालन्धर कथा, तुलसी चिरत्र, सावित्री चिरत्र श्रादि का, वीर-विलास में महाभारत के द्रोण पर्व का, उपा-चिरत्र में उपा-श्रविरुद्ध की कथा का, प्रद्युम्न चिरित्र में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के चिरित्र का, सुन्दरी चिरित्र में राजा सुरथ श्रीर समाधि वैश्य के संवाद द्वारा देवीजी की उपासना के फल तथा देवी-चिरत्र का, वर्णन है। 'श्रादि पुराण्' (रचना-काल १८६० ई०) में निम्न विषय है.

गिधल नामक देश का राजा अतिबल-उसका पुत्र महावल-पुत्र को राज्य देकर स्त्रय दीचा ले लेना । महाबल का प्रताप-स्वय द्युद्धि उसका मन्त्री उसे विविध कथा सुनाकर धर्म की छोर ले जाता है। मत्री का सुमेरु पर जाना-आदित्य गति श्रीर श्ररख्वय नामक हो साधुओं का आगमन-मत्री का अपने स्वामी का अदृष्ट पूछना-साधुत्रों के भन्य होने की इस भव से दसवें भव में होने की भिषप्य-वाणी-राजा जंयू द्वीप का प्रथम जिन हुआ-सिंहपुर नगर के श्री सेन राजा की सुन्दरी नाम्नी स्त्री से दो पुत्रों की जयवर्मा स्त्रीर श्री वर्मा की उत्पत्ति—श्रीवर्मा को राज्य-प्राप्ति—जयवर्मा का वन जा कर मुनि होना —विद्याधर के वैभव की इच्छा करना —उसी समय सर्पद्वाग डसा जाना—उसका महाबल होकर उन्ही भोगों का भोगना—उसका लितांग देव होकर विषय भोग करते हुए पुनः योग की श्रोर दृष्टिपात करना—लिताग की कान्ति का मन्द हो जाना— शोक—स्वर्गीय सज्जनों द्वारा शोक-विनाश—मित्र द्वारा उसका सोलहवें स्वर्ग में पहुँचना । उत्कल पेट नगर के राजा वज्रवाह की रानी वसुन्धरा से इसका जन्म होना-स्वयंप्रभा देवागना का भी इसी समय जन्म होना—राजा को खप्न मे श्रपनी पत्नी तथा उसके पति के पूर्व भत्र का वृत्तान्त जानना—उसकी पुत्री त्रजजव का विवाह—उसकी वहिन अनुधरी का चक्रवर्ती के पुत्र अमित तेज सं विवाह—वन्नविष का विरक्त हो जाना—कुटुन्वियों का शोक— दुत्यादि-

को नवाव ने शरवार देश इजारे में दिया—पाँडे गोड़ा के महमूदश्रली से मिल गये और रामदत्त पाँडे भिनगा पर चढ़ा ले गये।

ष्ठण्णदत्तसिंह के चचा उमराविसंह का वर्णन—श्रोर दूसरे पाचाश्रों का वर्णन—पृथ्वीसिंह के पुत्र चेत्रपालिसिंह श्रोर हरभक्तिंह का वर्णन तथा उमराविसंह के पुत्र युवराजिसिंह का वर्णन — चेत्रपालिसिंह के पुत्र अर्जु निसंह हुए — म्लेकों ने हमला किया सेना का वर्णन — युद्ध — महमूद्यली के साले का मारा जाना — सेना का मागना — पुन: युद्ध की तथ्यारी — ७ दिन का युद्ध — वाग का युद्ध — नवाव का पुन: सेना भेजना — नाजिम के भाई के युद्ध का वर्णन — गर्गवांशियों की सहायता से युद्ध करना — भिनगा नरेश का भागना — गोंडा नरेश ने भिनगा राज को मेल करने के लिए पत्र लिखा — उस समय गोंडा में श्रमानिसंह राजा थे — मेल होने पर फीजी सरदारों के साथ पहाड में शिकार खेलने चले गये फिर वदश्यमली होने से नवाव ने नाजिम को कैंद कर दिया श्रीर छप्णदत्तिसंह को राजा वनाया।

कुछ ऐसे प्रन्थ भी हैं जिनमें विविध संस्कारों से सम्विन्धित लोकाचारों का वर्णन भी है। 'ठाकुरजी की घोड़ी' में विवाह के अवसर पर घोड़ी चढ़ने के समय के आचार का वर्णन और गीत हैं। 'राम कलेवा' में विवाह में कलेवे के अवसर पर होने वाले आचारों का उल्लेख है। उदाहरणार्थः "राम विवाह में राम, भरत, लक्ष्मण, राञ्चुहन आदि का कलेवा करने जाना—वहाँ लक्ष्मी, निधि, सिद्धि सरहज से हास विलास के प्रश्नोत्तर।" यह राम के विवाह के प्रसंग से जोड़ दिया गया है। 'पट रहस्य' में भी राम विवाह का आश्रय लेकर छ वैवाहिक आचारों का वर्णन है। इसका सिद्धि विपय-परिचय यह है.—राम का देवियों के पैर लगने के लिए सिखयों का कहना, यत्ती मिलाना, लहकौर खिलाना, कलेवा करना, ज्यौनार, सिखयों और राम का संवाद, हास-विलास।

'वना' में 'वरना' दिये हुए हैं। वरना भी विवाह के लिए तथ्यार हुए 'वर' को कहते हैं। उसी पर रचनाएं इस पुस्तक मे हैं।

कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जैसे ब्रजभान की कथा, विसह वथा, अन्तिरया की कथा जिनका उल्लेख ऊपर के वर्गों में नहीं हुआ। इनमें से अन्तिरया की कथा हुखार को दूर करने के तान्त्रिक उपचार से सम्बन्ध रखने वाली कथा है।

श्रद्भुत वर्णन इनमें होता है। ऐसे वर्णन लोक-वार्ता का ही श्रद्ग माने जाते हैं। इसी प्रकार तीन प्रन्थ ऐसे हैं जिनमें किसी वीर पुरुष के वीर-चिरत्र का वर्णन किया गया है। ऐसे चिरत्र जब लोक-वार्ता पद्धित में लिखे जाते हैं तो श्रवदान या लीजेएडस् कहलाते हैं। 'हरदौल' बुन्देलखण्ड का प्रसिद्ध वर्चस्वी महापुरुष हुत्रा है। घर-घर उसकी पृजा होती है। 'पन्ना वीरमदे की बात' में पन्ना श्रीर विक्रमदेव का वर्णन है। इनसे मिन्न वे रासो हैं जिनमें लोक-वार्ता ने भी कुछ साहित्यिक धरातल प्राप्त कर लिया है, श्रीर वीर पुरुषों का चरित्र-वर्णन रस-परिपाक की दृष्टि से किया गया है। इनमें गेयत्व भी हो सकता है। ऐसी रचनायें वीर-गाथायें कहलाती है। 'खान खबास की कथा' ऐसी ही रचना है।

शेरशाह और उसकी बेगम का वर्णन—शेरशाह का अपनी बेगम को पादने पर निकाल देना—बेगम गर्भवती—एक खिदमतगार के यहाँ रही—वहाँ खां खवास का जन्म—साधू से आशीर्वाद मिलना—शेरशाह का खां खवास को ओहदेदार बनाना—बयाना की रानी की कथा जो कर नहीं देती थी—युद्ध में बादशाही सेना का हारना—अन्त में सेना सहित खां खवास का जाना—भीषण युद्ध—रानी को घेर लेना—सेना का भागना—रानी का खा खबास को अपनी ओर मिला लेना। शेरशाह की मृत्यु—सलेमशाह को गदी—खा खवास की उसके विरुद्ध रहने की प्रतिज्ञा।

खवास की दान-वीरता का वर्णन—सलेमशाह के बुलाये हुए मन्त्री पर वेगम का श्रासक्त हो जाना—मन्त्री से श्रपनी इच्छा प्रकट करना—मन्त्री का निपेध करना—वेगम की वादशाह से मन्त्री के दुष्टाचरण की शिकायत—मरवाने की श्राज्ञा—मन्त्री का खां खवास की शरण में जाना—सलेमशाह की वयाने पर चढ़ाई—वादशाही सेना विचलित—वादशाह की हार—खां खवास को श्रादर से सेना में बुलाना—खां खवास को घर लेना—वादशाह का उससे सिर मॉंगना—उसका दे देना—वादशाही सेना की खुशी—वयाने वालों का दुख, खा खवास की खी और पुत्र का मरना—सलेम को धिकारना।

कृप्णदत्त रासा ( रचना-काल १८४४ ई० ) भी इसी कोटि की रचना है। उसका विषय-परिचय इस प्रकार है:—महमूद्यली खाँ

जाने की ख्राज्ञा दे दी। वेश्या मोहित हो गई थी। यह उसे अपने घर लाई। दूसरे दिन भी वेश्या ने वह छिपा कर रखा। तीसरे दिन माधव विदा हुआ। दोनों को दुख हुआ। वह विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में गया। राजा के शिवमन्दिर में एक दोहा लिख आया। राजा उस त्राह्मण की खोज करने लगा । ज्ञानमती स्त्री ने उसे मिन्दर में पाया श्रीर राजा के पांस ले गई। राजा ने उसका सम्मान किया श्रीर सममाया कि वेश्या की श्रीति स्थिर नहीं रहती, वह धन की श्रीत है। पर माधव न माना। विक्रमाने राजा कामसेन पर चढ़ाई की। कामवती के पास डेरा डाल कर राजा वेश्या की परीचार्थ गया और कहा कि माधव तेरे वियोग में मर गया। उसने भी प्राण त्याग दिये। जय माधव ने वेश्या के प्राण त्याग की वात सुनी तो उसने भी प्राण त्याग दिए। राजा भी इन दोनों प्रेमियों का वध-करा कर जीवित नहीं रहना चाहता था। वह भी चिता वना कर जल मरने को तैयार ृहस्रा। राजा के ऋधीन कुछ वेताल थे। वे आये। पाताल से अमृत लाये श्रीर माधव को जिला दिया। विक्रमादित्य वैद्य वन श्रमृत लेकर गये श्रीर वेश्या को जिला दिया श्रीर उसे श्रपना परिचय भी दिया। विक्रम ने श्रीपति चत्री को राजा कामसेन से वेश्या मॉॅंगने के लिए भेजा । कामसेन ने कहा युद्ध करके लेलो । चार पहर लड़ाई हुई। काम-सेन हारा; सन्धि हुई और कामकन्दला विक्रमादित्य को दे दी। माधव को कामकन्दला दी और राजा अपने नगर में आया। राजा ने उसे अपना मन्त्री वनाया, जागीर दी। माधव सुखी रहने लगा।

चित्रावली—(रचनाकाल सं० १६१३) की कहानी में कितने ही चमत्कारपूर्ण अंश हैं। इस कहानी का आधार निश्चय ही लोकवार्ता है। यह जायसी के पद्मावत तथा आलम की कामकन्द्ला की भौति ही प्रेम गाथा है। 'चित्रदर्शन' से प्रेम उदय हुआ है। और उसके लिए अनेकों कष्ट उठाने पड़े हैं। उसका संनिप्त कथा-परिचय यह है:—

नैपाल का राजा घरनीघर पॅवार कुल का चत्री था। राजा के सन्तान न थी, तप के लिए वह लंगल जाने लगा। मंत्रियों ने घर पर ही शिवाराधना की सलाह दी। शिव-पार्वती ने श्राकर परीचार्थ उससे सिर मॉंगा। राजा सिर देने को तैयार हुआ। शिव-पार्वती ने एक पुत्र होने का वरदान दिया जो योग, सायेगा और किसी स्त्री से प्रेम भी करेगा। पुत्र हुआ, उसका नाम सुजान रखा गया। वह गुखा

यह अब तक खोज में प्राप्त लोक-वार्ता सम्यन्धी प्रन्थों का साधारण विवरण है। अब उनमें से कुछ विशेष प्रन्थों का कुछ विषय सम्बन्धी संन्तिप्त परिचय यहाँ दे देना इसलिए आवश्यक है कि उससे कुछ उन बातों का पता चल सकेगा जो आज के लोक-प्रचलित मौखिक बात्ती में भी जहाँ तहाँ मिलती हैं।

कहानियों में 'माधवानल कामकंदला' (रचना-काल ६६१ हिजरी) की कथा श्रत्यन्त प्रचलित है। इसकी जो प्रति मिली है वह १४८३ ई० की लिखी है। श्रालम किन की लिखी हुई है। माधव ब्राह्मण श्रीर कामकन्दला वेश्या के प्रेम की गाथा है। यह वीर विक्रमादित्य की श्रनेकों कहानियों में से एक है। कहीं-कही लोक में प्रचलित कहानियों में केवल विक्रमाजीत का तो नाम रह गया है, माधव तथा कामकन्दला का नाम लुप्त हो गया है। इसका सिन्नप्त वृत्त इस प्रकार है:—

पहपावती नगरी का एक गोपीचन्द राजा दरवार में एक गुणवान ब्राह्मण माधवानल था। एक दिन वह स्नान कर तिलक लगा कर वीगा से कुछ गान करने लगा। नगर की सव रित्रयाँ विमोहित हो गईं। एक स्त्री विशेष मोहित हई। एक दिन वह अपने पति को भोजन करा रही थी। इतने में माधव गान करता हुआ उस गली में से आ निकला। स्त्री ने भोजन थाली की जगह धरती में परोस दिया। पति के कारण पूछने पर उसने कहा कि मैं माधव के गान से मोहित हो गई हूँ। पित ने नगर के सब श्रादिमयों को एकत्रित करके राजा से प्रकार की कि या तो माधव को निकाल दो या हम नगर छोड़ देंगे। राजा ने माधव को निकाल दिया। दस दिन पीछे माधव कामवती नगरी में पहुँचा जहाँ कामकन्दला नामक वेश्या रहती थी। राजा के दरबार में वह शृङ्गार करके पहुँची। मायव भी चला। माधव को द्वारपालों ने रोका; वह वही वैठ गया। द्रवार में वारह मृदङ्ग वज रहे थे। एक मृदङ्गी का एक ऋँगुठा न था। माघव ने इस मृत्ङ्गची के द्वारा तालभङ्ग होने की बात द्वारपाल के द्वारा राजा से कहलाई। परीचा करने पर राजा ने जाना कि उसके मीम का ऋगूठा है। माधव को वुला कर राजा ने उसका सम्मान किया। वेश्या की केला से प्रसन्न हो माधव ने जो कुछ राजा से पाया था सब वेश्या को दे दिया। राजा ने कृद्ध होकर उसे नगर से निकल था। वह फिर उसे रूपनगर ले आया। उसे सीमा पर विठा कर कुमारी से कहने गया। इसी अवसर पर कथक ने, जो सागर का निवासी था, राजा को सोहिल राजा के युद्ध का गान सुनाया। सुन कर राजा को कन्या-विवाह की चिन्ता हुई। राजा ने चार चितेरे राजपुत्रों के चित्र लाने को भेजे। रानी ने चित्रा को उदास देख कर उदासी का कारण पूछा। उसने तो वहाना किया किन्तु एक चेरी ने दूत भेजने का हाल सुना दिया। इसी समय वह दूत आ रहा था। रानी ने उसे बीच ही में पकड़ लिया। इघर विलम्ब होने से राज-कुमार चित्रा का नाम लेकर पागल-सा हो दौड़ने लगा। राजा ने हाल सुना। राजा ने युप्त रूप से उसे मारने के लिए एक हाथी छोड़ दिया। कुमार ने उसे मार हाला। तब राजा उसे मारने को चढ़े। इसी अवसर पर एक चितेरा सागर से कुँ वर का चित्र लेकर पहुँचा। सोहिल के मरने का समाचार कह कर चित्र दिखाया। चित्र इसी कुमार का था। राजा ने उससे अपनी चित्रा व्याह दी।

कौता ने एक हंस मिश्र को दूत वना कर भेजा। छुमार ने अपने िपता और कौता का स्मरण कर विदा माँगी और सागर आकर कौता को भी विदा कराया। जगन्नाथपुरी होते हुए अपने देश को गये। माता अन्धी हो गई थी। पुत्र के आगमन से उसके नेत्र खुत उठे। राजा ने पुत्र गदी पर विठाकर भजन करना आरम्भ कर दिया। कुमार राज्य भोग करने लगा।

इस कहानी के विश्लेपण से हमें इसके कथा-विधान में निम्न तत्वों की संयोजना मिलती है:

१—दैवी तत्व : श्र—शिव-पार्वती का श्राना, सिर की भेंट माँगना, वरदान देना।

> श्रा—देवी की मदी, सुजान को उड़ाकर रूपनगर में ले जाना, ले श्राना।

२—म्बद्भुत-विलत्तरण-तत्व—श्र—सुजान को श्रजगर लीलता है, विरह की श्रग्नि से व्याकुल हो उगल देता है।

था—पुनः उसे हाथी पकड़ता है, हाथी को सिंह ले उड़ता है। हाथी पर्यत पर छोड़ देता है। वनमानुस उसे

निधान था। एक बार शिकार खेलने में रास्ता भूल गया। हार कर एक पर्वत की मढ़ी में जा सोया। वह एक देव को स्थान था। उसने इमकी रचा की। इसी समय देव का एक मित्र श्राया और उसने म्हपनगर में चित्रावली की वर्षगाँठ का वर्णन किया। उससे भी चलने के लिए कहा। वे कुमार को भी साथ ले उड़े श्रीर उसे चित्रावली की चित्रसारी में सुलाकर स्वयं उत्सव देखने लगे। राजकुमार की घाँखें खुलीं, चित्रावली का एक चित्र वहाँ देखा। राजकुमार ने अपना भी ' एक चित्र बनाकर उसके पास रख दिया और सो गया। सबेरे देव **ं** उठा कर उसे ले श्राए। जब वह जगा तो चित्रावली के प्रेम में विह्नल ं हो गया। सेवक लोग दूँ ढकर उसे राज में ले गये पर वह विरह में े बेमध ग्हा। सुबुद्धि ब्राह्मण ने युक्ति से सारा हाल जाना। ये दोनों उमी मढी पर जाकर रहे। अनशन जारी कर दिया । चित्रावली भी चित्र देखकर मोहित हो गई। उसने अपने नपुंसक भृत्यों को उसे हॅं ढने भेजा। एक यहाँ भी आप पहुँचा। एक चुगल ने कुमारी या हीरा से चुगली कर दी। उसने उस चित्र को घो डाला। कुमारी ने उम कुटीचर को उसका सिर मुङ्वाकर निकलवा दिया। वह 'कुमर से मिला । उसके साथ कुमर रूपनगर पहुँचा। शिव-मन्दिर में दोनों का साज्ञात् हो गया । इसी अवसर पर कृटीचर ने उसे अपना शत्र मान कर उसे अन्धा कर एक पर्वत की गुफा में डाल दिया। वहाँ एक अजगर उसे निगल गया किन्तु उसकी विरहाग्नि से व्याकुल हो उसे फिर उगल दिया। बन में घूमते हुए एक हाथी ने उसे पकड़ा। उस हाथी को एक सिंह ले उड़ा। हाथी ने भी इसे छोड दिया। समुद्र तट पर एक बनमानस मिला जो इसके ह्मप पर मोहित हो गया। जड़ी-बूटी लगा कर नेत्र ठीक कर दिए। फिर घूमता हुआ सागरगढ में जा पहुँचा। वहाँ के राजा सागर की फ़लवारी में यह विश्राम कर रहा था कि कौला आ गई। वह भी मोहित हो गई। जोगी जिमाने के वहाने उसने बुलाया। मोजन में हार ढाल कर उसे चोर सावित कर लिया श्रौर उसे वन्दी बना दिया। एक राजा कीलावती की रूप-प्रशंसा सुन कर उसे लेने को चढ आया। सुजान ने उसे हटा दिया। श्रीर कौला से चित्रा-मिलन की प्रतिज्ञा करा त्र्याह कर लिया। इधर चित्रा ने फिर वही पहले वाला योगी कुमार की खोज में भेजा। सुजान कौला को लेकर गिरतार यात्रा को गया

लोक-कहानियाँ.]

उन्हें गिरनेरी पहुँचाता है श्रौर लाता है। पीपल का वृत्त वातें भी करता है। मन्त्र से उड़ने की शक्ति के कितने दृष्टान्त मिलते हैं। यहाँ मन्त्र से वृत्त को उड़ाया गया है। यह उड़न खटोले, या उड़नी खड़ा- उश्रों, या काठ के घोड़े के समकत्त है।

- (३) वास्तविक वर काना है, सुन्दरी कन्या परिमलाच्छ के लिए विवाह के अवसर पर सुन्दर वर दिया जाय। वास्तविक वर के स्थान पर चन्द को वर बनाया गया।
- (४) सासु-वहू घर जाकर राजा चन्द पर जब विवाह के चिह्न देखती हैं तो भयभीत होती हैं। वहू राजा को तोता बनाकर पिंजड़ें में रख लेती हैं। लीजा तागा बाँध देती है।
- (४) परिमला वियोग में पागल, पवन-दूत बनाती है। सूत्रा बनकर त्राये चन्द से भी संदेश कहती है।
  - (६) परिमला ने लीला तागा तोड़ा। दोनों मिले।
- (७) सासु-बहू दोनों चील वनकर उड़ गर्या। परिमला वाज धनकर उन्हें दवा लायी। राजा चन्द ने एक तीर से दोनों को मार दिया।

पहली दृष्टि में यह कहानी मात्र कहानी प्रतीत होती है। कोई आध्यात्मिक रूपक नहो लगती। किन्तु छुछ संकेत कहानी में ऐसे हैं जो उसे स्पष्ट ही रूपक सिद्ध करते हैं। फिर भी कहानी का लोक-कहानी की दृष्टि से भी कम मूल्य नहीं है। कई ऐसे वत्त्व इसमें विद्य-मान हैं जो लोक-त्रात्तों की महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हैं।

धर्म श्रीर महातम्य सम्वन्धी कुछ पुस्तकों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यहाँ कुछ अन्य का विवर्ण दिया जाता है:—

श्रादित्यवार की कथा का सित्तत यह है:--

काशी में मितसागर नामक श्रेष्ठों के होने का वर्णन तथा श्रपनी स्त्री सिहत उनकी श्रद्धा जैन-धर्म में होना--श्राठ पुत्र होना।

एक मुनि का आगमन—सेठानी का उनसे आदित्य वर्त के विषय में पूछना—मुनि का आसाद में रिववार के दिन सत्य सयमयुक्त वर करने का विधान—नव वर्ष तक पालन करने का आदेश—
आदेश ठीक पालन न हो सकने के कारण हानियाँ।

पुत्रों के विछोह से सेठानी का विकल होना। एक मुनि से अनके छाने के विषय में पूछना—मुनि का सेठानी का ध्यान ब्रत की

वनौषिध से सूमता कर देता है। इ--पागल सुजान का हाथी को मारना। ई--श्रन्धी माता का पुत्र श्रागमन से दृष्टि पाना।

३--चित्र-दर्शन द्वारा श्रेम--सुजान तथा चित्रावली में।

४--प्रत्यत्त-दर्शन से प्रेम--घ-वनमानस का, घा-कौला का।

भ—मिलन और विवाह में विविध बाधाएँ—श्र—कुटीचर द्वारा।

श्रा-माद्वारा।

इ—पिता द्वारा, जो सुजान पर युद्ध करने चढ़े।

६—चित्र द्वारा विवाह का मार्ग खुलना—युद्ध के लिए आरूढ़ राजा चित्र पाकर सुजान से चित्रा का विवाह करने को सन्नद्ध।

७-मुख्य-विवाह से पूर्व एक श्रीर विवाह-कौला से।

= - नायक का श्रन्धा किया जाना, तथा पुनः एक वेग के माध्यम से श्रीवधोपचार से पुनः दृष्टि पाना—श्र—कुटीचर द्वारा श्रन्धा किया गया।

> श्रा—बनमानस ने प्रेम में पढ़कर श्रीपधोपचार से नेत्र श्रच्छे किये।

'राजाचन्द की वात' एक नया प्रन्थ स्थमी मिला है। उसमें एक छोटी-सी कहानी भर है। यह व्रजमारती के एक पुराने स्रंक में प्रकाशित हो चुकी है। स्थारचन्द नाहटाजी ने व्रजमारती के एक स्रंक में एक लेख द्वारा यह बताया है कि चंद की बात जैन साहित्य में बहुत प्रचलित है।

इस कहानी में-

(१) चन्द्र का शिकार में मार्ग भूलना और एक बुद्धिया के पास पहुँचना ऐसा तत्त्व हे जो एकानेक कहानियों में मिलता है। बुद्धिया 'बहु माता' हे जो जूड़ी बाँधती है।

(२) चन्द की माँ कामरू मन्त्र जानती है। पीपर उड़ता है,

महात्म्य' में प्रत्येक मास की एकादशी त्रत का फल वताने के लिए एक कथा दी हुई है। उदाहरणार्थ कुछ श्रंश की संनिप्ति यहाँ दी जाती है:

श्रगहन शुक्ता एकादशी की उत्पत्ति, कृष्ण श्रजु न संवाद, देवासुर संश्राम, विष्णु का गुफा में छिपना, स्त्री का गुफा से निकल कर राज्ञस को मारना, वह एकादशी थी।

माघ छुष्णा एकादशी के त्रत का नियम उसका इतिहास, एक ब्राह्मणी की नारायण द्वारा परीत्ता, भित्ता मॉॅंगने पर मिट्टी ढालना, उसको स्वर्ग होना, केवल मिट्टी का घर मिलना, नारायण का खाली मकान देने का कारण वताना, मुनि-नारियों का उसे ब्रतदान का फल प्रवान करना, उसके घर में सब कुछ हो जाना।

एकादशी त्रत का नियम इतिहास, पतित और अभिशप्त गन्धर्व और पुष्पवती अप्सरा का पिशाच पिशाची होना, एकादशी के अज्ञात त्रन से उनका उद्घार।

फागुन शुक्त पत्त की एकादशी का नियम सुरथ का एकादशी के प्रभाव से शत्रुश्चों का नाश।

चैत्र कृप्ण एकादशी—एक ऋषि की तपस्या देव कर और इन्द्रासन जाने के भय से इन्द्र का विष्न डालना। मुनि का स्त्री के साथ ४७ वर्ष निवास, ज्ञात होने पर स्त्री को मुनि का श्रमिशाप, एकादशी त्रत से दोनों का कल्मप दूर होना।

चैत्र शुक्त एकादशी—नागपुर के ललित नामक पुरुष का अपनी पत्नी लिलता के एकादशी त्रत करने से फल, पति देने से लिलत का शाप मोचन।

वैशाख कृप्ण एकादशी—लखनपुर के राजा हरिसेन के एक चमार द्वारा एकादशी का फल प्राप्त करने पर एक गदहा वने हुए ब्राह्मण का उद्वार।

ं वैसास शुक्त एकादशी—सेठ के पापी वेटे का एकादशी ब्रत से उद्घार।

ज्येष्ठ फुण्ण एकादशी—एक अप्सरा का विमान वेंगन के धुँए से नीचे गिरा, एक एकादशी को भूखी दासी के फल से ऊपर चढ़ा।

ज्येष्ठ शुक्त एकादशी-गन्धर्व जिन्द हुआ, एकादशी त्रन के

रचना संवत् १७७०।

त्र्योर श्राकर्षित करना—त्रत करना—पुत्रों को उन्नत श्रवस्था में प्राप्त करना—

इन व्रत-कथाश्रों में प्राय सभी में विशेष 'तिथि' श्रथवा 'वार' को व्रत रखने का महातम्य वर्णन है। विवाह, पुत्र-प्राप्ति, धन-प्राप्ति जैसे फल वर रखने से मिलते दिखाये गये हैं। वर्त में विघ्न डालने वाले को कष्टों का सामना करना पड़ा है। त्रत रखने वाले के संकट दूर होते दीखते हैं। 'श्रुत पंचमी' की कथा' में सेठ घनपति की कथा हैं। मुख्य उद्देश्य है श्रुत पंचमी के व्रत से खोए हुए पुत्र का मिलना। सुरेन्द्र कीर्वि विरचित 'रवित्रत कथा' में उस मस्तसागर सेठ की कहानी है, जिसने अपनी स्त्री के रिवन्नत लेने की निन्दा की, फलतः सब धन नष्ट होगया। पुन. लड़कों द्वारा त्रत साधन करके पूर्व समृद्धि मिली। त्राकाश पचमा का व्रत रखने से एक स्त्री लिंगभेद कर पुरुष रूप में जन्म प्रहण करती है। निशिभोजन त्याग व्रत कथा अमें श्रात्यन्त प्रचलित लोक-कहानी के एक तत्त्व का उपयोग है। पत्नी के निशिभोजन त्याग पर शैव पति रुष्ट होता है। वह सर्प लाकर पत्नी के गले में डालता है। वहाँ वह हार हो जाता है। पित के गले में वह सर्प बनकर उसे इस लेता है। पत्नी फिर उसे जिला लेती है। 'धर्म परोत्ता में जैन श्रीर ब्राह्मण धर्म का विवाद है, जिसमें ब्राह्मणों की परास्त हुआ दिखाया गया है। 'पुरयार्णव कथा' तो पुरयकथाओं का छोटा कोश है। 'रुक्मांगद की कथा' में एकादशी ब्रेत का महात्स्य वताया गया है। वहू से लड़ाई हो जाने के कारण बुढ़िया को एका-दशी का उपवास करना पड़ा था, इसी उपवास के प्रताप से उसके स्पर्श से उस मोहिनी का रुका हुआ रथ चल पड़ा था, जिस मोहिनी को इन्द्र ने छल करके रुक्माझद के राज्य में एकादशी बत बन्द कराने भेजा था। 'वन्दीमोचन कथा' श्र-जैन है। काशी की वन्दी देवी की पूजा से पुत्र प्राप्ति का इसमें उल्लेख है। सुदर्शन लिखित 'एकादशी

<sup>े</sup> लेखक ब्रह्मरायमल, रचना काल सवत् १६३३।

व लेखक खुसाल कवि, रचना काल सवत् १७५५।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> लेखक भारामल।

४ लेखक मनमोहनदास, रचना संवद् १७०५।

५ लेखक रामचन्द्र, रचना सवत् १७६२।

लेखक सूरदास कवि ।

भार मन्त्रियों में से एक प्रमुख मन्त्री हो गया है। इसकी संचिति यह है:--

ण्जियनी के राजा सिवाराम के चार मिन्त्रयों द्वारा एक जैन भुनि की श्रापिनय-होना, मुनि ने उन सब को कील दिया, राजा का उनको प्राणदण्ड की श्राज्ञा देना, मुनि का उन्हें चमा करना, राजा का देश निकाला देना, मिन्त्रयों का हम्तनापुर के राजा पद्धम के यहाँ पहुँचना। एक शत्रु को वश में लाकर सात दिन का राज्य पाना, वहाँ पर उन्ही मुनि की श्रद्धा न करना। विष्णुकुमार की सहायता से कष्ट से मुक्त होना। विष्णुकुमार का वामन रूप घर कर बिल मन्त्री (चारों में श्रेष्ट) को छलना, उन चारों का श्रायक ब्रन घारण-करना। 'वारांगकुमार चरित्र' जैन पुराण है। जैनियों में वारांग-कुमार का चरित्र श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। सात्रवी शताब्दी (ईसवी) में जटासिंहनन्दी नाम के किव ने संस्कृत मे भी 'वारांग चरित' लिखा था। इस प्रसिद्ध चरित्र की उक्त हिन्दी प्रन्थ के श्राधार पर संचित्र रूपरेखा यह है:—

कान्तपुर नगर के राजा धर्मसेन की रानी गुनदेवी के गर्भ से नारांगलुमार का जन्म—वाणिकों ने राजा धर्मसेन से धाकर कहा कि समृद्धिपुरी के राजा धृतिसेन की पुत्री 'गुनमनोत्रा' कन्या आपके पुत्र के योग्य है—मंत्रियों से परामर्श, अन्त में सभी प्रस्तावित कन्याश्रों से विवाह का निश्चय, सव राजाओं का ध्रपनी-ध्रपनी कन्या लाकर नारंग से वही विवाह।

जिन गणवरों के आगगन की सूचना वनमाली द्वारा—राजा का वहाँ जाना, जैन धर्म का उपदेश, पुत्र सहित राजा का श्रावक त्रत लेना, नगर में आना।

वारांग कुमार को राज्य देना, राजकुमार का हुष्ट मन्त्री के सिखाये हुये घोड़ों के द्वारा एक सधन बन में पहुँचना, एक तालाय के पास पहुँचना, मगर ने पैर पकड़ा, जिन की कृपा से बचना, भीलों का मार्ग दर्शन, एक बनजारे से मिलना, राजकुमार को उसे 'सागर-वृद्धि' राजा के पास ले जाना, उसकी रचा भीलों छादि से, उस सेठ की कन्या से विवाह, लुलिवपुर निवास।

उवर राजा घर्मसेन का विलाप, मुरोन को राज्य दे देना।

<sup>े</sup> लेलक कबहग, रचना सर्वत् १८१४।

महातम्य सुनने से राजकुमार हुआ, एकादशी से उसका उद्धार।

श्रासाढ् कृष्ण एकादशी-एक कुष्ठी त्राह्मण का उद्घार।

श्रासाद शुक्त एकादशी—धित की कथा, इस प्रकार सभी एकादशियों का वर्णन।

फिर सब का फल, इनमें पौराणिक कथायें दी गयी हैं।

'गए। चतुर्थी' की कथा की भी कई पुस्तकों मिली हैं। सस्य नारायण की कथा भी मिली है।

इन व्रत छौर उनके महात्म्य की कथाओं के साथ ही श्रम्य धार्मिक श्राख्यायिकाओं का भी कुछ परिचय देना श्रावश्यक है। जिनमें धर्माचरण करने वाले महापुरुषों के श्रद्धुत पराक्रमों का उल्लेख है, जो पौराणिक कोटि के प्रन्थ कहे जा सकते हैं।

'प्रद्युम्न चरित्र' में कृष्ण-रुक्मिणी विवाह के उपरान्त प्रद्युम्न जन्म श्रीर देत्य द्वारा प्रद्युम्न के चुरा लिए जाने तथा उसके पश्चात् प्रद्युम्न के विविध चमत्कारों के प्रदर्शन का इसमें वर्णन है। मोहमर्व राजा' की कथा जगनाथ की लिखी हुई है। इसमें नारदजी द्वारा राजा मोहमर्द की परीचा का वर्णन है। राजा, स्त्री तथा पुत्रवधू किसी को भी पुत्र मरने का शोक नहीं हुआ यह दिखाया गया है।

सुन्दरदास लिखित 'हनुमान चरित्र' हनुमानजी की श्रद्भुत कथा लिखी गई है। मुख्य भाग महेन्द्र विद्याधर की पुत्री श्रखनाकुमारी और राजकुमार पवनख्य के संयोग और हनुमान के उत्पन्न होने से सम्बन्ध रखता है। बाद में शूर्पणखा की पुत्री श्रनङ्ग पुष्पा और सुप्रीव की पुत्री पद्मरागी से हनुमान का विवाह कराया गया है। रावण-युद्ध में राम की सहायता का भी उल्लेख है। हनुमान जी का यह दुत्त रामायण श्रादि के ज्ञात दृत्त से बहुत भिन्न है। जैन दृष्टि ने जिस रूप में इन कहानियों को श्रपनाया, उसी का एक रूप इसमें मो मिलता है। इसी प्रकार 'विल-वामन' की हिन्दू-पुराण प्रसिद्ध कथा का एक जैन संस्करण हमें विनोदीलाल कृत 'विष्णु-कुमार की कथा' में मिलता है। इसमे विल उज्जयिनी के राजा के

रचना स० १७७६।

२ रचना स० १६१६।

३ प्रतिलिपि स० १९४५ सन् १८६८ ।

रानी को स्वष्त—राजा का यशस्वी पुत्र होने का कथन—
गर्भ की दशा वर्णन—श्रीपाल का जन्म, राजा बना, चक्रवर्ती हो
तया। राजा को कुछ, वीरदमन को राज्य देकर वन को चला जाना,
सात सी कुछी साथियीं का भी जाना।

उज्जैन नरेश पहुपाल की पुत्री मैना, छोटी मैना का जैन चैत्यालय जाना, वड़ी का गुरू से विद्याध्ययन, जैन मुनि से मैना की शित्ता, वड़ी का कौशाम्बी के राजा से विवाह, छोटी मैना का राजा से कम के विपय में विवाद, उसका निकाल देना।

राजा को जंगल में कुष्टी राजा से मिलना, मित्रता, कुष्टी ने उसकी पुत्री मॉॅंगी, विवाह हो जाना। मैना का जन्म-पर्यन्त सेवा करने का कथन, जिनकी प्रार्थना करके मैना ने कुष्ट अच्छा किया।

जिनेन्द्र के कथनानुसार श्रीपाल की मा का उसके पास त्राना, त्रामे का समय निर्दिष्ट करके श्रीपाल का कही जाना, विद्याघर से मिलाप, विद्याघर की मन्त्र-सिद्ध करने मे श्रीपाल की सहायता, विद्या-धर ने जल-तारिणी खोर शत्रु-निवारिणी विद्याएँ दी।

श्रीपात का निर्जन बन में पहुँचना, एक विश्वक के जहाज का श्रटकना, बिल के लिए श्रीपाल का पकड़ा जाना, श्रीपाल के छूते ही जहाज चल दिया। सेठ उसे साथ ले चला, धन दिया, बेटा पाना, भोर मिलना, श्रीपाल का उन्हें वॉंघ लेना।

हस-द्वीप—कनककेतु राजा की स्नी कंचन के चित्र विचित्र दो पुत्र श्रौर रैन मंजूपा नाम की तीसरी पुत्री का वर्णन, विवाह के लिए सहस्रकूट चैत्यालय के फाटक को हाथ से खोलने की शर्त, श्रीपाल का वह कृत्य करना, विवाह, सेठ का रैन मजूपा के लिए श्रीपाल को समुद्र में गिरा देना, रैन मजूपा की प्रार्थना, चार देवियों का प्रकट होकर सेठ का दण्ड देना, श्रोपाल को तैरते हुए कु कुम द्वीप में पहुँचना वहाँ के राजा की पुत्री से विवाह, जिसकी शतं यी—जा समुद्र में तैर कर त्रावे, विवाह करे। सेठ का उसी नगर में पहुंचना, सेठ का भांड़ों का तमाशा करा उसे भांड़ सिद्ध कर मरवाने की त्राज़ा दिल-वाना, गुण्माला का राजा से युद्ध समाचार कहलाना ध्यीर श्रीपाल की मुक्ति, धीपाल का सेठ को चमा कर देना, सेठ का दृदय फट कर मर जाना।

मुनिराज की भविष्यवाणी के अनुसार श्रीपाल का विवाह

मथुरापुर के राजा ने लिलतपुर के नरेश से हाथी माँगे, मना कर दी, मथुरेश की चढाई, वारांगकुमार की सहायता से मथुरेश की पराजय।

लितितपुर के राजा का श्रपनी पुत्री सुनग्दा का उससे व्याह करना, दूसरी लडकी मनोरमा का भी प्रस्ताव श्रस्वीकृत—

राजा धर्मसेन पर शत्रुश्चों का श्राक्रमण—राजा का श्रपनी मस्राल समाचार भेजना—जहाँ वारांगकुमार था, राजा का वारंग को पहचान लेना, मनोरमा का विवाह भी होना। सस्र जमाई का कान्तप्र श्राना राजकुमार का गही पर विठाया जाना, पिता के शत्रुश्चों का पराजित करना, श्रनतपुर पर चढाई करना, हार मान कर वारंग मे श्रपनी पुत्री विवाह देना वारंग का जैन-धर्म स्वीकार करना, धारंग के पुत्र का जन्म श्रीर उसका विवाह।

वारंग का विरक्त होना, सब का मृनि की दीचा लेना !

जिस प्रकार इस 'वारांगकमार चरित' में मन्त्री के द्वारा सिखाये हुए घोडे वारांगकुमार को वन में संकट में डालने के लिए ले जाते हैं, उसी प्रकार एक दूसरे चित्र में भी ऐसे सिखाये घोडे का उल्लेख हुआ है। उसमें भी राजा का वह सिखाया हुआ घोड़ा वन में ले जाता है। यह चरित्र 'पद्मनाभि-चरित्र' है। यह भी प्रसिद्ध जैन-कथा-नक हैं। 'संयक्त कौमदी भाषा' ' तो नाम से ही स्पष्ट 'संयुक्त कौमदी' का अनुवाद है। कार्तिक शुक्तपत्त की पूर्णिमा को कौमुदी महोत्सव की महिमा को लेकर मथरा के राजा उदितोदय और श्रर्हदास की आठ भार्याओं की कहानियाँ हैं। यह भी प्राचीन कथा है। संयुक्त कौमदी मुल कव लिखी गयी होगी इसका तो पता नहीं चलता, पर 'श्रहें इस कथानक' हमें जैन कथा कोशों में मिल जाता है। इन कोशों के कथानकों का मृल वहत प्राचीन है। इसमें सन्देह नही। परमझ का 'श्रीपाल चरित्र' ने लोक-वार्त्ता की दृष्टि से इसलिए महत्व पूर्ण है कि इसमें हमें कई घटनायें मौखिक लोक महाकाव्य 'ढोला' के अन्तर्गत 'नल' के सम्बन्ध में प्रचलित मिलनी हैं। 'श्रीपाल चरित्र' की संचिति यह है:-

तेखक जोघराज मोदी, रचना · सं० १७२४।

२ देखो हरिषेणाचार्यं रचित वृहत् कया-कोश में ६३ वा कयानक ।

<sup>3</sup> रचना काल: सवत् १६५१

रानी को स्वप्न—राजा का यशस्वी पुत्र होने का कथन— गर्भ की दशा वर्णन—श्रीपाल का जन्म, राजा वना, चक्रवर्ती हो गया। राजा को छुछ, वीरदमन को राज्य देकर वन को चला जाना, सात सौ छुछी साथियों का भी जाना।

उज्जैन नरेश पहुपाल की पुत्री मैना, छोटी मैना का जैन चैत्यालय जाना, वड़ी का गुरू से विद्याध्ययन, जैन मुनि से मैना की शित्ता, वड़ी का कौशाम्बी के राजा से विवाह, छोटी मैना का राजा से कम के विपय में विवाद, उसका निकाल देना।

राजा को जंगल में छुष्टी राजा से मिलना, मित्रता, छुष्टी ने उसकी पुत्री मॉॅंगी, विवाह हो जाना। मैना का जन्म-पर्यन्त सेवा करने का कथन, जिनकी प्रार्थना करके मैना ने छुष्ट अच्छा किया।

जिनेन्द्र के कथनानुसार श्रीपाल की मा का उसके पास श्राना, धाने का समय निर्दिष्ट करके श्रीपाल का कही जाना, विद्याधर से मिलाप, विद्याधर की मन्त्र-सिद्ध करने में श्रीपाल की सहायता, विद्याधर ने जल-तारिणी श्रीर शत्रु-निवारिणी विद्याएँ दी।

श्रीपाल का निर्जन वन में पहुँचना, एक विश्वक के जहाज का ध्रदफ्ना, विल के लिए श्रीपाल का पकड़ा जाना, श्रीपाल के छूते हीं जहाज चल दिया। सेठ उसे साथ ले चला, धन दिया, वेटा पाना, चोर मिलना, श्रीपाल का उन्हें वाँघ लेना।

हस-द्वीप—कनकछेतु राजा की स्त्री कंचन के चित्र विचित्र दो पुत्र श्रौर रैन मंजूषा नाम की तीसरी पुत्री का वर्णन, विवाह के लिए सहस्रकूट चैत्यालय के फाटक को हाथ से खोलने की शर्त, श्रीपाल का वह कृत्य करना, विवाह, सेठ का रैन मजूषा के लिए श्रीपाल को समुद्र में गिरा देना, रैन मंजूषा की प्रार्थना, चार देवियों का प्रकट होकर सेठ को दण्ड देना, श्रीपाल को तैरते हुए कुंकुम द्वीप मे पहुँचना वहाँ के राजा की पुत्री से विवाह, जिसकी शर्व थी—जा समुद्र में तैर, कर श्रावे, विवाह करे। सेठ का उसी नगर में पहुचना, सेठ का भांड़ों का तम।शा करा उसे भांड़ सिद्ध कर मरवाने की श्राज्ञा-दिल-वाना, गुण्माला का राजा से युद्ध समाचार कहलाना श्रीर श्रीपाल की मुक्ति, श्रीपाल का सेठ को चमा कर देना, सेठ का दृद्ध फट कर मर जाना।

मुनिराज की भविष्यवाणी के अनुसार श्रीपाल का विवाद

मधुरापुर के राजा ने लिलतपुर के नरेश से हाथी माँगे, मना कर ही, मधुरेश की चढाई, वारांगकुमार की सहायता से मधुरेश की पराजय।

लितपुर के राजा का श्रपनी पुत्री सुनन्दा का उससे व्याह करना, दूसरी लड़की मनोरमा का भी प्रस्ताव श्रस्वीकृत—

राजा धर्मसेन पर शत्रुश्चों का श्राक्रमण—राजा का श्रपनी मस्राल समाचार भेजना—जहाँ वारांगकुमार था, राजा का वारंग को पहचान लेना, मनोरमा का विवाह भी होना। सस्र जमाई का फान्तप्र श्राना राजकुमार का गही पर विठाया जाना, पिता के शत्रुश्चों का पराजित करना, श्रनतपुर पर चढाई करना, हार मान कर वारंग मे श्रपनी पुत्री विवाह देना. वारंग का जैन-धर्म स्वीकार करना, वारंग के पुत्र का जन्म श्रीर उसका विवाह।

वारंग का विरक्त होना, सब का मृनि की दीचा लेना।

जिस प्रकार इस 'वारांगकमार चरित' में मन्त्री के द्वारा सिखाये हुए घोडे वारांगकुमार को वन में संकट में डालने के लिए ले जाते हैं, पसी प्रकार एक दूसरे चिन्त्र में भी ऐसे सिखाये घोड़े का उल्लेख हुआ है। उसमें भी राजा का वह सिखाया हुआ घोड़ा बन में ले जाता है। यह चरित्र 'पद्मनाभि-चरित्र' है। यह भी प्रसिद्ध जैन-कथा-नक है। 'संयक्त कौमदी भाषा' ' तो नाम से ही स्पष्ट 'संयक्त कौमदी' का अनुवाद है। कार्तिक शुक्तपत्त की पूर्णिमा की कौमुदी महोत्सव की महिमा को लेकर मथुरा के राजा उदितोदय खौर श्रहेदास की श्राठ भार्यात्रों की कहानियाँ हैं। यह भी प्राचीन कथा है। संयुक्त कीमदी मूल कय लिखी गयी होगी इसका तो पता नहीं चलता, पर 'श्रहें हास कथानक' हमें जैन कथा कोशों में मिल जाता है। र इन कोशों के कथानकों का मूल वहत प्राचीन है। इसमें सन्देह नही। परमञ्ज का 'श्रीपाल चरित्र' जोक-वार्त्ता की दृष्टि से इसलिए महत्व पूर्ण है कि इसमें हमें कई घटनायें मौखिक लोक महाकाव्य 'ढोला' के श्चन्तर्गत 'नल' के सम्बन्ध में प्रचलित मिलती हैं। 'श्रीपाल चरित्र' की संचिप्ति यह है'--

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> लेखक जोघराज मोदी, रचना . सं० १७२४।

२ देखो हरिपेणाचार्यं रचित वृहत् कया-कोश में ६३ वा कथानक ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> रचना काल . सवतः १६५१

सफता है कि इनकी कथाओं में सामयिक आवश्यकताओं तथा लोकवार्ताओं के प्रभाव से अनेकों परिवर्तन इए हैं, और अब उनके फुत्यों में जो श्राद्भुत्य है वह सब लोक-वार्ता की देन है। कहानियों फे चेत्र में जैनों के साथ सूफियों की रचनायें मिलती हैं। किन्तु राम श्रीर कृप्ण की धर्मगाथात्रों के श्रा जाने पर श्रन्य कोई भी कहानियाँ अथवा गाथार्ये ठहर नहीं सकती थीं। फलतः हिन्दी में दो चरित्रों पर साहित्य-चेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। यो कुछ श्रन्य प्रकार की फथाओं को कहने के भी प्रयत्न किये गये, जैसे जोधराज ने 'हम्मीर-रासी' लिखा। यह पूर्वेजों के गौरव-वृद्धि के लिए लिखा गया किन्तु इसमें भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की श्रपेत्ता लोकवार्ता का समावेश हो गया है। हम्मीर श्रीर श्रलाउदीन के जन्म की कहानी ही श्रली-किक है. फिर महिमा के निकाले जाने की कल्पना लोकवार्ता से मिली है। इमी प्रकार श्रौर भी कितनी ही बातें हैं। भारतेन्दु-काल मे साहित्यकारों का ध्यान दूसरी श्रोर रहा, पर लोक-साहित्यकार फिर भी लोक-वार्ता की रचना में श्रीर पुरानी परम्परा में प्रवृत्त रहा। लोक कवि ने स्वांग लिखे, इनके विषय थे गोपीचन्द मरथरी, स्नाल्हा के मार्मिक स्थल, संत-वसन्त, मोरध्वज लीला. स्याहपोश, लैला-मजन्, हरिश्चन्द्र । यह ध्यान देने की यात है कि साहित्यकार ने जिन कथाश्रों को लिया, लोक-रचियता ने उनसे हाथ भी नहीं लगाया।

नये युग के आरिम्भक स्तम्भ मारतेन्दुजी में लोकवार्ता का भी पूरा उपयोग है। हरिश्चन्द्र की कथा को भी लोकवार्त्ता का रूप मानना ठीक होगा। 'घर्मगाथा' होते हुए भी उसमें लोक गाथा की मात्रा विशेष है। 'अंघेर नगरी वेयूक राजा' तो केवल वार्त्ता ही है। '

यह एक सूच्म दिग्दर्शन है, जिससे हिन्दी में लिखित लोक-कहानी की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। हिन्दी-चेत्र की त्रजभापा प्रमुख माध्यम रही थी, उसकी भी ये परम्पराये हैं। इन साहित्यिक

<sup>े</sup> ईलियट महोदय ने 'रेसेज धाव नॉयं वेस्टर्न प्राविन्स धाव इ डिया'
मैं बताया है कि 'अधेर नगरी वेवूक राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा'
यह कहावत हरमूमि (क्सी) के हरवाँग राजा के सम्बन्ध में प्रचितत है।
मछन्दरनाथ और गोरखनाय ने ऐसा प्रपञ्च खड़ा किया कि हरवोग राजा स्वय
फीसी पर चढ़ कर मर गया। अन्य अद्भुत बातें भी इस राजा के राज्य
धीर न्याय की दी गयी है। देखिये चक्त पुस्तक का पूछ २६१।

से मौलिक अन्तर हो जाता है। यद्यपि रूपरेखा में ये कहानियाँ भी बीद कहानियों के समान हैं। वह मौलिक अन्तर यह हो जाता है कि जैन कहानियाँ वर्तमान को प्रमुखता देती हैं, भूतकाल को वर्तमान के दुख सुख की व्याख्या करने और कारण-निर्देश के लिए ही लाया जाता है। बौद्ध जातकों में वर्तमान गौण है, भूतकाल, पूर्वजन्म की कहानी प्रमुख होती है। जैन कहानियों के इसा स्वभाव के कारण उनमें कहानी के अन्दर कहानी मिलती है, जिससे कहानी जटिल हो जाती है। हिन्दी में इतनी जैन-कहानियाँ लिखी गई किन्तु वे प्रकाश में नहीं आ सकी। किन्तु आगे का वह साहित्य जो प्रकाश में आया, सूफियों का प्रेमगाथा साहित्य था। प्रेमगाथा-काव्य की एक जन्त्री परम्परा हिन्दी में मिलती है। इस परम्परा के सबसे अधिक चमकते सितारे मिलक मुहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के काव्य के कारण उनका यश बढ़ा है। इस परम्परा में हमें लोक-कहानियों का उपयोग हुआ मिलता है। इन कहानियों की साधारण रूपरेखा यह रहती है.—

'श्र' राजकुमार है। उसे स्वप्न, चित्र, चर्चा (गुण श्रथवा दर्शन) श्रादि से एक राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। इस प्रेम को दूत, तोता या श्रन्य कोई श्रौर पृष्ट करता है। राजकुमार राजकुमारी के विरह में जलना हुआ उसकी खोज में चलता है। तोता या श्रन्य दूत उसकी सहायता करता है। श्रनेकों किठनाइयों मेलता हुआ वह प्रयसी के स्थान पर पहुँचता है, विविध चमत्कारों श्रौर पराक्रमों के प्रदर्शन के उपरान्त वह प्रेयसी को प्राप्त कर लेता है। उनके मिलन, में फिर वाधायें श्राती हैं, श्रन्त में वे फिर मिलते हैं।

इन गाथाओं में इतिहास का जो पुट मिला है, वह सब लोक-वार्ता का सहायक ही है और अपनी ऐतिहासिकता लो वैठा है। उदाहरण के लिए 'जायसी' के पद्मावत की कथा को लिया जा सकता है। सूफियों की प्रेमगाथायें ही नहीं सूर का छुण्ण-चित्र और तुलमी का रामचिरत्र धर्म के माध्यम बने, पर वे लोकवार्ता से परिपूण हो गये हैं। छुण्ण और राम के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों और उनके आदर्श पर भारतीय विद्वानों में जो चर्चा चलती रहो है उससे यह भले ही न कहा जा सके कि राम और छुण्ण मात्र काल्पनिक व्यक्ति व हैं, ये कभी हुए ही नहीं थे, पर इतना तो निस्संकोच कहा जा

कथायें - पहले 'कथा' वर्ग को ही लिया जाय। घार्मिक श्रम-प्राय से जो कथा कही सुनी जाती है उसे 'कथा' कह सकते हैं। कथावाचक परिदत का इसमें पूरा हाथ रहता है। ऐमी कथाश्रों के दो रूप मिलते हैं। एक तो साहित्य में समादृत है। यह पूर्ण 'चरित' श्रथवा 'सकल-कथा' के रूप में होता है। 'राम-कथा' ऐसी ही कथा है। दूसरी कथा साहित्यकार को उतना आकर्षित नहीं कर पाती। यह कथा भी पंडितों अथवा पुरोहितों के द्वारा ही कही जाती है, पर इसे 'चरित' नहीं कहा जा सकता। इन कथात्रों में पौराणिक आस्था तो होती है, पर ऐतिहासिक विश्वास नहीं होता । त्रज में ऐसी दो कथार्थे विशेष प्रसिद्ध हैं। सत्यनारायण की कथा तथा गणेशजी की कथा। 'सत्यनारायण की कथा' तो महात्न्य कथा है। मत्यनारायण व्रत रखने से क्या फल मिलता है. न रखने से क्या होता है, इसी को 'सत्यनारायण' की कथा में विविध वृत्तों से प्रकट किया गया है। 'गणेश-कथा' में तीन भाग हैं—एक में शिव-पार्वती का कलह, पार्वती का एकान्त-सेवन, दूसरे मे गाएश जन्म । शरीर के मैल के पुतले में प्राण-संचार, उसका द्वारपाल वनना । शिव से युद्ध, सिर कट जाना, पार्वती का विलाप, हाथी का सिर लगा कर जीवित करना। तीसरे में गऐश जी के युद्धि-वैभव का वर्णन। स्वामी कार्तिक से तुलना, पर गर्ऐश की विजय। यह पौरािएक वृत्त है श्रीर धर्मगाथा है। इसमें किनने ही शर्थ हैं, साथ ही लोकवार्ता की ही वार्तों का इसमें ममावेश है। 'मेल का पुनला वनाकर प्राण-संचार' स्पीर 'कटे घड़ पर हाथी का सिर रहा कर सजीव करना' ये हो विशेष वातें इसमे साधारण लोकवार्ता के तत्व को प्रकट करती हैं। इन कथात्रों पर त्रज का कोई विशेषाधिकार नहीं। हिन्दू धर्म की पौरोहित्य प्रणाली इन कथाओं को सर्वत्र प्रचलित किए हुए है। ये एकानेक लिखित रूप में विद्यमान हैं।

तत की कहानियाँ—इनके उपरान्त 'त्रत के खद्ग' वाली वे कहानियाँ हैं जो बहुवा क्षियों में प्रचलित हैं। वे लियों के त्रत-श्रतुष्ठान के खद्ग होती है। श्रध्याय तीन के (इ) भाग में त्रत के सिन्नित विवग्ण में यह बताया जा चुका है कि किन त्रतों के साथ कहानी श्रावश्यक है। ऐसी कहानियाँ निन्नलिदित हैं

(१) नागपद्ममी की फहानी (२) भैया पाँचें की कहानी,

परम्पराश्रों के साथ श्रीर बाद में श्रव मौखिक जोक-कहानी पर विचार करना समीचीन होगा।

## इ-- ज़ज की कहानियां : विविध रूप

कथा-कहानियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्राचीन श्रीर नवीन दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है। प्राचीन शास्त्रकारों में से भामह ने 'कथा' श्रौर 'श्राख्यायिका' का उल्लेख किया है। दण्ही में भामध् से साम्य है। आनन्दवर्द्धनाचार्य ने कथा के तीन और भेद मानेः १--परिकथा, जिसमें इतिवृत्त मात्र हो, रस परिपाक के लिए जिसमें विशेष स्थान न हो. २ -- सकल कथा श्रीर ३ -- खएड-कथा। श्रमिनव: गुप्त ने परिकथा में वर्णन वैचित्र्य युक्त श्रानेक वृत्तान्तों का समावेश श्रावश्यक माना है। सकल-कथा में बीज से फल पर्यन्त तक की पूरी कथा ग्हती है। खगड-कथा एक-देश प्रधान होती है। हेमचन्द्र ने 'सकल कथा' को चरित का नाम दिया है। उदाहरण में 'समरादित्य-फथा' का उल्लेख किया है। 'उप कथा' में 'चिरत' के अन्तर्गत किसी प्रसिद्ध कथान्तर का वर्णन रहता है। 'चित्रलेखा' को हेमचन्द्र ने लप-कथा माना है। हरिभद्राचार्य ने एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सामान्य कथात्रों को चार भागों में वाँटा है। १ त्र्यर्थ-कथा, २ काम कथा, ३. वर्म कथा और ४. संकीर्ए-कथा। अर्थ-कथा का विषय ऋर्थ-प्राप्ति होता है। काम-कथा प्रेम कथा है। धर्मकथा की परिभाषा में सिद्धपिं ने लिखा है।

"मोत्तकां त्तै कतानेन चेतसाभिलपन्ति ये शुद्धां धर्मकथामेव सात्त्विकास्ते नरोत्तमान" श्रीर 'सकीर्णकथा' का यह लक्ष्ण दिया है— ये लोक द्वय सापेत्ताः किश्चितसत्त्वयुता नराः। कथामिन्छन्ति संकीर्णा ज्ञेयास्ते वर मध्यमाः।

ये सब भेद तो मुनि-मानस के माने जाने चाहिए। लोकमानर में ऐसी कोई भेद-वृत्ति नहीं मिलती। वह तो श्रपनी श्रावश्यकतानुरू विविध कहानियों को कहना-सुनता रहता है। लोक-कहानियों व वर्गीकरण तो उसके उपयोग, श्रवसर श्रोर श्रिभिषाय की दृष्टि से ह किया जा सकता है। इन दृष्टि से हम दूसरे श्रध्याय में विस्तृत विच कर चुके हैं। यहाँ तो श्रव उन वर्गों पर ही विचार करना है।

क्यायें-पहले 'कथा' वर्ग को ही लिया जाय। घामिक श्रीभ-पाय से जो कथा कही सुनी जाती है उसे 'कथा' कह सकते हैं। फथावाचक परिखत का इसमें पूरा हाथ रहता है। ऐसी कथाओं के दो रूप मिलते हैं। एक तो साहित्य में समाद्दत है। यह पूर्ण 'च्रित' श्रयवा 'सकल-कथा' के रूप में होता है। 'राम-कथा' ऐसी ही कथा है। दूसरी कथा साहित्यकार को उतना आक्रित नहीं कर पाती। यह कथा भी पंडितों अथवा पुरोहितों के द्वारा ही कही जानी है, पर इमें 'चरित' नहीं कहा जा सकता। इन कथाओं में पौराणिक आस्था तो होती है, पर ऐतिहासिक विश्वास नहीं होता । त्रज में ऐसी दो कथाचें विशेष प्रसिद्ध हैं। सत्यनारायण की कथा तथा गणेशजी की फथा। 'सत्यनारायण की कथा' तो महात्न्य कथा है। सत्यनारायण वन रखने से क्या फल मिलता है. न रखने से क्या होता है, इसीं को 'सत्यनारायण' की कथा में विविध वृत्तों से प्रकट किया गया है। 'गणेश-कथा' में तीन भाग हैं—एक में शिव-पार्वती का कलह, पार्वती का एकान्त-सेवन, दूसरे में गाएश जन्म । शरीर के मैल के पुतले में प्राण-संचार, उसका द्वारपाल वनना । शिव से युद्ध, सिर कट जाना, पार्वती का विलाप, हाथी का सिर लगा कर जीवित करना। तीसरे में गणेश जी के बुद्धि-वैभव का वर्णन। स्वामी कार्तिक से तुलना, पर गणेश की विजय। यह पीराणिक वृत्त है श्रीर धर्मगाथा है। इसमें कितने ही अर्थ हैं, साथ ही लोकवार्ता की ही वातों का इसमे समावेश है। 'मेल का पुनला बनाकर प्राण-संचार' श्रीर 'कटे घड़ पर हाथी का सिर रख कर सजीव करना' ये दो विशेष वार्ते इसमे साधारण लोकवार्ता के तत्व को प्रकट करती हैं। इन कथात्री पर त्रज का कोई विशेषाविकार नहीं। हिन्दू धर्म की पौरोहित्य-प्रणाली इन कथात्रों को रार्वत्र प्रचलिन किए हुए हैं। ये एकानेक लिखित क्रप मे विद्यमान हैं।

तत की कहानियाँ—इनके उपरान्त 'त्रत के अन्न' वाली वे कहानियाँ हैं जो वटुधा दियों में प्रचलित हैं। वे खियों के त्रत-अनुष्ठान के अन्न होती हैं। अध्याय तीन के (इ) भाग में त्रत के संक्षित विवरण में यह वताया जा चुका है कि किन त्रतों के साथ कहानी आवश्यक है। ऐसी कहानियाँ निन्नलिखित हैं

(१) नागपत्रमी की कहानी (२) नैया पाँचें की कहानी,

परम्पराश्रों के साथ श्रीर बाद में श्रव मौखिक लोक-कहानी पर

## इ--- ब्रज को कहानियाः विविध रूप

कथा-कहानियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्राचीन श्रौर नवीन दृष्टिकीण में वहुत अन्तर है। प्राचीन शास्त्रकारों में से भामह ने 'कथा' खीर 'ख्राख्यायिका' का उल्लेख किया है। दण्ही में भामष्ट से साम्य है। श्रानन्दवर्द्धनाचार्य ने कथा के तीन श्रीर भेद मानेः १-परिकथा, जिसमें इतिवृत्त मात्र हो, रस परिपाक के लिए जिसमें विशेष स्थान न हो, २—सकत कथा श्रौर ३—खण्ड-कथा। श्रमिनय: गुप्त ने परिकथा में वर्णन वैचित्र्य युक्त श्रानेक वृत्तान्तों का समावेश श्रावश्यक माना है। सकल-कथा में बीज से फल पर्यन्त तक की पूरी कथा रहती है। खएड-कथा एक-देश प्रधान होती है। हेमचन्द्र ने 'सकल कथा' को चरित का नाम दिया है। उदाहरण में 'समरादित्य-कथा' का उल्लेख किया है। 'उप कथा' में 'चरित' के अन्तर्गत किसी प्रसिद्ध कथान्तर का वर्णन रहता है। 'चित्रलेखा' को हेमचन्द्र ने रप-कथा माना है। हरिभद्राचार्य ने एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सामान्य कथाओं को चार भागों में वाँटा है। १ ऋर्थ-कथा, र काम कथा, ३ वर्म कथा और ४. संकीर्ए-कथा। अर्थ-कथा का विषय अर्थ-प्राप्ति होना है। काम-कथा प्रेम कथा है। धर्मकथा की परिभापा में सिद्धपिं ने लिखा है।

"मोत्तकां चैकतानेन चेतसाभिलपन्ति ये शुद्धां धर्मकथामेव सात्त्विकास्ते नरोत्तमाः" श्रोर 'संकीर्णकथा' का यह लक्ष्ण दिया है—

ये लोक द्वय सापेत्ताः किश्चित्सत्त्वयुताःनराः।

कथामिच्छन्ति संकीर्णा ज्ञेयास्ते वर मध्यमा'।

ये सब भेद तो मुनि-मानस के माने जाने चाहिए। लोकमानस में ऐसी कोई भेद-चृत्ति नहीं मिलती। वह तो श्रपनी श्रावश्यकतानुरूप विविध कहानियों को कहना-सुनता रहता है। लोक-कहानियों का वर्गीकरण तो उसके उपयोग, श्रवसर श्रीर श्राभिश्राय की दृष्टि से ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम दूसरे श्रध्याय में विस्तृत विचार कर चुहे हैं। यहाँ तो श्रा उन वर्गों पर ही विचार करना है।

कथायं-पहले 'कथा' वर्ग को ही लिया जाय। धार्मिक श्रीम-प्राय से जो कथा कही सुनी जाती है उसे 'कथा' कह सकते हैं। कथावाचक परिदत का इसमें पूरा हाथ रहता है। ऐमी कथास्रों के दो रूप मिलते हैं। एक तो साहित्य में समादत है। यह पूर्ण 'चरित' श्रथवा 'सकल-कथा' के रूप में होता है। 'राम-कथा' ऐसी ही जथा है। दूसरी कथा साहित्यकार को उतना आकर्षित नहीं कर पाती। यह कथा भी पंडितों श्रथवा पुरोहितों के द्वारा ही कही जानी है, पर इसे 'चरित' नहीं कहा जा सकता। इन द्याख्यों मे पौराणिक आस्था तो होती है, पर ऐतिहासिक विश्वास नहीं होता । त्रज में ऐसी दो कथाचें विशेष प्रसिद्ध है। सत्यनारायण की कथा तथा गणेशजी की कथा। 'सत्यनारायण की कथा' तो महात्न्य कथा है। सत्यनारायण वन रखने से क्या फल मिलता है. न रखने से क्या होता है, इसीं की 'सत्यनारायण' की कथा में विविध वृत्तों से प्रकट किया गया है। 'गणेश-कथा' में तीन भाग हैं-एक मे शिव-पार्वती का कलह, पार्वती का एकान्त-सेत्रन, दूमरे में गएशि जन्म । शरीर के मैल के पुतले में प्राण-संचार, उसका द्वारपाल वनना । शिव से युद्ध, सिर कट जाना. पार्वती का विलाप, हाथी का सिर लगा कर जीवित करना। तीसरे में गणेश जी के युद्धि-वैभव का वर्णन। स्वामी कार्तिक से तुलना, पर गऐश की विजय। यह पौराणिक वृत्त है ऋौर धर्मगाथा है। इसमें कितने ही अर्थ हैं, साथ ही लोकवाती की ही वातों का इसमें ममावेश है। 'मेल का पुनला बनाकर प्राण-संचार' श्रीर 'कटे घड़ पर हाथी का सिर रख कर सजीव करना' ये दो विशेष वातें इसमे भाधारण लोकवार्ता के तत्व को प्रकट करती हैं। इन कथाओं पर त्रज का कोई विशेषाविकार नहीं। हिन्दू धर्म की पौरोहित्य-प्रणाली इन कथात्रों को सर्वत्र प्रचलित किए हुए हैं। ये एकानेक लिखित रूप में विद्यमान है।

तत की कहानियाँ—इनके उपरान्त 'त्रत के अङ्ग' वाली वे कहानियाँ हैं जो वतुवा छियों ने प्रचित्त हैं। वे छियों के त्रत-अनुष्ठान के अङ्ग होती है। अध्याय तीन के (इ) भाग में त्रत के संचित्त विवरण में यह वताया जा चुका है कि किन त्रतों के साथ कहानी आवश्यक है। ऐसी कहानियाँ निन्निलिखित हैं:

(१) नागपञ्चनी की कहानी (२) भैया पाँचे की कहानी,

परम्पराश्रों के साथ श्रौर बाद में श्रव मौखिक लोक-कहानी पर विचार करना समीचीन होगा।

## इ-- ब्रज की कहानियां : विविध रूप

कथा-कहानियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्राचीन श्रीर नवीन दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है। प्राचीन शास्त्रकारों में से भामह ने 'कथा' और 'श्राख्यायिका' का उल्लेख किया है। दरही में भामष्ट से साम्य है। आनन्दवर्द्धनाचार्य ने कथा के तीन और भेद माने १--परिकथा, जिसमें इतिवृत्त मात्र हो, रस परिपाक के लिए जिसमें विशेष स्थान न हो, २-- सकल कथा ख्रौर ३--खण्ड-कथा। ख्रिभनव: गुप्त ने परिकथा में वर्णन वैचित्रय युक्त अनेक वृत्तान्तों का समावेश श्रावश्यक माना है। सकल-कथा में बीज से फल पर्यन्त तक की पूरी कथा रहती है। खरड कथा एक-देश प्रधान होती है। हेमचन्द्र ने 'सकल कथा' को चरित का नाम दिया है। उदाहरण में 'समरादित्य-कथा' का उन्लेख किया है। 'उप कथा' में 'चरित' के अन्तर्गत किसी प्रसिद्ध कशान्तर का वर्णन रहता है। 'चित्रलेखा' को हेमचन्द्र ने स्प-कथा माना है। हरिभद्राचार्य ने एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सामान्य कथात्रों को चार भागों में वाँटा है। १. अर्थ-कथा, २ काम कथा, ३. धर्म कथा और ४. संकीर्ण-कथा। ऋर्थ-कथा का विषय अर्थ-प्राप्ति होता है। काम-कथा प्रेम कथा है। धर्मकथा की परिभाषा में सिद्धर्पि ने लिखा है।

"मोत्तकात्त्रैकतानेन चेतसामिलपन्ति ये शुद्धां धर्मकथामेव सात्त्विकास्ते नरोत्तमा " श्रीर 'सकीर्णकथा' का यह लज्ञ्ग दिया है— ये लोक द्वय सापेत्ताः किश्चित्सत्त्वयुता नरा । कथामिच्छन्ति संकीर्णा ज्ञेयास्ते वर मध्यमा ।

ये सब भेद तो मुनि-मानस के माने जाने चाहिए। लोकमानस में ऐसी कोई भेद-वृत्ति नहीं मिलती। वह तो श्रपनी श्रावश्यकतानुरूप विविध कहानियों को कहना-सुनता रहता है। लोक-कहानियों का वर्गीकरण तो उसके उपयोग, अवसर श्रीर श्रिभिष्ठाय की दृष्टि से ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम दूसरे श्रध्याय में विस्तृत विचार कर चुहे हैं। यहाँ तो श्रा उन वर्गों पर ही विचार करना है। को न हो। ।" ये सभी कहानियाँ जीवन में आशावादी भाव और आस्था उत्पन्न करने वाली हैं।

सर्प--इन कहानियों के वृत्त पर दृष्टि ढालने से विदित होता है कि 'सर्प' कई कहानियों में अभिप्राय की भौति आया है। नाग-पचमी की कहानी में एक स्त्री 'सर्प' की प्राण्रत्ता करती है। इस छतज्ञ भाव से सर्प उस स्त्री को अपनी विहन मान लेता है। वह भाई की भौति अपनी उस बिहन को बुलाता-चलाता है और उसके अभावों को दूर करता है। भैया-पाँचे की कहानी इसी नागपंचमी की कहानी का शेपांश है। विहन को अपने माने हुए भाई के प्रति भी कितना गईरा प्रेम हो जाता है। यह इससे विदित होता है। विहन अपने भाई की भूठी सौगन्य कभी नहीं खा सकती, यह भी इसी कहानी ने यताया है। दूबरी सार्ते की कहानी में 'सर्प' पित रूप में आया है। खी अपनी अनिवकार चेष्टा में दूसरे के वह कावे में आकर वर्जित बात पूछ वैठती है, फलत वह अपने पित को स्त्रों देती है। अन्त में एक वृद्धा की वर्ताई विधि से सपों के राजा को दूध पिला कर प्रसन्न करके वह अपने पित को पुनः प्राप्त कर लेती है।

स्याहू — छहोई आठें की कहानी में 'स्याह्' का उल्लेख है। 'स्याहू' के सन्यन्थ में त्रज के गाँवों में प्रचलित मत यह है कि यह एक स्याँपिन है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी यह असम्भव नहीं। सर्प से साँप, स्याँपु, स्याँउ, स्याऊ, स्याहू यह निरुक्ति हो सकती है। अहोई आँठे को जो भित्ति-चित्र खियाँ पूजने के लिए बनाती हैं उनमें भी सर्प-आकृतियाँ बनाई जाती हैं। दिवाली के उपरान्त प्रतिपटा को सूर्योदय से पूर्व ही 'स्याहू' का पूजन खियों के द्वारा किया जाता है। गाँवर का एक गोल चोथ बीच में रख लिया जाता है। सीकों के सिर पर रई के फूल लगाकर उन सीकों को उस गोबर में चारो और गाद देते हैं। इस पर एक दीपक जला दिया जाता है। स्याहू को यदि सर्प ही माना जाय तो यह उसके मिण्धर फण का प्रतीक हो सकता है। यह भी हो सकता है कि यह 'स्याहू' 'स्यावढ़' हो सर्प नहीं। दीपावली 'श्रय' का त्यौहार है। श्रय की जो डेरियाँ 'मूमि-गणेश' के

<sup>े</sup> यही कहानी काठियावाड के भावनगर से मिली है। इसमें नागिन प्रसन्न हुई है। घौर जी को भपनी बेटी बनाया है।

(३) दूवरी सातें की कहानी (४) श्रोघ द्वादशी की कहानी (४) श्रह श्राठें की कहानी (६) करवाचौथ की कहानी (७) शिवचौदस कहानी (८) सोमवार की कहानी (६) रिववार की कहानी (१ शिनवार की कहानी (१२) शुक्रवार की कहानी (१२) ष्टहस्पतिव की कहानी (१३) बुधवार की कहानी (१४) मंगलवार की कहा (१४) श्रवन्त चौदस की कहानी (१६) भैया दौज की कहा (१७) दिवाली की कहानी, (१८) सकट चौथ की कहानी।

वृत्त ग्रोर भाव-इन कहानियों के वृत्त में विशेष भ परिव्याप्त मिलता है। इसमें कोई संदेह नही कि ये व्रत छोर अनुष्ट किसी कामना श्रौर फल-प्राप्ति के लिए किये जाते हैं। ये कामन ्रतथा फल लौकिक हैं। इनमें आध्यात्मिक भाव नहीं मिलते। घ गृहस्थ में जिन बातों की श्रावश्यकता रहती है, जो श्रभाव खटकते उनकी प्राप्ति की कामना कहानी कहने के साथ रहती है। इस श्रशुम परिणाम का निवारण तथा कल्याण की दृष्टि से देवताश्रों प्रसन्न करने की वात भी रहती है। इन कहानियों में जो भाव व्य हैं:--(१) माई-बहन के प्रेम और कल्याण का भाव--यह भाव न पछ्रती, भैया पाँचें, भैया दूज की कहानी में है। (२) पुत्र-प्राप्ति-भाव श्रहोई आठे की कहानी में है। (३) सौभाग्य-प्राप्ति—यह भ दूवरी सातें, करवा चौथ, सोमवार की कथा में है। (४) धर्म ह समृद्धि की प्राप्ति—यह भाव सबसे अधिक कहानियों में है, दिवा की कहानी, सकट चौथ, मंगल, बृहस्पति, रविवार की कहानियाँ भाव से युक्त हैं। (४) देवतात्रों के महात्म्य का भाव-यह भाव वैरो पितिदिन के देवता की प्रत्येक कहानी में है पर शुक्र छोर शनि कहानी को छोड़कर श्रन्य कहानियों में इन देवतात्रों के रूप का वर्णन है। (६) स्त्री की मान-रत्ता का भाव—यह शिव चौदस की कहानी में हैं। (७) पूर्व जन्म के पाप के फल-भोग श्रीर उसके निवारण का भाव---यह भाव अनन्त-चौदस की कहानी में है। (८) गाय की हत्या के प्रायश्चित का भाव-यह श्रोयद्वादशी की कहानी में श्रभिन्यक्त हुआ है। इन कहानियों के अन्त में प्राय एक 'आशीर्वादात्मक' वादय रहता है। यदि कहानी का परिणाम 'शुभ' है तो कहा जाता है कि "जैसो वाकूँ भरो वैसो सब काहू कूँ होइ।" यदि कोई अशुभ परि-णाम होता है तो कहा जाता है कि "जैसा उनको हुआ वैसा किसी उसके साथ ही चल दी। गाली देती हुई वह गयी। उसने आने वाली श्रापत्तियों से भाई के प्राण वचाय। भैया-दोज की यह कहानी श्रद्भुत श्रीर मर्म-स्पर्शी है। सीभाग्य-प्राप्ति की कहानी में 'करवा-चीय' की कहानी का विशेष स्थान है। करवा-चौथ का त्यौहार ही 'सोभाग्य' का त्योहार है। भाई वहिन का प्रेम इस कहानी मे मूल-वृत्त का आधार-साधन है। भूखे भाई वहिन के साथ ही भोजन करते थे। करवा-चौथ के दिन विहन विना चन्द्रमा को अर्व्य दियं माजन नहीं करेगी। भाइयों ने पेड़ पर चढ़ कर एक चलनी में दीपक रख वहिन को चन्द्र-दर्शन का घोखा दिया। वहिन का ब्रत खंडित हो गवा, फलत बहिन के पति की मृत्यु हो गयी। बहिन ने पति के शव के चाराँ श्रोर जी वा दिये श्रीर उस शव की रच्चा करती रही। श्रन्ततः उसने दूसरी करवा चीथ को अपने पति को पुनरुज्ञीवित कर लिया । इस कहानी के दो रूपान्तर मिलते हैं। एक में वह पित के शव पर उगी 'वास' को उखाइने लगी। सब घास उखाइ ली, केवल आँखों के ऊपर की रह गयी। तभी वाँदी आ गयी, उसने कहा में ही उखाड़े देता हूँ। वाँदी उखाड़ने लगी, रानी सो गयी। अतिम घास उखड़-त्राने पर पुरुप उठ वठा । वाँदो रानी बनी, रानी को वाँदो बनालिया । गुड़िया-गुड़े की कहानी के द्वारा रानी ने यथाथ-वृत्त अपने पित को सुना दिया। दूसरे रूप में बहिन अपने पति के शब को अपने मायके ल गइ। वहाँ छोटी भावज सं उसने सुहाग भाँगा। उसकी छिंगनी श्रॅगुली में श्रमृत था। श्रॅगुली चीर कर उसने श्रमृत शव के मुख में ढाल दिया, वह जीवित हा गया। घन और समृद्धि की कामनावाली कहानियों मे एक कहाना, दिवाली की कहानी म तो युक्ति से लदमा का वश में किया गया है। भाट श्रीर भाटिनी ने राजा से यह वरदान मॉंग लिया है कि दिवाला के दिन उन्हीं के घर में दीपक जलेगा आर किसी के घर में नहीं जलेगा। सर्वत्र अवेरा था केवल भाट के घर मे प्रकाश था । तस्मा सवत्र खंधकार देखकर भाट के ही यहाँ थाइ । भाट ने उसे उस समय तक पर में नहीं घुसने दिया जब तक कि लदमों ने यह बचन न दिया कि वह उनके जीवन-पर्यन्त उन्हीं के रहेगी। मगलवार की कहानी में हुनुमान की सेवा के फल-रनहर दारेंद्र बादाए को यह वरदान मिला कि उसके घर में सवा पहर कचन वरसेगा। एक वनिया यह सुन रहा था। उसने त्राद्मण से अपना मकान बदल लिया। अन

निमित्त वनाई जाती हैं वे उजरी या स्यावढ़ कहलाती हैं। इस स्याही हो खहोई खाठे की कहानी की 'स्याहू' 'सॉंपिन' ही है। उस स्याही माता भी कहा गया है। एक स्त्री से मिट्टी खोदते समय फावड़े से अनजाने ही खड़े-वच्चे कट गये। उनकी माँ अब प्रतिवर्ष उस स्त्री के वच्चे ले जाया करती, इस प्रकार प्रति खहोई खाठें को उसे रोना-पीटना पड़े। उसकी ननद, दौरानी, जिठानी ने उसका नाम 'सदरोमना' रख लिया। उसके इस दु:ख से करुणा-कातर हो एक दुढ़िया ने उपाय बताया कि खाने वाली 'खहोई खाठें' को तू किसी नांद में कड़ी, किसी में कुछ, किसी में दुछ पका के रख लेना। वे विटौरा में पुत्र जनना। खाधो रात को स्याहू माता खायेगी, उसके जूँ ए देखना, उससे कानों की तुरपुती या तरकी माँग लेना। तेरे वच्चे जी डठेंग। उसने ऐसा ही किया, और उसके वच्चे उसे मिल गये।

इन कहानियों में तो सर्प पात्रों की भौंति आये हैं। 'भइया-दीज' की कहानी में रात्रि में भइया के लिए लड़ु या रोटी बनाने के लिए आटा पीसत समय आटे में सर्प पिस गया। इस आशंका सं कि भाइ कही वे लड़ु खा न लें, विहन भाई के पीछे पीछे गयी। तभी उस भाइ पर आने वाली भावी विपत्तियों की सूचना मिली तो वह

<sup>े</sup> देखिए — सर हेनरी ऐम॰ ईलियट॰ की 'मेमोयसं आन दा हिस्ट्री, फीक-लोर एण्ड डिस्ट्रीन्पूशन आव दी रेसेज आव दी नार्यं वेस्टनं प्राविन्सेज़ आव इण्डिया'। माग १ पृष्ठ ३११ की पाद टिप्पणी।

<sup>ै</sup> ये अपड़े-वच्चे 'स्याहो' के ही ये। अकवरपुर से पातीरामजी ने जो कहानी सग्रह की है उसमें ये 'चकोल-चकवा' के लिखें गये हैं। लोहवन की में स्यापिन के लिखें गये हैं। अकवरपुर की कहानी में किसी अम से ही ये 'चकोल-चकवा' के वच्चे हो गए हैं। अ गे उसमें भी स्याहो द्वारा प्रतिकार - की वात कही गई है।

<sup>3</sup> लोह्वन वाली कहानी ये दो नांदों में दूध भर कर रखने की बात है। एक में मीठा दूध, दूसरी में नमकीन। कही कही इस 'श्रमिप्राय' का उक्लेख ही नहीं किया गया।

<sup>\*</sup> किसी-किसी कहानी में बुडिया ने तो केवल इतना वताया है कि पड़ोस की एक गाय की स्याह से मेंत्री ह। उसकी सेवा कर। उस स्त्री न गाय की मन लगाकर सेवा का। प्रस्तत होकर गाय से स्याह को प्रसन्न करन का उपाय वताया।

से सम्पन्नता प्राप्ति का उल्लेख है। फोई विशेष देवता सम्यन्धी पृत्तान्त नहीं है।

रविवार की कहानी अद्भुत है। सूरजनारायण की माँ थी श्रीर वहू थी। वहू कुछ काम नहीं करती थी। सूरजनारायण श्रावा धन सी खीर वहूँ की, खाधा शेप सृष्टि की देते। घर में तब भी टोटा रहता। सूरजनारायणं ने वहू को खेलने को कस्टू दिये। वह घर-घर घूम आयो, सब काम में व्यस्त, किसी ने उसके साथ खेलना स्वीकार ही नहीं किया। बहु का भी मन काम करने में लगा। अब धन बढ़ने लगा। इन्होंने यज्ञ किया सूरजनारायण साधु वन कर आये। भिन्ता मॉॅंगी, सूरजनारायण के श्रासन पर बैठ कर, उन्हीं के थाल में खाना मॉॅंगा। उन्हीं के पलंग पर सोने का आग्रह। पेट के दुई में सुरज-नारायण की वहू के हाथ से चूर्ण चाहा। सूरजनारायण ने श्रपना रूप श्रपनी खी श्रीर मॉ को दिखाया । ठीक भाव सं यहा किया गया है या नहीं यह परीचा लेने इस रूप में श्राये थे। इसके एक श्रन्य रूपान्तर में साधू श्राया है, उसने सूरजनारायण की वह के पेट पर हाथ फेरा है, वह गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। सूरजनारायण ने कहा यह पुत्र किसका ? मेरा होगा तो गंगासागर की धार में से निक्ल जायगा। वह निकल गया। इस प्रकार साव् को आरम्भ में ही सूरजनारायण का रूप नहीं वतलाया। लड़के की परीचा के व्याज से उसे प्रवट किया है। इस कहानी में काम करने से समृद्धि होती है, यह दिखाया है। एक कहानी में यज के स्थान पर कार्तिक में राई-दमोदर की पूजा का वर्णन है। दोनों में भाव यही है कि मन कर्म-वचन से ही कोई मन्त्र या पूजा होनी चाहिए। पूर्व-जन्म के दर्भ के फल से अनन्त चौदस की कहानी का सम्बन्ध है। एक व्यक्ति अनन्त भगवान की खोज में चला है। उसे मार्ग में कितने ही प्राणी तथा वस्तुर्ये मिली हैं, वे श्रपना दु ख उससे कहती हैं श्रौर कहती हैं श्रनन्त भगवान से पूछना कि हमारे लिये क्या है ? धनन्त भगवान उनके पूर्व जन्म का वृत्त वता देते हैं छोर उससे मुक्ति का मार्ग भी वता देते हैं। उदाहरण के लिये दो निद्याँ सड़ रही है, उनका पानी काई नहीं पीता । अनन्त भगवान वताते हैं कि वे पूर्व-जन्म की दौरानी-जिठानी हैं। वे त्रापस में लड़ती थी, एक दूसरे के काम नहीं आती थी, तभी याज वे सड़ रही हैं छोर उनका पानी कोई नहीं पीता।

निमित्त वनाई जाती हैं वे उजरी या स्यावढ़ कहलाती हैं। इछ भी हो छहोई छाठे की कहानी की 'स्याहू' 'सॉपिन' ही है। उसे स्याही माता भी कहा गया है। एक छी से मिट्टी खोदते समय फावड़े से छानजाने ही छड़े-बच्चे कट गये। उनकी मॉ छात्र प्रतिवर्ष उस छी के बच्चे ले जाया करती, इस प्रकार प्रति छहोई छाठें को उसे रोना-पीटना पड़े। उसकी ननद, दौरानी, जिठानी ने उसका नाम 'सदरोमना' रख लिया। उसके इस दु.ख से करुणा-कातर हो एक दुढ़िया ने उपाय बताया कि छाने वाली 'छहोई छाठें को तू किसी नाद में कढ़ी, किसी में छुछ, किसी में छुछ पका के रख लेना। विटौरा में पुत्र जनना। छाधो रात को स्याहू माता छायोगी, उसके जूँ ए देखना, उससे कानों की तुरपुती या तरकी माँग लेना। तेरे बच्चे जी उठेंग। उसने ऐसा ही किया, छौर उसके बच्चे उसे मिल गये।

इन कहानियों में तो सर्प पात्रों की भाँति आये हैं। 'भईया-दीज' की कहानी में रात्रि में भइया के लिए लड्डु या रोटी वनाने के लिए आटा पीसते समय आटे में सर्प पिस गर्या। इस आशका से कि भाइ कही व लड्डु खान लें, बहिन भाई के पीछे पीछे गयी। तभी उस भाइ पर आने वाली भावी विपत्तियों की सूचना भिली तो वह

- यं भ्रण्डे-वच्चे 'स्याहो' के ही थे। यकवरपुर से पातीरामजी ने जो कहानी सग्रह की है उसमें ये 'चकोल-चकवा' के लिखे गये हैं। लोहवन की में स्यापिन के लिखे गये हैं। यकवरपुर की कहानी में किसी भ्रम से ही ये 'चकोल-चकवा' के वच्चे हो गए हैं। भ्र. गे उसमें भी स्याहो द्वारा प्रतिकार की वात कही गई है।
- 3 लोहवन वाली कहानी ये दो नांदों में दूध भर कर रखने की बात है। एक में मीठा दूध, दूसरी में नमकीन। कही कही इस 'अभिप्राय' का उच्लेख ही नहीं किया गया।
- \* किसी-किसी कहानी में युडिया ने तो केवल इतना वताया है कि पड़ोस की एक गाय की स्याह से मेंत्री हैं। उसकी सेवा कर। उस स्त्री ने गाय की मन लगाकर सेवा का। प्रसन्न होकर गाय से स्याह को प्रसन्न करन का उपाय वताया।

<sup>े</sup> देखिए — सर हेनरी ऐम॰ ईलियट॰ की 'मेमोयसं भ्रान दा हिस्ट्री, फोक-लोर एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन भ्राव दी रेसेज भ्राव दी नायं वेस्टनं प्राविन्सेज भ्राव इण्डिया'। भाग १ पृष्ठ ३११ की पाद टिप्पणी।

से सम्पन्नता प्राप्ति का उल्लेख है। कोई विशेप देवता सम्बन्धी पृत्तान्त नहीं है।

रविवार की कहानी अद्भुत है। सूरजनारायण की माँ थी और वहू थी। वहू कुछ काम नहीं करती थी। सूरजनारायण आधा धन स्त्री स्रोर वहूँ को, स्राधा शेप सृष्टि को देते। घर में तब भी टोटा रहता। सूरजनारायणं ने वहू को खेलने को कण्टू दिये। वह घर-घर घूम खायो, सब काम में व्यस्त, किसी ने उसके साथ खेलना स्वीकार ही नहीं किया। वह का भी मन काम करने में लगा। अब धन वढ़ने लगा। इन्होंने यज्ञ किया सूरजनारायण साधु वन कर आये। भित्ता मॉॅंगी, सूरजनारायण के त्रासन पर वैठ कर, उन्हीं के थाल में खाना भाँगा। उन्हीं के पलंग पर सोने का आग्रह। पेट के दुई में सूरज-नारायण की वहू के हाथ से चूर्ण चाहा। सूरजनारायण ने अपना रूप अपनी स्त्री और माँ को दिखाया। ठीक भाव से यज्ञ किया गया है या नहीं यह परीचा लेने इस रूप में आये थे। इसके एक अन्य रूपान्तर में साधू त्राया है, उसने सूरजनारायण की वहू के पेट पर हाथ फेरा है, वह गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। सूरजनारायण ने कहा यह पुत्र किसका ? मेरा होगा तो गंगासागर की वार में से निक्ल जायगा। वह निकल गया। इस प्रकार साधु को त्रारम्भ से ही सूरजनारायण का रूप नहीं वतलाया। लड़के की परीचा के व्याज से उसे प्रमट किया है। इस कहानी में काम करने से समृद्धि होती है, यह दिखाया है। एक कहानी में यज के स्थान पर कार्तिक में राई-दमोद्र की पूजा का वर्णन है। दोनों में भाव वही है कि मन-कर्म-वचन से ही कोई मन्त्र या पूजा होनी चाहिए। पूर्व-जन्म के दर्भ के फल से प्रनन्त चौदस की कहानी का सम्बन्ध है। एक व्यक्ति अनन्त भगवान की खोज में चला है। उसे मार्ग में कितने ही प्राणी तथा वस्तुर्ये मिली हैं, वे श्रपना दु'ख उससे कहती हैं श्रीर कहती हैं श्रनन्त भगवान में पूछना कि हमारे लिये क्या है ? व्यनन्त भगवान उनके पूर्व जन्म का वृत्त वता देते हैं श्रीर उससे मुक्ति का मार्ग भी वता देते हैं। उदाहरण के लिये दो निव्याँ सड़ रही हैं, उनका पानी कोई नहीं पीता। श्रनन्त भगवान वताते हैं कि ये पूर्व-जन्म की दौरानी-जिठानी हैं। वे घापस में लड़ती थी, एक-दूसरे के काम नहीं धाती थीं, तभी त्याज वे सड़ रही हैं और उनका पानी कोई नहीं पीता।

ब्राह्मण इस प्रतीचा में कि सोना बरसेगा पर सोना न बरसा। बनिया वड़ा ऋुद्ध हुआ। वह हनूमानजी के मन्दिर में आया और मूर्ति में एक लात मारी। लात मूर्ति में चिपक गयी। वह तब छूटी जब उसने हनूमानजी के कहने से उस दरिद्र ब्राह्मण को और घन दिया। इसमें भक्ति का फल तो दिखाया ही गया है, हनूमान जी के स्वभाव की भी माँकी मिल जाती है, श्रीर लोभ का दुष्परिणाम भी। ऐसी ही एक 'सकट चोथ' की कहानी है। दरिंद्र जिठानी ऋत्यन्त दुखी है। सकट चौथ का दिन है। उसके पति ने भी उसे मारा है, फिर भी सकट-गोसाई की पूजा उसने की है। रात में सकट गोलाई आते हैं। उस के दरिद्र उपहार को स्वीकार करते हैं, वे उसके मकान में चारों कोनों में मल-िमर्जित करते हैं, खीर उस खमागिन के ललाट से पोछ जाते हैं। प्रातः उठने पर उस अभागिन, को अपने घर में कचन भरा दीखता है। जहाँ जहाँ सकट गुसाई ने मल विसर्जन किया था, वह मल कचन बन गया था। उसके ललाट पर भी सोना जगमगा रहा था। पति-पत्नी ने भर भर ढला कचन वटोरा। एक डला भरें दो डले पैदा हो जायं। द्यौरानी ने यह देखा तो आगामी सकट-चौथ को उसने भी जिठानी की नकल की। सकट गुसाई उसके भी आये, पर दृसरे प्रातः घर भर मल से भिनभिना रहा था। मल उठाये न षठता था। सकट गोसाई ने जब उनसे यह बचन ले लिया कि वे श्रपने धन का आया श्रपने जेठ-जिठानी को दे देंगे तब उन्होंने मल-माया समेटी। इसमें भी ईन्यों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। वास्तत्र में दुखी पर भगवान कृपा करता है। सकट-चौथ की एक कहानी और कही जाती है। उसमें क़ुम्हार के उस अबे की कहानी है जो विना वालक की विल लिए पकता ही नही था। एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की इसके लिए वारी श्रायी। वह त्राह्मणी सकट-चौथ का त्रत रहती थी। उसने अपने पुत्र को कुम्हार के यहाँ भेजा। वालक को अबे में बैठा कर चारों ओर जौ वो दिये। अबा तीन दिन में पक गया। वालक जीवित निकल त्याया। जौ हरे हरे खड़े थे। इन कहा-नियों से यह विदित नहीं होता कि ये सकट देवता कीन हैं। सकट नाम भी शुद्ध नहीं। यह 'सकट' है। चौथ का सम्बन्ध गरोश से है। गऐश संकट के देवता हैं ही। फलत संकट देवता से अभिप्राय गणेश जी से है। वृहस्पति देवता की कहानी में वृहस्पति के व्रत रखने

से सम्पन्नता प्राप्ति का उल्लेख है। फोई विशेप देवता सम्बन्धी मृत्तान्त नहीं है।

रविवार की कहानी अद्भुत है। सूरजनारायण की माँ थी श्रीर वहू थी। वहू कुछ काम नहीं करती थी। सूरजनारायण श्राया धन खीं और वहूं को, आधा शेप सृष्टि को देते। घर में तब भी टोटा रहता। सूरजनारायण ने वहू को खेलने को कण्टू दिये। वह घर-घर घूम आयो, सब काम में व्यस्त, किसी ने उसके साथ खेलना स्वीकार ही नहीं किया। वहू का भी मन काम करने में लगा। अब धन बढ़ने लगा। इन्होंने यज्ञ किया सूरजनारायण साधु वन कर आये। भित्ता मोंगी, सूरजनारायण के आसन पर बैठ कर, उन्हीं के थाल में खाना मॉॅंगा। उन्हीं के पलंग पर सोने का आग्रह। पेट के दुई में सूरज-नारायण की वहू के हाथ से चूर्ण चाहा । सूरजनारायण ने श्रपना रूप श्रपनी स्त्री और माँ को दिखाया । ठीक भाव से यह किया गया है या नहीं यह परीचा लेने इस रूप में त्राये थे। इसके एक श्रन्य रूपान्तर में साधू श्राया है, उसने सूरजनारायण की वहूं के पेट पर हाथ फेरा है, वह गर्भग्री हुई, पुत्र हुआ। सूरजनारायण ने कहा यह पुत्र किसका १ मेरा होगा तो गंगासागर की धार में से निक्ल जायगा। वह निकल गया। इस प्रकार साध् को आरम्भ में ही सूरजनारायण का रूप नहीं वतलाया। लड़के की परीचा के व्याज से उसे प्रकट किया है। इस कहानी में काम करने से समृद्धि होनी है, यह दिखाया है। एक कहानी में यज्ञ के स्थान पर कार्तिक मे राई-दमोदर की पूजा का वर्णन है। दोनों में भाव यही है कि मन कर्म-वचन से ही कोई मन्त्र या पूजा होनी चाहिए। पूर्व-जन्म के दर्भ के फल से अनन्त चौदस की कहानी का सन्यन्ध है। एक न्यक्ति अनन्त भगवान की खोज में चला है। उसे मार्ग में कितने ही प्राणी तथा वस्तुर्ये मिली हैं, वे श्रमना दु.रा उससे कहती हैं श्रोर कहती हैं श्रमनन भगवान से पूछना कि हमारे लिये क्या है ? अनन्त भगवान उनके पूर्व जन्म का वृत्त वता देते हैं छोर उससे मुक्ति का मार्ग भी वता देते हैं। उदाहरण के लिये दो निद्याँ सड़ रही है, उनका पानी कोई नहीं पीना । अनन्त भगवान वताते हैं कि वे पूर्व-जन्म की दौरानी-जिठानी हैं। वे व्यापस में लड़ती थी, एक दूसरे के काम नहीं श्राती थी, तभी याज वे सड़ रही हैं छोर उनका पानी कोई नहीं पीता।

ब्राह्मण इस प्रतीचा में कि सोना वरसेगा पर सोना न वरसा। वनिया वडा क्रुद्ध हुआ। वह हनूमानजी के मन्दिर में आया श्रौर मूर्ति में एक लात मारी। लात मूर्ति में चिपक गयी। यह तब खूटी जब उसने हनूमानजी के कहने से उस दरिद्र ब्राह्मण को और धन दिया। इसमें भक्ति का फल तो दिखाया ही गया है, हनूमान जी के स्वभाव की भी माँकी मिल जाती है, और लोभ का दुष्परिणाम भी। ऐसी ही एक 'सकट चौथ' की कहानी है। दरिंद्र जिठानी ऋत्यन्त दुखी है। सकट चौथ का दिन है। उसके पति ने भी उसे मारा है, फिर भी सकट-गोसाईं की पूजा उसने की है। रात में सकट गोसाईं आते हैं। उस के दरिद्र उपहार को स्वीकार करते हैं, वे उसके मकान में चारों कोनों में मल-विसर्जित करते हैं, और उस यमागिन के ललाट से पोछ जाते हैं। प्रातः उठने पर उस श्रभागिन, को श्रपने घर में कचन भरा दीखता है। जहाँ जहाँ सकट गुसाईं ने मल विसर्जन किया था, वह मल कंचन वन गया था। उसके ललाट पर भी सोना जनमगा रहा था। पति-पत्नी ने भर भर हला कचन बटोरा। एक हला भरें दो डले पैदा हो जाय । द्यौरानी ने यह देखा तो आगामी सकट-चौथ को उसने भी जिठानी की नकल की। सकट गुसाई उसके भी आये, पर दूसरे प्रातः घर भर मल से भिनभिना रहा था। मल उठाये न उठता था। सकट गोसाई ने जव उनसे यह वचन ले लिया कि वे श्रपने घन का श्राया श्रपने जेठ-जिठानी को दे देंगे तव उन्होंने मल-माया समेटी। इसमें भी ईव्यों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। वास्तव मे दुखी पर भगवान कुपा करता है। सकट-चौथ की एक कहानी और कही जाती है। उसमें क़ुम्हार के उस अबे की कहानी है जो विना वालक की विल लिए पकता ही नही था। एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की इसके लिए वारी आयी। वह ब्राह्मणी सकट-चौथ का त्रत रहती थी। उसने अपने पुत्र को क़ुम्हार के यहाँ भेजा। बालक को अवे में वैठा कर चारों आर जो वो दिये। अवा तीन दिन में पक गया। वालक जीवित निकल त्याया। जौ हरे हरे खड़े थे। इन कहा-नियों से यह विदित नहीं होता कि ये सकट देवता कौन हैं। सकट नाम भी शुद्ध नहीं। यह 'सकट' है। चौथ का सम्बन्ध गऐश से है। गर्णेश संकट के देवना हैं ही। फलन संकट देवता से ध्यभिप्राय गणेश जी से है। यहस्पति देवता की कहानी में यहस्पति के त्रत रखने

ते सक्तर को र को है में कि कि की श्वान हों

'्र प्रेंबर्ड स्टब्स्स्स्स्टर्डेट ' **भौ**रक्ष ग्रान्देशकी स्थापन भा बीक्षा हुरे उस्ते होते हैं। उस्ते अ रहता। मुख्य रहन - है। रोज्य के पूर आयो, लहर के ने ने के कि के न ही नहीं हिता, इन न स्टाइकेरें रूप लगा । कर्ने के क्ला प्रति हैं। हिंदा क माँगी, स्वताः कन्त्र स्वेत्रः हाः । माँगा। जहीं हे उन्हें से सहस्र है - राज नारायण की करूर हर के क्लाह (स्ट्रान्स अपनी बी और नेंचे दिकार | नेंच न्यू -,या नहीं वह गीह ने ग़र्ड के कि हपान्तर में सापू श्रात है के क्या हाव फेता है वह जागे गुन प्र क्रिका १ मेरा हैंग रें बारमा। वह निस्त्रं स्ताः - - -स्वनाराम् क हर नी में प्रसे महर दिया है। सक्ता है। महिलाया है। एक स्ताने के उद्गान कर क उह । रसाथा ६। ४२ देशाः रमोर्ग द्वी रूप्त का ग्रीव हैं। त्वन से ही कोई मन मा स्वाहत भावान हो लोज में नहीं है। ने के कि वस्त्रं मिर्ह्या है ने अमा दुल कर है विद्याग्या ६ ज्यामा ३७ अग्या ३० अग्या ४० अग्या ४० अग्या ४० अग्या ४० अग्य स्तित्व का इच को क्षेत्र की कर्म के कि रेत हैं। उराहरा के जिस्से में में के किस नहीं पीजा । अतन भागत कार्न हैं के किया है कि अपना है अपना है अपना है किया है कि अपना है अपना

त गये, दून पकड ले गये। फॉसी-का । 'श्रासमइया प्यास गइया' की भी एक एक वहू ने चार डोकरियों का न्याय ' भूख मइया, प्यास मइया, नीद मइया, े खड़ा हुआ था कि कौन सबसे वड़ी **य** ांडा बताया। उसके पैर पूजे। 'श्राशा' ार्त्ता के अनुरूप है और जन-जीवन में ग है। इन कहानियों में देवी-देवताओं का वह गायात्रों में दिया हुआ है। इन कहा-न्यानी खोर धर्मगाथा का खन्तर स्पष्ट र्भ में विलवणना ता है, या वे देवता गरण व्यक्ति के रूप में आये हैं। शिव, .रूप ऋत्यन्त सावारण है । शिव पार्वती रते हैं सन्तुष्ट नहीं होते, गणेश मल-गवनियाका पेर ही पकड़ लेते हैं। ाहुत ही साधारण हो गया है। धर्म-यता का श्रोज सदा वर्तमान रहता इ धार्मिक लोकवार्ता ही क्यों न हो,

ब्राह्मण इस प्रतीचा में कि सोना वरसेगा पर सोना न वरसा। बनिया वडा ऋुद्ध हुआ। यह हनूमानजी के मन्दिर में आया श्रीर मूर्ति में एक लात मारी। लात मूर्ति में चिपक गयी। वह तब छूटी जब उसने हुनुमान जी के कहने से उस दरिद्र बाह्मण को ख्रीर धन दिया। इसमें भक्ति का फल तो दिखाया ही गया है, हनूमान जी के स्वभाव की भी माँकी मिल जाती है, और लोभ का दुष्परिणाम भी। ऐसी ही एक 'सकट चौथ' की कहानी है। दरिद्र जिठानी अत्यन्त दुखी है। सकट चौथ का दिन है। उसके पति ने भी उसे मारा है, फिर भी सकट-गोसाई की पूजा उसने की है। रात में सकट गोसाई आते हैं। उस के द्रिद्र उपहार को स्वीकार करते हैं, वे उसके मकान में चारों कोनों में मल-विसर्जित करते हैं, और उस अभागिन के ललाट से पोछ जाते हैं। प्रातः उठने पर उस श्रमागिन, को श्रपने घर में कंचन भरा दीखता है। जहाँ जहाँ सकट गुसाई ने मल विसर्जन किया था, वह मल कचन वन गया था। उसके ललाट पर भी सोना जनमगा रहा था। पति पत्नी ने भर भर ढला कचन बटोरा। एक ढला भरें दो डले पैदा हो जायं। चौरानी ने यह देखा तो आगामी सकट-चौथ को उसने भी जिठानी की नकल की। सकट गुसाई उसके भी आये, पर दूसरे प्रातः घर भर मल से भिनभिना रहा था। मल उठाये न उठता था। सकट गोसाईं ने जब उनसे यह बचन ले लिया कि वे श्रपने धन का आधा श्रपने जेठ-जिठानी को दे देंगे तव उन्होंने मल-माया समेटी। इसमें भी ईप्यों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। वास्तव में दुखी पर भगवान कृपा करता है। सकट-चौथ की एक कहानी और करी जाती है। उसमें कुम्हार के उस अबे की कहानी है जो विना वालक की विल लिए पकता ही नही था। एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की इसके लिए वारी आयी। वह त्राह्मणी सकट-चौथ का त्रत रहती थी। उसने अपने पुत्र को कुम्हार के यहाँ भेजा। बालक को अबे में बैठा कर चारों ओर जो बो दिये। अबा तीन दिन में पक गया। वालक जीवित निकल त्राया। जौ हरे हरे खड़े थे। इन कहा-नियों से यह विदित नहीं होता कि ये सकट देवता कौन हैं। सकट नाम भी शुद्ध नहीं। यह 'सकट' है। चौथ का सम्बन्ध गणेश से है। गऐश सकट के देवता हैं ही। फलत सकट देवता से अभिन्नाय गणेश जी से है। यहस्पित देवता की कहानी में यहस्पित के ब्रत रखने

साये, राजकुमारों के शिर धन गये, दून पकड ले गये। फाँसी का दण्ड। शिन ने रहस्य यताया। 'श्रासमइया प्यास मइया' की भी एक कहानी कही जाती है। इसमें एक वहू ने चार डोकरियों का न्याय किया है। चार डोकरियों थीं भूख मइया, प्यास मइया, नीद मज्या, श्वास मइया। इनमें काड़ा उठ खड़ा हुआ था कि कीन सबसे वडीच यहू ने श्वासमइया की सबसे वडा बताया। उसके पेर पूजे। 'श्वाशा' का यह 'माता' रूप लोकबार्क्ता के श्वनुरूप है श्वीर जन-जीवन में श्वाशावादिता का सञ्चार करता है।

कुछ अनुसन्धान—इन कहानियों में देवी-देवताओं का वर्ष कर हमें नहीं मिलना जो धर्मगाथाओं में दिया हुआ है। इन कहानियों के द्वारा इस धार्मिक लोकवार्ता और वर्मगाथा का अन्तर स्पष्ट देख सकते हैं। देवताओं के कार्य में विलक्षणता ता है, या वे देवता अपने व्यक्तित्व में बहुत ही साधारण व्यक्ति के ह्रद में आये हैं। शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य सभी का ह्रद अत्यन्त साधारण है। शिव पार्वती के पेट की परिया उधार कर देखते हैं सन्तुष्ट नहीं होते, गणेश मलमाया फैलाते मिलते हैं, हनुमान विनया का पेर ही पकड़ लेते हैं। सूर्य अपनी माँ खी के बीच में बहुत ही साधारण हो गया है। धर्मगाथाओं के देवताओं में जो दिव्यता का ओज सटा वर्तमान रहता है, वह लोकवार्ता में, भले ही वह धार्मिक लोकवार्ता ही क्यों न हो, नहीं रह जाता।

सर्प सम्बन्धी कहानियों में सर्प को देवता की भाँति नहीं उपस्थित किया गया। उनमें मानवीय कुतज्ञ-भाव दिखाया गया है। ये रूप वदल कर मनुष्य हो सकते थे यह इन कहानियों से सिद्ध है। भूमिगर्भ में उनके बड़े-बड़े भवन थे, उनमें सब कोई नहीं जा सबते थे। साधारण सर्प-वार्ताओं में सर्पमिण के साथ जल-मार्ग से श्रमने पाताल प्रदेश को जाते हैं। यहाँ सर्प के बिल का उल्लेख है। केवल 'दूबरी सातें' की कहानी में प्रसज्ज्ञवश सर्प 'त्रोर जल का सम्बन्ध प्रकट किया गया है। पुरुपवेपी सर्प से जब उसकी खी उसकी जानि पूछती है तो वह पानी में जाकर ही श्रमना वास्तविक लप प्रकट करता है। हमें जो दूबरी सातें की कहानी प्रजने प्रचित्तत निली है, वह अपूरी-सी लगती है। उसका पूर्वभाग वह बतलाता है कि सर्प किस प्रकार पुरुप बना। इस कहानी का सन्वन्ध उस दुरिया से हैं

ष्ठुम एक का पानी दूसरे में, श्रौर दूसरी का पहली में डाल देना, उनका पानी बहुने लगेगा, और तुम पानी पी लेना फिर सब पीने लगेंगे। इस विधि से कर्म-विपाक से मुक्ति मिली। 'शिव चौदस' की फहानी में यह बतलाया गया है कि मनुष्य छौर स्त्री के पेट पर पहले 'परिया' थी। उसे उठा १र देखा जा सकता था कि पेट में क्या है ? पार्वती गरीब माता-पिता की पुत्री थी। उसने शिवजी के लिये जो मॉॅंग-जॉॅंच कर चावल-शक्कर का प्रबन्ध कर दिया, पार्वतीजी ने वड़ी मोटा-फोंटा खाया, किन्तु शिवजी से कहा जो तुमने खाया वह मैने। पार्वतीजी के सो जाने पर शिवजी ने पेट की परिया उघार कर देखा तो उन्हें भेट विदित हो गया। पार्वतीजी से उन्होंने कहा तो वे बहुत दुखी हुई । तभी से पेट की परिया उघरनी बन्द हो गयी। इसमें स्त्री की मानरत्ता का भाव व्याप्त है, अन्य कोई नैतिक उद्देश्य नही। शिवजी पार्वतीजी से सम्बन्धित सोंमवार की कहानी है। इसमें शिवजी ने पार्वतोजी के कहने से एक सेठ-सेठानी को बारह वरस के लिए सन्तान दी। वह लड़का मामा के साथ काशी पढने गया। मार्ग में एक काने वर के स्थान में उसे वर बनाकर उसका विवाह हुआ। वह लडकी के चीर पर लिख गँया। लड़की उसीकी होकर रही। वह काशी में पढ़ा। वारह वर्ष जिस दिन पूरे हो रहे थे उस दिन उसने बाह्मण-भोज किया। ठीक समय जब कि बाह्मण भोजन के लिए बैठे उसकी मृत्यु। काशी मे शोर मच गया। पार्वती ने श्राप्रह करके उस स्त्री की आधी उम्र उसे देकर उसे जीवित किया। सभी प्रसन्न हुए। इसमें पार्वती की करुणा प्रकट हुई है। इसी प्रकार शुक्र देवता की कहानी में सूक हूवते स्त्री की विदा कराने का निपेध है। एक पुरुष सूक डूवते स्त्री को विदा कराके ले चला। वह मार्ग में पानी लेने गया तो शुक्र उसका सा वेष बना कर उसके रथ को ले चले। वह पुरुष पीछे से आया। अव नोनों में स्त्री के लिए भगड़ा। गाँव के न्याय में भेद खुला। शुक्र ने रहस्य वतलाया। शनि की कहानी मे शनि के आने पर दुख होना अनिवार्य है, यह प्रकट किया गया है। एक त्राह्मण को ढाई साल का शनि, एक राजा को . डाई दिन का। त्राह्मण शनि के प्रकोप से वचने एक नदी के किनारे तपस्या करने गया। राजा के दो राजकुमारों के शिर कट गये। किसने काटे यह हूँ ढने दून नि कले। ब्राह्मण नदी के पास दो तरवून बह कर शाये, राजकुमारों के शिर थन गये, दून पकड ले गये। फॉली, का दण्ड। शिन ने रहस्य यताया। 'श्रासमझ्या प्यास गइया' की भी एक कहानी कही जाती है। इसमें एक यह ने चार डोकरियों का न्याय किया है। चार डोकरियों थीं भूख महया, प्यास महया, नीद गइया, श्रास महया। इनमें मगड़ा उठ खड़ा हुआ था कि कीन सबसे वड़ी। यह ने श्रासमझ्या की सबसे बड़ा बताया। उसके पेर पूजे। 'श्राशा' का यह 'माता' हप लोकबार्चा के श्राहरूप है श्रीर जन-जीवन में श्राशावादिता का सञ्चार करता है।

कुछ ग्रनुसन्धान—इन कहानियों में देवी-देवताओं का वहं रूप हमें नहीं मिलना जो धर्मगाथाओं में दिया हुआ है। इन कहा-नियों के द्वारा इस धार्मिक लो हवार्ता और धर्मगाथा का अन्तर स्पष्ट देख सकते हैं। देवताओं के कार्य में विलक्तणना ता है, या वे देवता अपने व्यक्तित्व में बहुत ही साधारण व्यक्ति के ह्व में आये हैं। शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य सभी का ह्व अत्यन्त साधारण है। शिव पार्वती के पेट की परिया उधार कर देखते हैं सन्तुष्ट नहीं होते, गणेश मलमाया फैलाते मिलते हैं, हनुमान विनया का पर ही पकड़ लेते हैं। सूर्य अपनी माँ खी के बीच में बहुत ही साधारण हो गया है। धर्मगाथाओं के देवताओं में जो दिव्यता का ओज सदा वर्तमान रहता है, वह लोकवार्ता में, भले ही वह धार्मिक लोकवार्ता ही क्यों न हो, नहीं रह जाता।

सर्प सम्बन्धी कहानियों में सर्प को देवता की भाँति नहीं उपस्थित किया गया। उनमें मानवीय कृतज्ञ-भाव दिखाया गया है। वे रूप वदल कर मनुष्य हो सकते थे यह इन कहानियों से सिद्ध है। भूमिगर्भ में उनके बड़े-बड़े भवन थे, उनमें सब कोई नहीं जा सकते थे। साधारण सर्प-वार्ताश्रों में सर्पमिण के साथ जल-मार्ग से अपने पाताल प्रदेश को जाते हैं। यहाँ सर्प के बिल का उल्लेख हैं। केवल 'दृत्री सातें' की कहानी में प्रसद्भवश सर्प श्रोर जल का सम्बन्ध प्रकट किया गया है। पुरुपवेपी सर्प से जब उसकी खी उसकी आबि प्रकृती है तो वह पानी में जाकर ही श्रपना वास्तिवक हुए प्रकृट करता है। हमें जो दृवरी सातें की कहानी त्रज्ञ में प्रचलित मिली है, बह अपूरी-सी लगती है। उसका पूर्वनाग यह बदलाता है कि सर्प किस प्रकार पुरुष बना। इस कहानी का सम्बन्ध उस दुित्या से है

मुम एक का पानी दूसरे में, श्रौर दूसरी का पहली में डाल देना, डनका पानी बहने लगेगा, ख्रौर तुमें पानी पी लेना फिर सब पीने लगेंगे। इस विधि से कर्म-विपाक से मुक्ति मिली। 'शिव चौद्स' की फहानी में यह वतलाया गया है कि मनुष्य ख्रौर स्त्री के पेट पर पहले 'परिया' थी। उसे उठा हर देखा जा सकता था कि पेट में क्या है ? पार्वती गरीव माता-पिता की पुत्री थीं। उसने शिवजी के लिये जो मॉॅंग-जॉॅंच कर चावल-शकर का प्रवन्ध कर दिया, पार्वतीजी ने वड़ी मोटा-फोंटा खाया, किन्तु शिवजी से कहा जो तुमने खाया वह मैने। पार्वतीजी के सो जाने पर शिवजी ने पेट की परिया उघार कर देखा तो उन्हें भेद विदित हो गया। पार्वतीजी मे उन्होंने कहा तो वे बहुत दुखी हुई । तभी से पेट की परिया उघरनी वन्द हो गयी। इसमें स्त्री की मानरत्ता का भाव व्याप्त है, अन्य कोई नैतिक उद्देश्य नही। शिवजी पार्वतीजी से सम्वन्धित सोंमवार की कहानी है। इसमें शिवजी ने पार्वतोजी के कहने से एक सेठ-सेठानी को बारह वरस के लिए सन्तान दी। वह लड़का मामा के साथ काशी पढने गया। मार्ग में एक काने वर के स्थान मे उसे वर बनाकर उसका विवाह हुआ। वह लडकी के चीर पर लिख गया। लड़की उसीकी होकर रही। वह काशी में पढ़ा। वारह वर्ष जिस दिन पूरे हो रहे थे उस दिन उसने ब्राह्मण-भोज किया। ठीक समय जब कि ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे उसकी मृत्यु। काशी में शोर मच गया। पार्वती ने श्राप्रह करके उस स्त्री की श्राधी उम्र उसे देकर उसे जीवित किया। सभी प्रसन्न हुए। इसमें पार्वती की करुणा प्रकट हुई है। इसी प्रकार शुक्र देवता की कहानी में सूक डूवते स्त्री की विदा कराने का निपेध है। एक पुरुप सूक डूबते स्त्री को विदा कराके ले चला। वह मार्ग में पानी लेने गया तो शुक्र उसका सा वेष बना कर उसके रथ को ले चले। वह पुरुप पीछे से आया। अब टोनों में स्त्री के लिए भगड़ा। गाँव के न्याय में भेद खुला। शुक्र ने रहस्य वतलाया। शनि की कहानी में शनि के आने पर दुःख होना अनिवार्य है, यह प्रकट किया गया है। एक ब्राह्मए। को ढाई साल का शनि, एक राजा को ढाई दिन का। ब्राह्मण शनि के प्रकोप से वचने एक नदी के किनारे तपस्या करने गया । राजा के दो राजकुमारों के शिर कट गये । किसने काटे यह हूँ ढने दूत नि क्ले। ब्राह्मण नदी के पास दो तरवूज बह कर

की घटना प्रताद की कहानी से विल्ली के वची के जीवित निकलने से मिलती है।

श्वहोई श्राठे में स्नापिन अथना स्वाहू द्वारा की के छ. सात वजों का अपहरण का भाव छुद दूरान्वेप से छुत्र की वैदिकवार्का में मिल जाता है। पर वस्तुतः वहीं भाव हैं, यह श्रामहपूर्वक नहीं कहा जा सकता। सर्प छुत्र है यह तो निर्निवाद हैं, वह िर्मया का अपहरण करता हैं, यह साँपिन वचा का श्रपहरण करती हैं। छुत्र से खियों की मुक्ति इन्द्र करता है। यहाँ वह छी ही स्याँपिन को प्रसन्न कर उसकी तुरपुती में वन्द वालकों को प्राप्त कर लेती हैं।

श्रनन्त चोद्स की कहानी का सिंघान 'जैन' कहानी का सिंघान है। इसने पूर्वजन्म का विवेचन जैन प्रणाली सिद्ध करता है। 'श्रनन्त' की व्याख्या सगयान का एक नाम मानकर हम कर सकते हैं, पर जैनियों में 'श्रनन्त' नाम के एक प्रसिद्ध तीर्थं द्वर हुए हैं। इसी कहानी में निद्यों की वार्चा मानसरीयर श्रीर रावनहृद के सम्यन्ध में प्रचलित एक तिव्यतीय वार्चा से मिलती है।

भें यादू त की कहानी का सविवान 'यार होइतो ऐसी होइ' के श्रन्तर्राष्ट्रीय कथा-विधान से मिलता है। इसमें मित्र का कार्य वहिन ने किया है। वह भाई से प्रथक होकर जब पानी पीने जाती है तब भाई पर आने वाली विपत्तियों का ज्ञान उसे होता है। त्रज में प्रचलित भैयादू न की सभी कहानियों में ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। वह तालाव के किनारे पर देखती है कि शिजाये गड़ी जा रही हैं। वह बड़ई से या ग्वारिया से पूछती है कि किसके लिए ये गड़ी जा रही हें। वहाँ उसे विदित होता है कि 'त्रनकोशी के भइया' को। अब शिला का ज्ञान तो उसे वहाँ से हुआ। वृज्ञ के गिरने, सर्प के आने, पानी के सूखने का युत्त, वह केंसे जान सकी ? इनके निराकरण का उपाय उसे कहाँ मिला ? यहाँ अवश्य ही कहाना की एक वार्चा लाक-कथाकारों ने मुलादी है और वह बन भर में मुलादी गवी है। घोषिन श्रथवा कुन्हारिन के गद्दों की लीद उठा कर वाविन कुन्हारिन की वात फीर भाएला प्राप्त करने श्रीर बोविन सुन्हारिन का उगली में श्रमृत होने को बात इस कहानी में श्रनोखी है। यह कही-कही अच-लित हैं; कहीं-कहीं यह कहानी इसकी अपेदा नहीं रखती। बहिन सर्प को मुकट में देख लेवी द खीर उसने मुख्यों छेंद कर सप को मार जिसने अपने पनि को प्रसन्न करने के लिए यह कह दिया था कि उसके पुत्र हुआ है, यद्यपि वह बाँक थी। इस फूठ को वह बनाये ही चली गयी, यहाँ तक कि विवाह-सम्बग्ध भी पता हो गया। राज-कुमार की बारात भी चल पड़ी, माँ रााथ गयी, पर रो-रही थी कि ष्यव श्रागे वैसे विवाह होगा। वारात एक तालाव के किनारे रुकी कहीं सर्प ने ट्राची होकर उस माँ के पुत्र का रूप घारण कर माँ को प्रसन्न किया। सर्प राजकुमार का विवाह हो गया। वह सर्पिणी थी, जो श्रपने पति का वियोग न सह सकने पर उसे पुनः प्राप्त करने आई थी। उसी राजकुमारी की जाति पूछने के लिए विवश किया। राजकुमार ने कहा कि उसकी जाति न पूछे, पूछने पर पछता ना पड़ेगा, पर त्रियाहठ जो ठहरी। तव वह पानी में जाकर सर्प वना। इस पूर्ण कहानी का मूल वेद की 'भेकी' वाली कहानी में हो सकता है। 'भेकी' एक सुन्दरी राजकुमारी थी। एक राजकुमार उस पर मोहित हो गया, उससे विवाह करना चाहा। भेकी ने कहा मुफ्ते स्वीकार है किन्तु आप कभी मुक्ते पानी की बूँद भी न देखने देंगे। उसने स्वीकार कर लिया। एक दिन वहुत क्लान्त होकर राजकुमारी ने पीने का पानी मॉंगा। राजकुमार अपनी प्रतिज्ञा भूलकर जल उसके सामने ले गया, वह लुप्त हो गयी। वेदों में उदय होते सूर्य को जल-तट पर वैठ भेक से तुलना दी गई है। भेकी की कहानी सूर्य के उदय और अस्त की कहानी है। यह भेकी लोकवार्ता में अनेकों रूप प्रहण कर चुकी है। यही सर्प राजकुमार के रूप में इस कहानी में आया है। जल से निकला, जल में विलीन हुआ।

श्रीघद्वादशी की कहानी में राजा द्वारा खुदवाये तालाव में उस समय जल श्राता है। जब उसे इकलौते पुत्र श्रीर उसकी पुत्रवधू की विल दी जाती है। इस विल का उल्लेख मदारी के होले के श्रान्तिम भाग में भी हुश्रा है। मनुष्य विल का एक रूप सकट-चौथ की कहानी में भी है, यद्यपि इस कहानी में सकट देवता की कृपा से उस वालक की रक्ता हो जाती है। श्रवे में से वालक के जीवित निकलने

१ देखिये विलियम टाइलर म्रालकॉट, ए० एम० लिखित, 'सनलोर' माव माल एजेज' पृष्ठ १२१।

<sup>े</sup> देखिये इसी पुस्तक का तूसरा श्रव्याय, पृष्ठ १०४।

ब्रिपा रह जाय। कोई स्थान ऐसा नहीं जो उन्हें ज्ञात नहीं, जो उनसे दूर है। लोकवार्त्ताकार ने यही अभिप्राय इस कहानी से प्रकट किया है। उधर नारद ने आँखें बन्द की तो भगवान एक वालक वन गये और मार्ग में चॅगूठा पीने लगे। भगवान को कालक वनने चौर चॅगूठा मुँह में देने का वड़ा चाव है। इसकी साची पुराणों में है। प्रलय में भगवान मुँह में ऋँगूठा देकर वट के पत्ते पर प्रलयकालीन समुद्र में मत्त्रयवट के नीचे तैरते रहते हैं। इस कहानी में भी भगवान वालक वन गये हैं। नारद उन्हें हूँ दुने निकलते है। पर क्या भगवान को पा सकते हैं ? भगवान जब छिपना चाहें तो उन्हें कीन पा सकता है ? नारदंजी उस बालक के पास से कई बार निकल जाते हैं, पर पहचान नहीं सकते। अब भगवान अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं। एक ब्राह्मण-त्राह्मणी उस श्रनाथ बालक को ले जाते हैं, उसे अपना पुत्र बना लेते हैं। गाँव वाले ब्राह्मणी के चरित्र पर सन्देह कर उसे गाँव सं निकाल देते हैं। वे दूसरे गाँव में चले जाते हैं। भगवान वड़े होकर कुएँ पर पानी भरते हैं। कहानी का यहाँ तक का मध्य भाग 'नारद' को भुलाए हुए है। खेल समाप्त हुआ नहीं है, अतः नारदजी टू दने में लगे हुये है। जहाँ-तहाँ भगवान को हूँ दने क लिए श्रमण कर रह हैं। जब भग बान वड़े हो गयं और कुएँ पर पानी भरने आ सके तव नारदजी से मुठभेड़ हुई। नारदजी क्या श्रव भी भगवान को पहचान सकते हैं ? भगवान उन्हें टाकते हैं, उनका ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकिपत करते हैं नारद फिर भी नहीं पहचान पाते। तब भगवान उन्हें विमोहित करते हैं। पहले उनमें प्यास पैदा करते हैं। फिर भूख। सूथ की गर्मी से रोंटी सेक कर खिलाते हैं। इस अन्तिम चमस्कार से हा नारद भगवान को जान सकते हैं।

तुलना की प्रवृत्ति—'कर्म-लच्छिमी की वाद' तथा 'करम भीर लच्छिमी' में तुलना द्वारा ऊँच-नोच निर्णय की प्रवृत्ति है। इन प्राप्त कहानियों में विवाद 'कर्म श्रीर लक्मी' में ही है। दोनों कहा नियों में लक्ष्मी हारता है। 'कर्म' ऊँचा स्थान पाता है। पर दोनों कहानियों का दक्ष एक दूसरे से भिन्न श्रीर श्रनूठा है। पहली कहानी म तो दानों का विवाद सुलक्षाने मगवान विप्णु सबको मृत्यंलोक ले पहुँचते हैं। वहाँ एक रिद्र प्राह्मण क यहाँ सासन जमाते हैं। उनका चक्र पेसा चलता है मेंती है, इस सस्करण में सर्प के काटने खीर भाई के मरने पर धोविन कुम्हारिन की खगुली से अमृत डालने की ख्रावश्यकता ही नहीं रही।

दिवाली का कहानी भी भारत भर में प्रचलित विदित होती है। इण्डिशन एन्टिकरी इसी कहानी का रूपान्तर जो अन्य प्रान्तों में प्रच-लित हैं, दिया हुआ है। यहाँ तक ब्रत के खड़ा वाली कहानियों के साथ महात्म्य-वाधक कहानियों का भी परिचय दिया जा चुका है।

## उपदेशात्मक कहानियाँ--गाथायें

् चन्नत्कार की प्रवृत्ति-- व्रत की कहानियाँ तो धार्मिक अनुः धान का श्रद्ध हैं, किन्तु इन कहानियों के श्रविरिक्त ऐसी भी कहानियाँ मिलती है जिनम 'धम-भाव' रहता है। इन कहानियों में देवी-देवताश्चा का उल्लेख रहता है, कत्तव्याकत्तेव्य की चर्चा रहती है, सद-श्रसद का विवेचन रहता है। इनम कोई न कोइ उपदश गर्भित रहता है। ऐसी कहानियों को देव-विषयक कहानी भी कहा जा सकता है। बहुधा इनमें किसी न किसी देवता का उल्लेख रहता है। अन्य कहानियाँ भी इसके अन्तर्गत आ सकती है। इस निर्मालाखत कहानियों को 'गाथा' कह सकते हैं। १-नारद आर भगवान की खेलं, २-कमे-लद्मी की वाद, ३-धम की कथा, ४-नारद की घमएड दूरि करथी, ४-करम श्रीर लिख्झमो, ६-राजा विक्रमाजीत, ७-राजा श्रम्ब, ५-भाग्य बलवान । इनके अतिरिक्त भी लाक म अन्य पेसी ही कहानियाँ प्रच-लित मिल सकती हैं, जिन्हें 'गाथा' कहा जा सक। इम यहाँ इन्हीं कहानियो द्वारा इस प्रकार की कहानिया के स्वरूप का समभने की चेष्टा करेगे। इन कहानियों में हमें कई प्रवृत्तियाँ कार्य करती मिलती है। एक प्रवृत्ति हे भगवान के चमत्कार का प्रस्तुत करने की। 'चम-रकार श्रद्धा उत्पन्न करने का साधन है। 'नारद चौर भगवान की खेला' इसी चमत्कार प्रवृत्ति से वनी हैं। नारद श्रीर मगवान श्रॉंखिमचीनी . खेळूने निकलत है। भला, मनुष्य ही खेल जानता है, भगवान क्या खेलना नहीं जानते ? नारद छिपते हैं उन्हें तो भगवान पकड़ लेते हैं। विना प्रयास ही। कहानी म कहा गया है कि भगवान ने आख नाम मात्र को बन्द का, व दखत रहे कि नारद कहाँ छिप रहे हैं और वहीं जाकर उन्हें पकड़ लिया। पर क्या भगवान कभी ध्याखे वन्द कर सकते है ने यह करने पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान से कोई भी

से राजकुमार कोड़ी हुआ। इस पेट के सर्प की किसी भूगर्भस्थ सर्प से यातें हुई। एक ने दूसरे के नाश का उपाय बता दिया। राजकुमारी यह सब सुन रही थी। उनने चेंदियों का पानी राजकुमार को पिला कर पेट के सर्प को गला कर मल द्वारा निकाल दिया। राजकुमार भी अच्छा हो गया। खोलता तेल बिल में डाल कर भूमि में गड़ा घन प्राप्त किया।

भक्ति-महात्म्य दिखाने की प्रवृत्ति-- 'धर्म की कथा' और 'नारद की घमएड दूरि करयी' जैमी कहानियों में भक्तों की मक्ति का मर्म श्रीर उन पर सुनेवों की कृपा का रहस्य प्रश्ट किया गया है। साघारणतः इन कहानियों में भक्तो की परीचा का भाव प्रधान हुन्ना है। 'धर्म की कथा' में राजा धर्मात्मा है। एक साधु आकर उससे फहता है या तो धर्म दो या राज-पाट दो । राजा धर्म नही छोडता, राजपाट छोड देता है। तब धर्म लो का रूप धारण कर विपत्तिकाल में राजा के साथ उसकी छी की भाँति रहता है और उसके सम्मान की रक्ता करता है। इस कहानी में मूल अभिप्राय वहाँ आया है जहाँ इस धर्मात्मा राजा ने जिस राजा के राज्य में वह रहता था उससे भी बढ़कर उसके समस्त राज्य की दावत की। यह दावत धर्म के दैवी चमत्कार के कारण ही सन्भव ही सकी। वावत का अभिप्राय एकानेक कहानियों में हमें मिलना है। ऋषि यमरुग्नि ने इसी प्रकार 'सुरभि' के प्रनाप से सहस्रवाहु की ममस्त सेना का सरकार दिया था इसी प्रकार बज की साधारण लोक-कहानी से ऐसी कटाही अथवा बटलोई अथवा थैली का उल्लेख मिलता है, जिसमे मनचाहे पदार्थ मनचाही मात्रा में मिल जाते हैं। किसी कहानी में यह वस्तु जिल्लों द्वारा दी गयी है, कही शिवजी द्वारा। यह अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय है। कथासरित्सागर में पाटलिपुत्र के स्थापक पुत्रक ने असुर गर्य के तो पुत्रों से तीन वस्तुएँ छल कर प्राप्त की-१ परत्राण, २ व्टट, ३ एक पात्र : यह पात्र मनचाही वस्तु देसकता था । पद्रशाण अथवा लटाई से चाहे जहाँ उद्कर जा सकते थे। दण्ड से जो लिल दिया जाता नहीं हो जाता। प्रिम के द्वारा 'संप्रदीत 'केंग्या टेल्न' में 'किस्टल बाल' शीर्षक कहानी में मनोबांझा पूर्ण करने वाली टोपी का उल्लेख है। वहारदानिश की एक कहानी में देख्ट के स्थान पर बैली का उपयोग हुआ है। जहाँ तर बैली के साथ प्याला और स्मार्क भी

कि उस दिरेद बाह्य युत्र का विवाह राजपुत्री से ही जाता है। इस विवाह के लिए भगवान को देवो चमत्कारों का भी उपयोग करन पड़ता है-- १. व धूल फेठ कर महल खड़ा कर देते हैं; २. विद्या भोजन के याल मगा लो है, ३ एक काठार में मोती पैदा कर देते हैं। विवाह हो जाने पर लाग कहते हैं कि 'भाई, इसका तो कर्म चेत गया इस प्रकार लदमी से कर्म को बढ़ कर सिद्ध किया गया है। दूसरी कहानी में लदमों भी स्वय एक घितयारे को कृतार्थ करना चाहती हैं। तीन बार वह घसियारे को कुछ गिलियाँ देती हैं। तीनों बार उस घितयारे के हाथ से गिन्नियाँ निकल जाती हैं। एक बार चूहे अपने भिटे में ले जात है। दूसरो बार नहर में गिर पड़ते हैं, तीसरी बार घर से एक स्ना चुरा ल जाती है—इस प्रकार लक्ष्मों के तीन उद्योग व्यर्थ गये, तब कमें न कहा अब सुक्ते छुपा करके देखने दा। कर्म ने जाकर उसे कुछ गिन्नियाँ दा। उसक मिलते ही चूहे के भिटे वाली गिन्नियाँ भिटे क रत के साथ बाहर या गया, नहर सूख गयी थी उसकी गिन्नियाँ भी मिल गर्या, पड़ोसिन भी भयभीत होकर व गिन्नियाँ चुपचाप यथा-स्थान रख गया। इस प्रकार कर्म को लक्सी पर विजय दिखायी गयी है। भाग्य की प्रवानता दिखाने वाली एकानेक कहानियाँ हैं पर सबसे महत्वपूर्ण वह कहानी है जिसमें राजा को सात लड़कियों म से एक ने यह कह दिया है कि से आपका दिया नहीं खाती, अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा उसका ाववाह एक अत्यन्त असमर्थ व्यक्ति से कर देता है। यह व्यक्ति अनाथ का भाति कुष्टगलित एक जगल में पड़ा हुआ था। राजाका बेटाने साववानी से अपने पति के रोग का कारण ही न जान लिया, उसको दूर करने का उपाय भी जान लिया श्रोर वहुत-सो सम्पत्ति भा प्राप्त कर ली। कुछ समय में ही वह राजा की ऑात वेंभवशालिनी हो गयी। अपने पिता को निमन्त्रित कर उसने अपने भाग्य का चमत्कार उसे दिखाया। इस कहानी में पूब-कहानिया की भारते न तो 'भाग्य' कहा स्त्रय पात्र बना है स्त्रीर न इसमे तुलनात्मक प्रवृत्ति ही है। कवल 'भाग्य' का वेभव अवस्य दिखाया गया है। इस कहानी म 'सर्वी का उपयोग' 'श्रमिशाय' की भावि हुआ है। छुट गलित राजकुम।र की वह दुदशा इसलिए थी कि ष्ट्रांग स पीड़ित सपे को राजऊ सार ने पेट म शरण दी थी। उसे वहाँ इतना सुख मिला कि फिर निकलने का विचार दी त्याग दिया। उसी

से राजकुमार कोडी हुन्ना। इस पेट के सर्प की किसी भूगर्भध्य सर्प में यातें हुई। एक ने दूसरे के नारा का उपाय बता दिया। राजकुमारी यह सब सुन रही थी। उमने चेंदियों का पानी राजकुमार को पिला कर पेट के सर्प को गला कर मल द्वारा निकाल दिया। राजकुमार भी अच्छा हो गया। खोलता तेल बिल में डाल कर भूसि में गडा घन प्राप्त किया।

भक्ति-महात्म्य दिखाने की प्रवृत्ति-- 'धर्म की कथा' और 'नारद को घमएड दूरि करयो' जैमी कहानियों में भक्तों की भक्ति का मर्म श्रौर उन पर सुदेवों की कृपा का रहस्य प्रतट किया गना है। साधारणत इन कहानियों में भक्ती की परीचा का भाव प्रधान हुआ है। 'धर्म की कथा' में राजा धर्मात्मा है। एक साधु प्राकर उससे फहता है या तो धर्म दो या राज-पाट दो । राजा धर्म नहीं छोडता, राजपाट छोड़ देता है। तब वर्म ली का रूप धारण कर विपत्तिकाल में राजा के साथ उसकी छी की भाँति रहता है छोर उसके सन्मान की रत्ता करता है। इस कहानी में मूल श्रमिप्राय वहाँ श्राया है जहाँ इस धर्मात्मा राजा ने जिस राजा के राज्य में यह रहता था उसने भी बढ़कर उसके समस्त राज्य की दावत की। यह दावत धर्म के देवी चमत्कार के कारण ही सम्भव हो सकी। दायत का अभिशाय एकानेक कहानियों में हमें मिलता है। ऋषि यमविग्न ने उसी प्रकार 'सुरभि' के प्रताप से सहस्रवाह की समस्त सेना का सत्कार किया था इसी प्रकार ब्रज की साधारण लोक-कहानी में ऐसी वढाढी, अववा वटलोई अथवा थैली का उल्लेख मिलता है, जिससे मनचारे पदार्थ मनचाही सात्रा में मिल जाते हैं। किसी कहानी में यह वस्तु जिल्लों द्वारा दी गयी है, कही शिवजी द्वारा। यह अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय है। कथासरित्सागर में पाटलिपुत्र के स्थापक पुत्रक ने 'त्रमुग मय के दो पुत्रों से तीन वस्तुएँ छल कर प्राप्त की-१ पदत्राण, २ वरड, ३ एक पात्र : यह पात्र मनचाही वस्तु देसकता था । पद्त्राण् श्रथवा मद्शक्र से चाहे जहाँ उडकर जा सकते थे। दण्ड से जो लिए दिया जाता वहीं हो जाता। प्रिम के जारा सत्रदीत 'फेयरी टेल्म' में 'किस्टल वाल' शीर्पक कहानी में मनोवाद्या पूर्ण करने व'ली टोपी का उल्लेख है। यहारदानिश की एक कहानी में दूरट के स्थान पर धेली का उपयोग हुआ है। जहाँदार बैली के साथ प्याला और प्रशृह भी

कि उस दरिद बाह्य पुत्र का विवाह राजपुत्री से हो जाता है। इस विवाह के जिए भगवान को देवो चमरकारो का भी उपयोग करना पड़ता है— । वे धूल फेक का महल खड़ा कर देते हैं; २. विद्या भोजन के याल मना लेने हे, ३ एक काठार में मोती पैदा कर देते हैं। विवाह हो जाने पर लाग कहते हैं कि 'माई, इसका तो कर्म चेत गया' इस प्रकार लदमी से कर्म को वढ़ कर सिद्ध किया गया है। दूसरी कहानी में तदमो भी स्वयं एक घितयारे को कृतार्थ करना चाहती हैं। तीन बार वह घिसयारे को छुछ गिन्नियाँ देती है। तीनों बार उस यसियारे के हाथ से गिन्नियाँ निकल जाती है। एक बार चुहे अपने भिटे में ले जात हैं। दूसरो बार नहर में गिर पड़ते हैं. तीसरी बार घर से एक स्ना चुरा ल जाती है—इस प्रकार लद्दमी के तीन उद्योग व्यर्थ गये, तव कम न कहा अब मुफे छुपा करके देखने दा। कर्म ने जाकर उसे कुछ गिनियाँ दा। उसक मिलते ही चूहे के भिटे वाली गिनियाँ भिटे के रेत के साथ बाहर आ गर्या, नहर सूख गयी थी उसकी गिन्नियाँ भी मिल गर्या, पड़ोसिन भी भयभीत होकर व गिन्नियाँ चुपचाप यथा-स्थान रख गया। इस प्रकार कर्म की लक्ष्मी पर विजय दिखायी गयी है। भाग्य की प्रवानता दिखाने वाली एकानेक कहानियाँ है पर सबसे महत्वपूर्ण वह कहाना है जिसमे राजा को सात लड़कियों म से एक ने यह कह दिया है कि में आपका दिया नहा खाती, अपने भाग्य का खाती हू। राजा उसका विवाह एक अत्यन्त असमर्थ व्यक्ति से कर द्ता है। यह व्यक्ति अनाय का भांति कुष्टगलित एक जगल में पड़ा हुआ था। राजाका बेटाने साबवानो से अपने पति के रोग का कारण ही न जान लिया, उसको दूर करने का उपाय भी जान लिया श्रीर बहुत-सी सम्पत्ति भा प्राप्त कर ली। कुछ समय में ही वह राजा की भांति वेभवशालिनी हो गयी। अपने पिता को निमन्त्रित कर उसने अपने भाग्य का चमत्कार उसे दिखाया। इस कहानी में पूव-कहानिया की भाँति न ता 'साग्य' कहा स्त्रय पात्र बना है और न इसमे तुलनात्मक प्रवृत्ति ही है। कवल 'भाग्य' का वेंसव अवश्य दिखाया गया है। इस कहानी म 'सपी का उपयोग' 'अभिशाय' की भाति हुआ है। कुछ गलित राजकुम।र की वह दुरेशा इसलिए थी कि श्राग स पीड़ित सर्प को राजऊ नार ने पेट म शरण दी थी। उसे वहाँ इतना सुस्र मिला कि फिर निकलने का विचार ही त्याग दिया। उसी

राजा की वेशे श्रापने माता-पिता को भी श्रमर कराना चाहती है। बह किसान वन्दर से दूसरा श्रमर फल मॉंगने पहुँचा। वह उसे नारद जी के पास ले गया, नारदजी भगवान विष्णु के पास ले गये। भगवान विष्णु ने उसे 'दर्शराय' की सैर करने को कहा। यहीं पट एकदम परिवर्त्तित हो गया। वह देखता है कि उसके वैल जीवित वेंधे हैं, लड़के खेल रहे हैं, खी भोजन बना रही है, वे साधु भोजन कर रहे हैं। वह श्रपने घर में है।

वृत्त निष्ठा की प्रवृत्ति—यह कहानी लोक मेधा के कौराल का एक अनौखा रूप प्रस्तुत करती है। इसमें कई कहानियों के जोड़-तोड़ है। एक कहानी है साधुआं के पीछे किसान के चल देने की। उसकी परीचा की, यह मूल कहानी है। इसमें प्रासंगिक कहानियाँ हो और हैं—कुँ ए से मुक्त किए जाने वाले तीन प्राणियों की, और अमरफल की। कुँ ए में से पशुओं और एक मनुष्य को निकालने की कहानी एक प्रथक कहानी है और समस्त आर्य-प्रदेशों में प्रचलित है। श्रीमती वर्न की ४० वीं कहानी की रूप रेखा इस कहानी से मिलती है। जैन कहानियों में भी ऐसी एक कहानी है। वसमें निकलने वाले पशुभिन्न हैं। वे सभी अपने उद्धा से अपने उपकारी को सम्पन्न वना देते हैं १ सुनार उसे घोखा देता है। इन कहानियों में वन्दर द्वारा अमर फल की वात नहीं आती। 'अमर फल' अन्य लोक कहानियों में भी आपर फल की वात नहीं आती। 'अमर फल' अन्य लोक कहानियों में भी आया है। उनमें 'अमरफल' का उपयोग 'स्नी-चरित्र' का रहस्योद्धा-

\* श्रज को इस कहानी मैं सर्प ने जिस श्रकार किसान को बन्धन से मुक्त कराया है, वसी उज्ज की घटना 'गुरु गुग्गा' की कहानी में मिलती है। (टेम्बल महोदय की 'दी लीजेन्ड्स प्राव पजाब') तथा 'ढोला' महागीत में भी ऐसी मुद्रना मिलती है।

<sup>े</sup> देखिये 'श्रीमती वनं की' 'ए हैंड युक माव फोक-लोर'।

२ देखिये जे० जे० मेयर की-जैन कहानिया ।

<sup>ै</sup> अज की एक कहानी में यह उपकार कुँए में से निकाल कर नहीं किया गया। बहेलिया के हायों से हंस, धेर, कीमा भीर जाट सी-सी रुपये देकर मुक्त किये गये हैं। सुनार का कार्य जाट ने किया है। जाट भ्रपने मिम को देवी पर बाल देने को तैयार हैं। कौए तथा भन्य पशुमों ने उसे इस सकट से बचने में सहायदा दी।

हरतगत कर लेता है। इसी प्रकार मंगोलिया, नार्वे, श्वरव, सिंसली, हँगेरी, स्वीडेन श्रादि कितने ही देशों की कहानी में यह श्रभिप्राय विधिध रूप में मिल जाता है।

दूसरी कहानी में भगवान तथा नारद संसार प्रदक्षिणा की निकले हैं। उन्होंने एक भक्त की परीचा ले डाली है। वे साधु श्री के वेप में चले हैं। भक्त की परीचा के लिए पहले तो वे उसके एक वैलं को मरा दिखाते हैं, फिर दूसरे की, फिर वचीं की, फिर श्री की, पर भक्त तो साधुत्रों का सत्कार करेगा ही। जब सभी मृतक दीखते हैं तो वह स्वयं भगवान के पीछे हो लेता है। मार्ग में जब वह भगवान लिए पानी लेने कुएँ पर जाता है तो भगवान तो नारदजी के साथ श्रपना भाग लेते हैं, वह भक्त एक नये मंमट में फॅस जाता है। कुएँ में रस्सी फॉसते ही वह वन्दर ने पकड़ ली। बन्दर और सॉप के साथ सुनार को उसने कुंए में से निकाला। वन्दर श्रीर सॉप ने निकलतें समय श्रीर मुक्त होते समय यह परामर्श दिया था कि सुनार को न निकाले । उसी सुनार ने अपने मुक्तिराता को वन्दीगृह में हलवा दिया । मात यह हुई कि उस भक्त को मूत्र त्याग करते समय पृथ्वी में दबे श्राभूषण मिल गये। सुनार को श्रपना हितैषी सममकर वह उन श्राभूषणों को उसके पास ले गया। वे श्राभूषण राजा की बेटी के थे, जिनकी चोरी हो गयी थी-सुनार ने राजा को सूचना देदी श्रौर चोरी के श्रपराध में यह वन्दीगृह में डाल दिया गया। इस संकट से सर्प ने उसे मुक्त किया। उसने सर्प को स्मरण किया, वह श्राया। उसने राजा को इस लिया। राजा को वह भक्त ही खरुखा कर सका। इस उपकार के प्रतिकार-स्वरूप राजा ने उसे छोड़ दिया श्रीर लड़की विवाह भी कर दिया।

कहानीकार भक्त को भगवान और नारदजी से इस व्यितकम द्वारा दूर ले जा चुका है। श्रव कैसे उनसे मिलाये और कहानी का श्रन्त ठीक करे। सर्प श्रपने उपकार का बदला दे चुका है। बन्दर रह गया है। भक्त को एक दिन मार्ग में बन्दर मिल गया। बन्दर ने श्रपने उपकारी को एक श्रमर फले दिया। पर एक श्रमर फल से क्या हो?

<sup>ै</sup>देखिये टानो के कया सरितसागर भाग प्रयम के 93 १४ पर पाद-दिप्पिंग्यां तथा कॉक्स महोदय की पुस्तक 'दी माइयालाजी आव दी भायंन नेशन्स' के कृष्ठ ६३ तथा १६२-१६६ की पाद-दिप्पिंग्यां।

खण्डी कहानी का आरम्भ कुछ भिन्न है। फकीर भीक मॉगता है, पर राजा से प्राप्त अन्न वह एक स्थान पर एकत्र करता है, उसे खाता नहीं। खाता है साधारण प्रजा से मिला हुआ। राजा को समाचार मिलता है तो वह फकीर से कहता है तुम थोड़े से सन्तुष्ट नहीं तो वहुत सा मॉगलो। फकीर राज्य मॉग लेता है। राजा उसे दे देता है। वज की कहानी में राजा नित्य हजारों ब्राह्मणों को भोजन कर।ता है, अन्त में सोचता है कि इस प्रतिदिन की परेशानी से तो अच्छा है राज्य ही शक्षाणों को दे दिया जाय। वह राज्य ब्राह्मणों को दान कर देता है। बीर विक्रमाजीत की कहानी में विक्रमाजीत पर-दुख-भज्जन करने का वत लिए है। वे एक एक ब्राह्मण के शनि को अपन उतर ने नेते हैं। चोरों के अपराध को अपने सिर पर ओड़ नेते हैं, नुझ-पुझ कर दिये जाने पर भी वह माली श्रोर तेली का उपकार करते हैं। इस कहानी में राजा विक्रमाजीत के विवाह की घटना, उसकी मारने का पडयन्त्र स्त्रीर उसमें चमत्कार प्रदर्शन प्रासिगक कहानियाँ हैं। धर्म, कर्म तदमी श्रीर ईमान के भगड़े का न्याय तो कहानी के न्याय के श्रमुक्त राजा विक्रमाजीत के सब श्रद्धों की पूर्ति करने के लिए किया गया है। एक एक देवता से राजा अपना एक एक अङ्ग प्राप्त कर लेते हैं। इस कहानों में आने वाला कुछ अभिशाय बहुत प्रचितत है। जैसे लुझ-पुझ राजा को देखने राज्यमारी का आना भौर उसकी सेवा करना । इस श्रिभिशाय में राजकुमारी का राजा का प्रेम स्पष्ट प्रकट नहीं किया गया है, किन्तु श्रन्यत्र मिलने वाले इसी प्रकार क श्रमित्राय में इस प्रेम का उल्लंख है। अयोग्य श्रीर घृष्य व्यक्तियों में स्त्रियों के श्रेम की कहानियाँ एक नहीं अनेक हैं। काश्मीर की एक सीदागर की कहानी में रानी फकीर सं श्रेम करती है, अब के सामन के एक गीत में भो एक स्त्री एक साथू से प्रेम करती है। त्रज्ञ की एक दूसरी कहानी में भी इसी प्रकार साधु से प्रेम करनेवाली रानी का वर्णन है। बौद्ध जातकों में रानो कन्नरा एक लुख-पुख एचक-ताने घुण्य-पुरुप के प्रेम में आवद है। कथासरित्सागर में शशिन की स्त्री की कहानी में स्त्री को कोड़ी से प्रेम है। एक दूसरी कहानी राजा सिहाच की स्त्री के सम्बन्ध में हैं उसमें स्त्रियों के प्रेमपात्र कुवड़े, अन्धे तथा लॅगड़े हैं। अलिफलेला की एक कहानी में स्त्री एक कुरूप द्वशी गुलाम के पास जाया करती है, यह गुलाम नगर के

टन करने के लिए हुआ है। पहले वह श्रमर फल राजा के पास श्राता है। राजा उस फल को अपनी स्त्री को देता है। वह चाहता है कि उसकी स्त्री स्त्रमर रहे। स्त्री स्त्रपने प्रेमी को देती है, वह स्त्रपनी अन्य प्रेमिका को, इसी प्रकार चलता हुआ 'स्रमंह फल' पुनः राजा के हाथ में आ जाता है। यहाँ इस कहानी में 'श्रमरफल' से मक्त नारद और भगवान विष्णु के पाप पहुँचाया गया है। राजा श्रम्व की कहानी भी इसी प्रकार भक्त की महिमा दिखाने के लिए है। किन्तु राजा अम्ब श्रीर विक्रमाजीत की कहानियों में भक्ति से श्रधिक व्रत-निष्ठा के लिए कष्ट सहन करने पर व्रत से न डिगने की प्रवृत्ति विशेष है। राजा श्रम्ब श्रपना राज्य साधु श्रथवा ब्राह्मणों को दे देता है। वह धर्मात्मा है। राज्य त्याग कर स्त्री श्रौर दो पुत्रों सहित घर से निकल पड़ता है। (१) पहले भद्भूजा के यहाँ रहते हैं। (२) रानी को एक जहाजवाला सेठ उठा ले जाता है। (३) राजा वहाँ से नदी पार श्रपने वच्चों को ले जाना चाहता है। एक को उस पार उतार खाता है, लौटते समय स्त्रयं द्वय जाता है। इस प्रकार चारों बारहवाट हो जाते हैं। (४) राजा एक नगर में पहुँचता है। वहाँ का राजा मर चुका है। (४) तोता छोड़ा जाता है वह अम्ब को राज्याधिकारी बताता है। (६) उसकी रानी भी वहीं है। (७) दौनों भाई धोबी ने पाले। (८) बड़े होकर उसी राज्य में सिपाही वने। (६) श्रव चारों एक स्थान पर। किन्तु एक दूसरे को नहीं पहचानते। (१०) पुत्रों के कहानी कहने पर एक दूसरे से मिले। इस कहानी का मर्म इस दोहे के द्वारा प्रकट किया जाता है :-

'कित अम्बा कित आमली, कित सरवर कित नीर। व्यों व्यों परती आपदा, त्यों त्यों सहै सरीर॥ कुछ हेर-फेर से यही कहानी बुन्देलखण्ड में प्रचलित है। वहाँ इस दोहे का यह रूप है—

> कॅह श्रम्ब् कॅह श्रामली, कॅह सरवर कॅंह नीर। कॅह रानी कमलावती, कॅह राजा रणधीर॥ सत पकड़े सत रहत है, सत छोड़े सत जाय। सत की वॉंधी लक्ष्मी, वहुरि मिलेगी श्राय॥

यहाँ 'श्रम्वा' देश का नाम 'श्रामली' श्रमलदारी, राजा का नाम रणधीर, रानी का कमलावती है। शेप कहानी यही है। बुन्देल-

ī

विनीतमित ने एक विद्योतमा राजकुमारी को हराया था। यह वाणी-चातुर्य की कहानी है। विनीतमित को एक वौद्ध भिन्न ने हराया। तोतें के रूप में विकम के पराक्रम की कहानी में प्रसिद्ध दुमी अलों की समावेश हुआ है। इस प्रकार दुमौ अल की कहानियों का एक लम्बा इतिहास है। ये कहानियों संसार भर में मिलती हैं। बज में हम् दुमौ अल की कहानियों को निम्न रूपों का पाते हैं:— [ पृष्ठ ४३१ पर देखिए।]

पहली संख्या की एक कहानी है 'कंजूसे साहूकार'। ईसें कहानी को हमने जन-साहित्य-मण्डल द्वारा प्रकाशित अपने प्रन्थ 'ज़ज की लोक-कहानियां' में दिया है। इसमें आठ वातें दी गई हैं, जिनकी परीचा एक साहुकार के पुत्र ने की है। वे आठ वातें ये हैं:—

१—पिता लोभी।
२—माँ ममता की।
३—होते की वहिन।
४—श्रनहोंते की भइया।
४—पैसा पास का।
६—जोह साथ की।

७— फुन फुनी शहर, सोवे सो खोवे, जारी सो पावे हे
ठीक ऐसी ही कहानी काश्मीर में 'राजा विक्रमादित्य की,
कहानी' के नाम से प्रचलित है।' इस काश्मीरी कहानी में प्रथम दो,
बातें नहीं हैं। 'पिता लोमी' और 'माँ ममता की'। इन दो वार्तो की,
परी जा जज की इस कहानी में आरम्भ में ही हो गयी है। सेठ का पुत्र
जब इन सात वार्तो वाले पुर्जे को पन्नीस रुपये में खरीद कर लाया तो
इस दिन्द्र-ज्यवसाय के दंड में सेठ ने पुत्र का घर से निष्कासन कर
दिया। पिता लोमी सिद्ध हुआ। माँ को पुत्र के निष्कासन की सूचना
मिली तो वह लिपा कर पुत्र को घन दे गयी। माँ की ममता भी इस
प्रकार सिद्ध हुई। प्रथम दो सत्य चलते-चलते ही सिद्ध हो गये। अब
सेठ पुत्र आगे चला। दोनों कहानियों में ही पहले वह यहिन के यहाँ
गया। विहन उससे मिलने नहीं आयी। उसने कारमीरी कहानी में

<sup>े</sup> वेशिये सर मोरील स्टीन तया सर वार्न ए० त्रियसँन सम्मादित्-'हातिम्स सोग्स एण्ड स्टोरीज' नामक पुस्तक में 'दसवी कदानी' 'पी देन मार्ब राजा विक्रमादित्य।'

घूरे से घिरी एक गुफा में रहा करता था।

दूसरा श्रमिश्राय हाथी द्वारा वर-निर्वाचन का हैं। हाथी द्वारा वर तो नहीं राजा के निर्वाचन की घटना हमें टाड राजस्थान में पेतिं- हासिक वृत्त के रूप में मिलती है। राजा निर्वाचित करने के लिए तीन बार हाथी माला लेकर छोड़ा गया, तीनों वार उसने वाप्पारावर्ष के गले में माला पिहनायी। वाप्पारावल ही राजा वनाया गया। कथा-सिरसागर में तथा जैन कहानियों में इस प्रकार राजा के निर्वाचन का उल्लेख हुआ है। काश्मीरी कहानी 'यूसुफ जुलेखा' में हाथी ने ही यूसुफ को राजा निर्वाचित किया?।

इन कहानियों में अनेकों देवी-देवताओं का उल्लेख हुआ है पर एक बात अत्यन्त उभर कर आती है कि किसी भी कहानी में 'कुष्ण' मही आये।

यहाँ कुछ गाथायें ही दी गई हैं। गीत-गाथाओं का साधारणं विवेचन तीसरे अध्याय में हो चुका है। 'पूरनमल', 'नरसी का मात' विविध प्वारे गाथायें ही हैं। इनमें किसी न किसी नैतिक धृत्ति को प्रधानता दी गई है।

## बुभौग्रल-कहानियां---

'बुमोअल' का एक रूप पहेली होता है, वह लोक-साहित्यें का एक प्रथक अङ्ग है। किन्तु 'बुमोअल' का उपयोग कहानियों में भी होता है। हमें यहाँ बुमोअल-कहानियों पर ही विचार करना है। 'बुमोअल' का प्रयोग अनुष्ठानों में भी होता था इसका हम यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे। विदेशी कहानियों में रानी शेवा की कहानी में फठिन प्रश्नों द्वारा सोलोमन की बुद्धि की परीचा ली गई है। सेमसन और उसकी पहेली, रिंफक्स की पहेली पाश्चात्य साहित्य में प्रसिद्ध हैं। भारतीय पौराणिक साहित्य में युधिष्ठर और सारस-यच्च की कहानी भी पहेली से सम्बन्धित है। पहेली न वता सकने पर युधिष्ठर के अन्य भाई काल कवितत हुए। युधिष्ठर ने पहेली बता कर सबको पुनरुजोवित किया और जल भी प्रहण किया। कथा सरित्सागर में

<sup>े</sup> देखिए —सर ग्रीरिल स्टीन तथा सर जार्ज ग्रियसंन द्वारा लिखित 'द्वातिम'स सोग्स एण्ड स्टोरीज' में कहानी तीसरी।

२ देखिए --वही । कहानी छठी 'दी स्टोरी ग्राव युसुफ ऐण्ड जुलेखा'।

राव्द-मातुर्य गाभित युमों श्रत गार्वालाप विशेष घटना से घर्च प्रश्न अथवा समस्या श्रौर उसका समाधान संबाद श्रेपता बुक्तीमल कहानियाँ विशेष शन्तुं से प्ररन या समस्या और उसका नपत्र यौत्तुन्य, समाथान श्वयंना समस्या का घरना प्रस्तुत मस्तुव मर्शन करके समाधान बुक्तीश्रव-समाधान नीति खववा खन्य वात की परीहार अभ्या खनुभव द्वारा समाधान

एक कटोरे में थोड़े चावल भेजे हैं, ब्रज की कहानी में रोटियाँ भेजी हैं। दोनों ही कहानियों में यह बहिन से आयी हुई भोजन-सामप्री जमीन में गाड़ दी गयी है। इस प्रकार एक और बात परीचा में खरी निकली। त्रज की कहानी अब हमें सेठ के पुत्र की सुसराल में पहुँचा देती है। निश्चय ही यह कहानी कहने वाला सेठ के पुत्र को भाई श्रथवा मित्र के पास ले जाना भूल गया है। बातों में तो उसका उल्लेख हैं ही, 'श्रनहोंते की भइया'। पर तत्सम्बन्धी कहानी यहाँ नहीं आ पायी। काश्मीरी कहानी में भी इस सम्बन्धी कहानी साघारण ही है। इंसमें कुछ भी उल्लेखनीय बात नहीं। फिर काश्मीरी कहानी भी राज-कुमार को ससुराल पहुँचा देती है। ससुराल की कहानी का वृत्त दोनों में कुछ भिन्न है। काश्मीरी कहानी में राजकुमार एक युद्धा के पास ठहरा, यह राजा के चारागाह से घास काटने लगा तो पकद कर जेल में डाल दिया गया। वहाँ अश्वपति के पास उसकी स्त्री आती थी। वे दोनों खाना खाते थे, बचाखुचा उसको देते थे। दोनों की केलि मं पत्तंग दृट गया। वह उन्होंने इसी राजकुमार घसखुदा कैदी से बन-वाया। रानी ने राजकुमार को पहिचान लिया। श्रश्वपित ने उसे भी फाँसी की आज्ञा देवी। राजकुमार बधिकों को लाल देकर बच गया। इस प्रकार इस काश्मीरी कहानी में 'पइसा पास का' संबंधी वार्त्ती की परीचा करादी गयी है। ब्रज से प्राप्त कहानी मे कहानीकार इसे भी भूत गया है, यद्यपि कहानी की भूमिका में वह इसकी विज्यारी कर चुका है। माँ ने उसे चलते समय चार लाल दिये थे। इन लाली का क्या उपयोग हुआ, इसका कहानी में पता नही बलता । अज की कहानी में कोतवाल सेठ-पुत्र की वधू के पास जाया करता था। वह सेठ-पुत्र को मजदूर बना कर उसके सिर पर कुछ सामान रखवाकर उस लड़की के पास ले गया है। सेठ-पुत्र ने मजदूरी का रुका जिसवा लिया। वही उसने अपनी स्त्री के चरित्र को देखा। अन्तिम कहानी दोनों में एक ही है, केवल नामों का अन्तर है। जज की कहानी में मुनमुनी शहर की राजकुमारी है जिसके मुख से रात्रि की सर्प निक-लता है; कारमीरी कहानी में विक्रमादित्य की पुत्री है, जिसके गुरू से सर्प निकलता है। सेठ अथवा राजकुमार रात में जगता रहता है, और सर्प को मार डालता है। उसका राजकुमारी से विवाह हो जाता है। अब में एक और कहानी इसी दक्त की है। एक ठग में सी रुपने में

उसके अनुसार उसने अपनी स्त्री को छत पर वैठा दिया। उस ने जब अपर चड़ने के लिए दोनों हाथों से नसेनी पकड़ी तर्म ज्यापारी ने उसे नसेनी देकर बचन पूरा किया।

'वीरवल की हुस्यारी' नाम की कहानी में एक राजा ने राजा के पास कुछ वातें अर्थ स्पष्ट करने के लिए भेजी हैं। वे चार हैं:—

> १—असल ते कम श्रसल २—कम श्रसल ते श्रसल ३—सराइ को कुत्ता वे-मुख्वत

४-समाज की वन्दर वे सोचे सममे काम करें।

वीरवल मन्त्री ने ये चारों वातें प्रश्नकर्ता राजा के यहाँ जाव सिद्ध करदीं। उसने उसी राज्य की श्रेष्ठि-कुमारी से विवाह किया थ उसे तो 'श्रमल से कम श्रमल' सिद्ध किया। उस स्त्री ने वह वा फैलारी, जिसे न कहने का वह श्रादेश दे गया था, श्रीर जिसके फैल जाने से उसे प्राण्-द्ण्ड मिल सकता था। वेश्या को उसने 'कम श्रमल ते श्रमल' सिद्ध किया। वेश्या ने उसकी प्राण्-द्ण्ड से बचाया था। कोनवाल को उसने 'सराय का कुत्ता वे-मुरव्वत' ठहराया। वह कोत-वाल की खूब मेंट-पूजा करता था, फिर भी उसने उसे बन्दी बनाया। राजा को उसके समाज का वन्दर वताया, जो वे-सोचे सममें कार्य करता है, क्योंकि राजा ने यह जाँच-पड़ताल तक न की कि यथार्थ में वात क्या है ? वस्तुतः उसने किसी की हत्या न की थी। एक तरवूज चीर कर घर में रख दिया था श्रीर स्त्री से कह दिया था कि मैं एक मनुप्य का सिर काट लाया हूँ। इस प्रकार ये चार वातें सिद्ध की गई हैं। इस कहानी में जो वातें सिद्ध की गई हैं उन्हे सिद्ध करने के लिए परिस्थितियाँ पैदा की गईं हैं।

३—'यर्भ की जड़ हरी' तथा 'दीन और दोजख' ऐसी कहा-नियाँ हैं जिनमें कोई व्यक्ति कुछ कहता है और उसके मर्भ को सममने की उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। 'यर्भ की जड़ हरी' ये शब्द एक ब्राह्मण प्रतिदिन राजा को सुनाया करता था। राजा इसका मर्भ जानने के लिए उत्सुक हुआ। यह ब्राह्मण उसे एक ऐसे मन्दिर में ले गया जहाँ से यह स्वर्ग और नरक में जा सकता था वहाँ एक वार उमे नरक वन्द मिला। स्वर्ग खुला मिला क्योंकि उसने दान करना आरम्म एक बात बताई है। व्यापारी पर चार सौ रुपये थे इसने व्यापार में रुपये न लगा कर ठग से चार वार्ते सुनने में वे रुपये लगा दिये। वे चार वार्ते ये थीं—

१—भलौ बुरौ एक संग में लीजै। २—घाटन न्हेंचे श्रौघट न्हेंये। ३—सबु सबु करिये तिरिया भेद न दीजै। ४—सबु सबु करिये, सर्ति न बदिये।

व्यापारी ने पहली बात सिद्ध करने के लिए एक कछुए को साथ तो लिया। कछुए ने व्यापारी की सर्प से रज्ञा की। सर्प छौर कौए में मैत्री थी। सर्प ने व्यापारी को काट लिया, तब कौत्रा श्रॉंखें खाने आया तो कछुए ने टॉॅंग पकड़ली। कींए की टॉॅंग उसने तब छोड़ी जम सर्प ने व्यापारी का विष खीच लिया। इस प्रकार एक वात सत्य सिद्ध हुई। उसी कछुए ने अपने न्यापारी मित्र से विदा लेते समय एक तालाव में से दो लाल निकाल कर दिये। व्यापारी श्रीघट न्हाया, लाल वही पड़े भूल गया। फिर स्मरण त्राने पर लौटा त्र्यौर लाल जहाँ के तहाँ मिल गये। इस प्रकार दूसरी वात भी सिद्ध होगयी। शेष दो वातें सिद्ध करने के लिए इस कहानी में दूसरी शैली प्रहण की गई है। वह शेष दो वातों को भूल गया। उसने एक कुए में तरवूज की वेल देखी, उसका भेद अपनी स्त्री को वता दिया। स्त्री ने अपने प्रेमी को बता दिया। वह प्रेमी उस बेल को काट लाया श्रीर व्यापारी से तरवूज की 'चर्चा' चलाई। व्यापारी ने कुँप की बेल का उल्लेख किया। दोनों में इसी बात पर शर्त्त बद गई। व्यापारी दूसरी वात भी भूल गया कि शर्त न वदनी चाहिए। शर्च यह बदी गई कि जो जीते वही हारने वाले के घर में जाकर जो वस्तु दोनों हाधों में आ जाय ले आवे। शर्त वदने में दूसरे मनुष्य का भाव यह था कि वह व्यापारी की स्त्री को उठा लायेगा। व्यापारी ने जब इंप में देखा तो वेल गायव। तव उसे यथार्थता का ज्ञान होगया। अव इस षडयन्त्र से वचने के लिए उसने फिर उसी ठग से युक्ति पूछी।

<sup>ै</sup> देखिये 'इन्डियन ऐंटिक्वरी सन् १८६० पृ० १२६ नैटेसन महो-दव का प्रेपण.—'फोकलोर इन साज्य इन्डिया'. ३२ वी कहानी, 'दी फोर गुड मैक्जिमम्स (सेकेन्ड वरजन)" तथा ३३ वी कहानी पृ० २७५ "दी सिक्स गुड मैक्जिमम्स

लगे। यह कठिन समस्या खड़ी हो गयी कि यह किसकी वह होगी ? तव राजा ने न्याय किया। बढ़ई और ब्राह्मण तो उसके पिता तुल्य हए, उन्होंने ने ही उसे बनाया और प्राण दिये। दर्जी भाई हुआ, उसने कपड़े पहनाये। वह सुनार की वह है-श्राभूषण पहिनान का काम पति का है। इसमें प्रसंगवश पिता, माई तथा पति के साधारण कर्त्तव्य का उल्लेख हो गया है। एक दूसरी कहानी 'जि तौ व चौं, ब़ तौ जि चौं' एक और समस्या प्रस्तुत करती है। एक स्त्री ने अपने पुत्र, प्रेमी श्रौर पति को भार ढाला। पुत्र को इसलिए मार ढाला कि वह प्रेमी से मिलने में बाधा देता था। प्रेमी को इसलिए कि वह पुत्र के भेद को न जान ले। पित को इसलिए मार डाला कि वह पुत्र श्रीर प्रेमी का हाल जान गया था। तव वह पति के शव के साथ सती होने चली। यही इस समस्त काएड के दृष्टा त्राह्मण के मन में समस्या खड़ी हुई कि जब सती होना था, पति-प्रेम था तो पर-पुरुप से प्रेम क्यों, श्रीर लड़के को क्यों मारा, श्रीर यदि परकीयत्व था तो यह सतीत्व क्यों ? सती होने वाली स्त्री ने उसे किसी मालिन के पास भेजा कि वह वहाँ से भेद जान सकेगा। उस मालिन ने उसे स्वर्ग में लेजाकर एक श्रप्सरा को दिखाया। वह श्रप्सरा पर मुग्ध हो गया। मालिन ने कहा वह अप्सरा आपको अपने पुत्र की चामुण्डा पर विल चढ़ाने से मिल सकती है। वह अपने पुत्र को विल चढ़ाने की प्रस्तुत हो गया-इस विधि से मालिन ने उस स्त्री के व्यापार का समाधान कर दिया। यही कहानी साधारण रूपान्तर के साथ काश्मीर में भी मिल जाती है।

प्र—इन बुमौ अलों का एक रूप राव्द-चातुर्य पर निर्भर करता है। शब्द-चातुर्य कभी तो अर्थ-गोपन के लिए काम में आता है: जैसे, मियों-मीअटी की कहानी में मीअटी ने अपनी दुर्रशा का रूपक बना कर पत्र में लिखा, जिसमें मूल अभिप्राय तो यह था कि अब घर में कुछ नही रह गया—पर अन्य सुनने वालों ने सममा कि यह कोई बड़ा गढ़पित है, फलतः उसका सम्मान और वढ़ गया। वह रलेपार्थी पत्र इस प्रकार था—''घासीरा' ने घर घर लिया है, डिटबन' साहब

<sup>ै</sup> देखिये 'हातिमस् साँग्स एण्ड स्टोरीज' में तीसरी कहानी। एक सौदागर की कहानी। इसमें द्रष्टा राजा है।

२ भास, ३ लोटा ।

कर दिया था। श्रव श्रागे स्वर्ग का द्वार उसके लिए तभी खुलेगा जव वह निश्चित श्रवधि तक विष्ठा खायगा। उसकी स्त्री श्रवजाने उसके भोजन को विष्ठा से स्पर्श कराके उसे खिलाती। उसका प्रायश्चित पूरा हो गया। यह साभिपाय कहानी है, दान-धर्म की महत्ता सिद्ध करने के लिए ही यह गढी गई है। 'दीन श्रौर दोजख' में दीन श्रौर दोजख की कसौटी बताई गई है। जब कभी मुर्दा जाता था तभी एक रखडी श्रपनी दासी से यह पूछती कि यह दीन को गया या दोजख को। दासी देखकर समुचित उत्तर दे देती थी। सुनने वाले को श्राश्चर्य होना स्वाभाविक था। उसने पूछा यह कैसे जाना कि यह दीन में गया कि दोजख में। वेश्या का उत्तर था जिसके साथ दस श्रादमी यह कहते जाय कि भला हुआ मर गया, वह 'दोजख' को गया, और जिसके साथ शोक मनाते हुए मनुष्य जाय वह दीन को गया। ये दोनों कहानियों छोटे चुटकुलों के समान मर्मस्पर्शिणी हैं।

४—जैसे उपरोक्त कहानियों में कुछ शब्द सुनकर प्रश्न प्रस्तुत हुआ है, बैसे ही कुछ कहानियों में घटनायें देख कर भी प्रश्न उठ सकते हैं, श्रौर उनके समाधान की इच्छा हो सकती है। 'गङ्गाराम पटेल श्रौर बुलाखी नाई' की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं श्रौर प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें बुलाखी नाई यह शर्त करके घर से गङ्गाराम पटेल के ख साथ गङ्गा यात्रा को गया है कि वह जो वात पूछे उसका उत्तर उन्हे देना होगा—उसका समाधान करना होगा। बुलाखी नाई नगर में जिस श्रद्भुत घटना को देखता उसी का समाधान चाहता। गंगाराम पटेल को उस घटना की एक रोचक कहानी सुनानी पड़ती। इस प्रकार कितनी ही कहानियाँ इस प्रकार के समाधान में प्रस्तुत हुई। पर ये तो कुछ कृत्रिम समस्यायें थी। ज्ञज की मौखिक कहानियों में 'जि कौन की वहू होगी' नाम की एक कहानी है। उसकी कुल्पना श्रद्भुत है। चार मित्र थे-बढ़ई, सुनार, दर्जी और ब्राह्मण। बढ़ई के लड़के ने रात बिताने के लिये एक काठ की पुतली गढ़ी । दुर्जी ने घ्यपने श्रवसर पर उसे वस्न पहना दिये। सुनार ने श्रपने श्रवसर पर उसे श्राभुषण पहनाये। त्राह्मण का श्रवसर श्राया, त्राह्मण ने श्रपनी श्रॅगुली से श्रमृत डालकर पुतली को सजीव कर दिया। यहाँ तक तो सारा कार्य यों ही मन बहुलाव के बहाने होगया। अब उस जीवित पुतली को अपनी स्त्री बनाने के लिए चारों मगड़ने

मनुष्य-गदापदम कर लेते हैं [ छाँट फटक कर लेंगे ] स्री-सीस मन्दोदरि देते हैं [ नौ सेर की देंगे ]

इनको यथार्थ में कहानी भी नहीं कह सकते। कितने ही व्यव-सायों में सांकेतिक भाषा का प्रचार है, विशेषकर सुनारों और कॅसेरों में। श्वन्य मनुष्यों को वह पहेली जैसी लगती हैं। यह भी ऐसे ही सांकेतिक शब्दावली में वार्चालाप है। वार्चालाप व्यावसायिक है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

9—ऐसी भी बुभी अल की कहानी मिल जाती है जिसमें सीधी प्रहेलिका ही पूछ डाली गई है। त्रज में ऐसी मौिखिक कहानी वहीं संस्कृत की यन्न और वर्रुच की कहानी है। यह यथार्थ में पुस्तक के द्वारा पढ़े-लिखे व्यक्तियों ने सीख कर कही-कही प्रचलित करदी है। इसमें त्राह्मण-माँस पाने के लिए यन्न ने यह प्रहेलिका पूछी है, "पाँचमी और पाँचमी और पाँचमी न सी। इसका अर्थ रात्रि में वरुरुचि ही दैवयोग से यन्न के मुख से सुनकर ही वता सका।

द — ऐसी कहानियाँ भी बुक्ती छल कहानियाँ कही जायंगी जिनमें किसी संकेत का उल्लेख हुआ हो। उस संकेत का अर्थ समक लेने पर और उसके अनुसार आचरण करने से ही अभी प्सित अर्थ की प्राप्ति हो पाती है। ऐसी एक कहानी 'यार की यारई' है। इसमें बादशाह की लड़की ने यह संकेत राजकुमार से किया है:—

"एक फूल लेकर दाँतों से लगाया, फिर छाती से लगाया, फिर पैरों से लगाकर ऊपर होकर पीछे फेक दिया"—इस सकेत का अर्थ मन्त्री-पुत्र ने बताया—वह दन्तवक राजा की बेटी है, वह तुमें खूब चाहती है, उसका नाम पद्मावती है, तुम्हें पिछवाड़े से दुलाया है। लोक-कहानियों में ऐसे साकेतिक अभिशाय बहुया उपयोग में आते हैं। काश्मीर में एक सुनार की कहानी में राजछमारी ने एक सुनार को ये संकेत दिए हैं १—उसकी तरफ से पीठ फेरली। २—शीशा दिखाया। ३—बाहर कुछ पानी फेका, कुछ फूल फेके, और कुछ वाल फेके, लोहे की शलाका से खिड़की की चौखट खुर्ची। इसका रहस्य सुनार की खी ने वतलाया—१-शीशा दिखाना=कोई उसके पास है। २-पानी=मोरी के मार्ग से आना, ३-फूल=एक फुल नाड़ों मिलेगो, ४-लोहे की शलाका=एक लोहे की शलाका खिड़की काटने का लाना आदि।

<sup>े</sup> देखिए 'हातिम्स साग्स एण्ड स्टोरीज' पाँचवी कहानी। सपा

हूष गये, रूम-साहब रेटूट गये, विलाव रेसाहव मर गये, नमक हरामी कोतवाल रेसाहव भाग गये। फटकर साहब बाकी रहे सो घड़िया की लड़ाई इधर से उधर और उधर से इधर दोनों स्रोर से ले रहे हैं।"

ऐसी ही ऋर्थगोपक एक अन्य बुक्ती अल कहानी है। इसमें जाटिनी ने अपनी सहेली के यहाँ नाँइन के हाथों 'वायना' भेजा, सोलह पूरी, खीर पर भरपूर बूरा। उसने नाँइन से यह भी कहला दिया—

"चन्दा की चाँदनी घटाटोप छाई है।

मेरें तो ही सोलह तारई तेरे के आई हैं॥
वहाँ सहेली ने उत्तर दिया—
चन्दा की चाँदनी तारों कोई कोई है।
तेरेंतों ही सौलह तारई, हाँ चार आई हैं॥

वात यह थी कि नांइन ने कुछ खीर और बूरा तथा वारह पूरियों मार्ग में चुराली थी। इसका भेद इस प्रकार भेजने वाली के पास खुल गया। नांइन इनके अर्थो को न समम सकी और पकड़ी गयी।

६—वार्तालाप-बुक्तै अल की कहानियों का रूप चुटकुलों जैसा है। दो व्यक्ति पहेलियों में वार्ते करते हैं—एक सुनने वाला समक्त नहीं पाता अर्थ पूछता है, इस प्रकार समाधान का मार्ग खुल जाता है। इनका तो पहेलियों के जैसा ही रूप है। एक कहानी में यह वार्ती-लाप इस प्रकार है —

भटियारी—'लोहे पीटी चक्की फार' दे देउ [ दाल दे दो ] विनयाँ—'छटाँक भर दूँगा' [पैसे की छटाँक भर] भटियारी—तुम छटाँक भर दोगे, मैं अकरकरा कर लूँगी।

[मैं फटक कर लूँगी]

बनियाँ — तुम अकरकरा कर लोगी तो मैं गुलाब घूँ सा-घूँ स दूँ गा [पाव छटाँक कम दूँ गा]

दूसरी में यो है-

मनुष्य—रुपये की 'सूत्रा पंखी' लेते हैं, [मूँग की दाल लेते हैं] स्त्री—रामण के सिर देते हैं [दस सेर के भाव देते हैं]

¹ डोरा, २ विल्ली, <sup>3</sup> कुत्ता, ४ सूप।

ऐसा ही श्रमिश्राय काश्मीर की एक कहानी में आया है।

ने गीदड़ों से कहा, भाई श्रव तुम बहुत दिन शहरों में रह चुके हो, अब हमें भी वहाँ रहने का अवसर दिया जाय। उन्होंने सम्भवतः कारण यह बताया कि हमारे यहाँ लड़की का विवाह है, वह नगर से श्रच्छी प्रकार समाप्त हो सकता है। विवाह हो जाने पर हम गाँव या नगर छोड़ जायँगे। गीदड़ों ने कहा क्या हानि है, आजाओ। गीदड़ जंगलों में चले गये, कुत्ते वस्ती में त्रागए। कुत्ते वस्ती में स्रागए सो फिर लौट कर जंगल नहीं गये। गीदड़ों ने उद्योग भी किया, पर कुत्तों ने एक गीदड़ को नगर में प्रवेश न पाने दिया। अब प्रत्येक रात्रि को अपने सोये श्रधिकार की घोषणा करने गीदड़ों का दल वस्ती की सीमा के निकट जाता है। वहाँ जाकर नायक ऊँचे स्वर में कहता है, हमऊँ कवउँ राजा हते' श्रनन्तर सव शेष साथी उसका समर्थन करते हैं, 'हते जी हते', 'हते जी हते', 'हते जी हते'। गीदड़ों की ऊकरी का यही अभि-प्राय है। गीदड़ों की ऊकरी का वस्ती के कुत्ते भी वड़ी उपता से विरोध करते हैं। यह कहानी कारण-निर्देशक ( Acteological ) कहानी के जैसा स्वभाव रखती है। इसमें गीदड़ कुत्तों से कम चतुर दिखाये गये हैं। अन्य कहानियों में हमें गीदड शेप पशुओं से चतुर प्रतीत होता है। एक कहानी में गीदड़ ने मगर को खूब छकाया है। गीदड़ श्रौर गीदड़ी नदी की दूसरी पार पर जाना चाहते हैं। क्या युक्ति करें ? गीदड़ी ने मगर से जेठ का रिश्ता स्थापित किया, श्रौर उसे इस शर्त्त पर उन्हें परली पार उतार देने पर तय्यार कर लिया कि वे उसके लिए दुलहिन हूँ द लायेंगे। दुलहिन के लालच में मगर ने दोनों को उस पार उतार दिया। वहाँ जब वे श्रपना पेट खूव भर चुके श्रीर लौटने का विचार हुआ तव फिर उन्होंने मगर से काम लेंने का उपाय सोचा। दुलहिन तो थी नहीं, उन्होंने कॉॅंटे की एक भाड़ी को एक चादर ओड़ा दी। मगर के मुँह में पानी भर आया। उसने उन दोनों को शर्त्त के श्रनुसार पहले पार उतार दिया, श्रीर लौट कर जब दुलिहन के पास आया तो वहाँ भाड़ी मिली। पर यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। मगर ने इसका बदला लेने का विचार किया। गीदड जब पानी पीने आया तो उसका पैर पकड़ लिया, गीदड़ ने कहा —वाह भाई, पीपल की जड़ पकड़ली है। मगर ने पैर छोड़ कर पीपल की जड़ पकड़ ली। भीदड़ भाग आया। अव मगर उनके घर में ही जा युसा। गीदड़-द्वय ने मगर के चिसदने के पञ्चतन्त्रीय कहानियाँ —

पञ्च-तन्त्र एक कहानी की पुस्तक है। ये कहानियाँ राजकुमारों को राजनीति की शिचा देने के उपयोग में लाई गई थी। इन कहानियों के पात्र पशु-पन्नी थे। पञ्च-तन्त्र की कहानियाँ बहुत प्रचितत हुई, और देश-विदेशों में फैलीं। इन कहानियों की विश्व-यात्रा एक मनोरख़क विषय है, जिस पर अनेकों पाश्चात्य विद्वानों ने परिश्रम किया है। पञ्च-तन्त्र की पशु-पन्नी सम्बन्धी कहानियाँ साभिप्राय कहानियाँ हैं। वे एक विशेष उद्दर्थ से लिखी गई हैं। हमने पशु-पन्नियों की ऐसी सभी कहानियों को जो साभिप्राय हैं पञ्च-तन्त्रीय कहानि कहा है। ऐसी कहानियाँ हैं सभी पशु-पन्नी सम्बन्धी। पशु-पन्नियों से सम्बन्धित ऐसी कहानियाँ में होती हैं, जिनमें उपदेशवृत्ति प्रधान नहीं होती। इस प्रकार के वर्गीकरण पर हम दूसरे अध्याय में विचार कर चुके हैं।

व्रज की पशु-पत्ती सम्बन्धी कहानियों में जिन पशु-पत्तियों का उत्लेख है वे ये हैं—१ गीदड़, २ मगर, ३ ऊंट, ४ शेर, ४ न्योला ६ विल्ली, ७ कुत्ता, प्रलोमड़ी, ६ रीछ, १० वकरी, ११ चूहा, १२ सॉॅंप।

पिच्यों में —१ मोर, २ चिड़िया, ३ कौन्त्रा, ४ हस, ४ तोता, ६ पिड़िकया।

गोदड़—गीदड़ की कहानियाँ सबसे श्रिधक हैं। गीदड़, सियार श्रथवा सिरकटे को ही कहते हैं। पुराणों में शिवजी के श्रगाल का रूप धारण कर गङ्गा से विवाह करन की कहानो प्रसिद्ध है। शिवजी के कारण श्रगाल का महत्त्व बढ़ना ही चाहिए। बज की लोक-कहानियों में से एक में गीदड़ छुत्तों से भोला दिखाया गया है। कहानी ने बतलाया है कि किसी युग में नगरों में पहले गीदड़ रहा करते थे, जैसे श्राजकल छुत्ते रहते है। छुत्ते ऐसे रहते थे जैसे श्राजकल गीदड़। गाँव से बाहर दोनों थे भाइ माइ। किसी परिस्थितिवश छुत्तों स्विनटंन की 'इण्डियन नाइट्स एण्टरटेनमेण्ट' में सम्रहीत कहानी ''दी प्रस

स्विनटंन की 'इण्डियन नाइट्स एण्टरटेनमेण्ट' में सग्रहीत कहानी ''दी प्रिस एण्ड वजीरस् सन्"

<sup>ै</sup> देखिए मैंकडानल लिखित "इण्डिया'ज पास्ट एण्ड प्रजेण्ट"। गौरागनाय वनर्जी की 'हैलेनिज्म इन ऐन्झिएेन्ट इण्डिया' में १४ वाँ म्रध्याय 'फेविल्स ऐड फोक-लोर' तथा ऐच० ऐच० विल्सन कृत "ऐसेज भान सवर्जेक्ट्स कनेक्टेण्ड विद सस्कृत लिटरेचर, भाग प्रथम तथा ितीय"।

हूँ। मेरी पूजा करो। पूजा के विधान में बहुत-सा पानी उस पर ढाला गया। चर्म ढीला पड़ा, गीदड़ अवसर हूँ ढ कर उसमें से निकल भागा। यह शृगाल की चतुराई इस प्रकार पर्याप्त प्राचीन काल से मानी जाती रही है।

बिल्ली-- कुछ कहानियों में ऊँट, विल्ली, वकरी, तथा लोमड़ी ने गीदड़ से या तो सफलतापूर्वक वदला लिया है या छकाया है। गीदड़ और कॅट की कहानी प्रसिद्ध है। गीदड़ कॅट की पीठ पर नदी के दूसरी पार गया। जब उसका पेट भर चुका तो उसने ऊकरी लगायी। खेत वाला जगा, ऊँट को उसने पीटा । लौटते समय गीदड़ फिर ऊँट की पीठ पर वैठा, बीच धार में आकर ऊँट लोट गया, गीदड़ से ऊँट ने वदला ले लिया। त्रज में यह कहानी आगे गीदड़ की मगर से मैत्री करा देती है। मगर ने उसकी प्राण-रचा की। वह मगर के यहाँ जंगल के छछ स्वादिष्ट पदार्थ ले गया। मगर की स्त्री ने गीदड़ के कलेजा खाने की इच्छा प्रकट की। गीदड़ चौकन्ना हुआ। उसने कहा, कलेजा में घर रख आया हूँ, ले आऊं। इस प्रकार धोखा देकर मगर से उसने प्राण बचाये। तव गीदड और मगर के दाव-घात वैसे ही हुए जैसे ऊपर वताये जा चुके हैं। यह कहानी निश्चय ही पञ्च-तन्त्र की कहानी के आधार पर है। पञ्चतन्त्र की कहानी में गीदड़ के स्थान पर वन्दर है। इसी प्रकार वकरी ने गीदड़ से वद्ला लिया। गीदड़ ने वकरी के 'चैं ऊँ मैं ऊँ आले वाले' ये चार वच्चे खा लिये। वकरी ने श्रवने सीग पैने कराये, तेल चुपड़वाया श्रीर गीदड़ के पेट में भौंक दिये। वच्चे निकल आये। इस कहानी में गीदड़ के स्थान पर भेड़िया होना अधिक उचित है। विल्ली ने गीदड़ को छकाने और अपने प्राण वचाने का वड़ा कौतूहलवर्द्ध क उद्योग किया। एक कुत्ते ने विक्षी का पीछा किया, वह भाग कर एक भिटे में घुस गयी। उसे क्या विदित था कि उसमें गीदड़ होगा। पर अब तो आमने-सामने थे। उसने गीवड़ से तुरन्त जेठ का रिश्ता जोड़ लिया श्रीर कहा कि महाजन श्राया है, रुपये मॉॅंगता है, तुम्हारे छोटे भाई हैं नहीं; तुम उन्हें समभा श्रात्रों। गीदड़ जैसे ही भिटे से वाहर निकला कुत्ते ने उसकी यूथड़ी पकड़ ली। वड़ी खीचातानी हुई। श्राखिर जैसे-तैसे गीदड़ मुँह छुटा कर भीतर भागा श्रीर विल्ली से कहा-भला ऐसे श्रादमी से व्यवहार किया जाता है जो 'न वोले न वोलन दे'। ऐसे ही लोमड़ी ने गीदड़

चिह्न देख कर भाँप लिया। बोला "घर मामा राम राम" श्रीर गीदड़ी से कहा "क्या बात है ? आज घर बोलता क्यों नहीं ?" मगर ने समका घर अवश्य बोलता होगा, मेरे डर से नहीं बोलता। मगर ने ही उसका प्रत्युत्तर दे दिया। गीदंड़ ने कहा कही घर बोला नहीं करते। मगर फिर हारा। एक तीसरा उद्योग उसने फिर किया, रेती में मृतवत् पड़ रहा। गीदड़-गीदड़ी ने आपस में कहा कि यह मरा नही है, मरे हुए तो पादा करते हैं। मगर किर बातों में आगया श्रीर जोर का पार छोडा। गीदड़-गीदडी श्रपने घर श्राये। लोक-कहानीकार ने मगर को बुद्ध वनाया है, यह तो ठीक है, पर एक कहानी में तो उसने सभी पशुष्टों को हीन-बुद्धि दिखाया है। बात यह हुई कि घर की खोज में गीवड-दम्पति अपने बचों सहित एक सिंह की भाट में जा ठहरे। श्रव सिंह से कैसे रत्ता हो। उन्होंने एक नाटक रचा। जब सिंह श्राया गीदड़ी ने श्रपने बच्चों को नोंचा श्रौर गीदड़ से कहा—सिंह पछाड़जी आपके वच्छे शेर का मौंस चाहते हैं। इसीसे शेर भयभीत होकर भागा। एक श्रीर शेर ने ढाढ़स बॅघाया। दोनों पहुँचे। पहली युक्ति से ये दोनों भी भगाये गये। फिर समस्त पशु चढ़कर चले । सबने एक-दूसरे से कसकर पूँ छें बाँँ व ली; कहीं कोई धोखा न दे जाय। लोमड़ी नायक वनी । गीदड़ी ने फिर वही युक्ति की, लोमड़ी का नाम लेते ही वह बेतहाशा भागी। पशुत्रों में भाग-दौड़ मच गयी। एक-दूसरे की पूँछें खिच रही थीं। वे समम रहे थे कि शेर पहाड़ खींच रहा है। इस प्रकार गीदड़ों ने सब पर विजय प्राप्त की त्रीर सुख पूर्वक रहने लगे। लोमड़ी को भी चतुर सममा जाता है पर इस कहानी में वह गीदड़ से परास्त हुई है। रंगे सियार की संस्कृत की कहानी से ही हिन्दी में यह मुहावरा आया है। उसमें भी शृगाल की चतुराई का उल्लेख है, पर वहाँ कहानीकार ने नैतिक दृष्टि से उस रॅगे सियार का भण्डाफोड़ कर दिया है। कुछ भी हो, लोक-विश्वास ही कहानियों में प्रकट हुआ है। इसमें गीदड साधारणतः चतुर दिखाया गया है। कथासिरत्सागर की एक कहानी में भी गीदड़ ने श्रपनी चतु-राई से अपने प्राणों की रच्चा की है। वह एक मृतक मैंसे के पेट में एक छिद्र में से घुस गया। सूर्यातप से वह छिद्र सिकुड़ गया, वह शृगाल उसमें बन्द हो गया । गाँव वाले जब उसे फेंकने आये तो गीदड़ उन्हीं की भाषा में उनसे वोला-में प्राप्त देवता हूँ, तुमसे नाराज

घुसकर प्राण वचाये और हठी गीदड़ी को मनिहार-कुत्तों के पास भन दिया जो उसे फाड़ कर खा गये। किन्तु कुत्ता अपनी 'स्वामि-भक्ति' के लिए विख्यात है। इसीलिए धर्म कुत्ते का रूप धारण कर युधिष्ठिर के साथ गया था। यह हमें महाभारत से विदित है। पर लाक-कहानी में कुत्ते की स्वामिभक्ति की कहानी साधारणतः दृष्टान्त के रूप में आयी है। त्रन की एक कहानी में कुत्ते की इस स्वामिभक्ति की कहानी एक राजा के पुत्र ने ठग की बेटी को सुनाई है कि उस ठिंगनी को उसी प्रकार पछताना पड़ेगा जैसे कुत्ते को मार के लाखा वंजारा पछताया था । काश्मीर की कहानियों में यही कहानी तीसरे पहरे पर पहरे वाले भाई ने राजा को सुनाई है कि कही वह विना यथार्थ वात सममें कोई कार्य न कर डाल, जिससे पीछ पछ-वाना पढ़ें । कहानी सच्चेप में यह है कि एक व्यक्ति के पास एक पालत् स्वामिभक्त कुत्ता था। उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी वो उसने कुत्ते को गहन रख कर एक अन्य व्यक्ति से रुपयं ल लिये। वहाँ चोरी हुइ। इस कुत्ते ने इस चारी का भेर वता दिया और समस्त सम्पत्ति जा चोरी हुई थी उसकी खाज लगा दो। उस व्यक्ति ने कृतज्ञ हाकर कुत्ते के गले म ऋण की भरपाइ का रुका लिख कर लटका दिया और कुत्ते को लोटा दिया। कुत्ता जब अपने स्वामा के पास लोटा ता उसने समभा यह उस व्याक्त क यहाँ स भाग आया ह। उसन विना साचे-सममें उसे मार डाला। पाछे रुका पढ़ कर वह बहुत पछताया । यह कहाना पाश्चम श्रायरलेंड तक श्रार पूर्व म चान वक जा पहुँचो है। भारत म किरथार पहााइया म, मध्यभान्त क दुग जिले मण्डला में, काठियावाड़ क रालूसा स्थान म कुत्त क मान्दर था मठ तक वने हुए है जा पूज जात है। इन कुत्ता का कहाना भा एसी

<sup>े</sup> देखिए श्री रमेश वर्मा की 'गाँव की कहानियां' मे 'मोरत की जिद पति की नासमभी' नामक कहानी पु० २२।

व देखिये 'त्रज की लोक-कहानियाँ' पृष्ठ ५५ । ठगो को ठगने वाला ।

<sup>े</sup> देखिए 'हातिम'स सान्स एण्ड स्टोराज' माठवी कहानी —'दी दल भाव ए किंग।'

<sup>ें</sup> काश्मीरी कहानी में उसने इस कुत्ते का मुल्य मीर मिक मौता भीर उसका रक्का लिखकर कुत्ते के स्वामी के पास मेजा।

को नीचा दिखाया।

लोमड़ी—लोमडी के लिए वर्ज में यहुधा 'लोखटी' शब्द आता है। रूपान्तर से यही 'लोखा' या 'लोका' हो जाता है। वर्ज में हमें खट्टे श्रंगूर वाली लोमड़ी नहीं मिली, न वहीं लोमड़ी मिली हैं जो जानवरों को शान्ति का सन्देश सुनाती है। एक लोमड़ी तो हमें गीदड़ को चकमा देती मिलती है। गीदड़ ने एक मिट्टी का मद्दलना बना लिया है, गोबर से उसे लीप लिया है। कानों में फटे जूते के तले (लीतरें) लटका लिए हैं'। एक तालाब के पास इस प्रकार बड़े रौव से गीदड़ महोदय बैठ गये हैं। जो पशु वहाँ पानी पीने श्राते हैं, उनसे वे श्राप्रह करते हैं कि उनकी प्रशंसा में वे कुछ शब्द कहे। श्राप्रह क्या श्राहा है, श्रन्यथा पानी नहीं पीने दिया जायगा। वह प्रशस्ति यह हैं:

सोने को चबृतरा कोई चन्दन लीपौ है कानों में दो कुण्डल पहिरे कोई राजा बैठी हैं।

श्रन्य पशु तो ऐसे कह कये। लोमड़ी श्राई, उसने कहा— गला चटक रहा है, बोला जाता नहीं; पहले कैसे कहा जाय। पानी पीकर कहेगी। बड़ी कठिनाई से पानी पीने की श्राज्ञा उसने ली, पानी पिया श्रौर कुछ दूर पहुँच कर उसने गीदड़ को सुनाया—

माटी को मद्दलना कोई गोबर लीपो है कानों में दो लीवरे कोई गीदड़ बैठी है।

श्रीर भाग गयी।

कुत्ता—-कुत्ता गीदद श्रीर विक्की का शतु है, यह हम उपर
देख चुके हैं। गीदड़ को उसने नगर से खदेड़ दिया, गीदड़ जब विक्की
की श्रोर से कुछ कहने श्राया तो उसकी थूथड़ी पकड़ ली, जैसे-तैसे
गीदड़ ने श्रपनी रक्ता की। गीदड़ी ने जब चूड़ियों के लिये जिद की
श्रीर गीदड़ को विवश होकर वस्ती की श्रोर जाना पड़ा तो वहाँ उसे
कुत्तों के हाथों श्रच्छा सत्कार प्राप्त हुश्रा। वह भयभीत श्रपने भिटे

कुमार के विवाह का निश्चय हो गया श्रीर वारात चल पड़ी। क्यों कि राजकुमार श्रमी किसी को दिखाया नहीं जा सकता था, श्रतः पालकी में माता श्रीर दासी भी वारात को चली। ये दोनों भावी भय से दुखी श्रीर कातर थी। तभी एक सर्प द्या से द्यार्ट्र होकर सोलह वर्ष का कुमर वनकर पालकी में श्रा वैठा। उसने श्रपनी स्त्री से वचन ले लिया कि वह उसकी जाति नहीं पूछेगी। किन्तु वह दूसरों की भड़काहट में श्राकर जाति पूछने की हठ करने लगी। उसने पानी में जाकर श्रपना वास्तविक रूप प्रकट करके जाति वता दी, श्रीर लुप्त हो गया। सपों को दूध प्रिय है, यह ब्रत की कहानियों में श्रा चुका है। सर्प का श्रस्तत्व हमें वेदों तक में मिलता है। वृत्र श्रीर श्रह सर्प हैं। महाभारत में परीचित का नागयज्ञ एक प्रसिद्ध वार्ता है। कृप्ण का कालिया नाग का नाथना भी उतना ही ज्ञात है। श्रेप भी सर्प हैं जो भगवान विष्णु की शय्या हैं।

चूहा— जिं की कहानियों में चूहा भी आया है। 'चल मेरे चरखे चर्रख चूँ' नाम से एक कहानी कही जाती है। कहानी वालकों के लिए ही है। इसमें चूहा एक बुढ़िया पर द्या करके लकड़ी दे देता है। उसके यहाँ से कुछ सामग्री लकर आगे चलता है। एक वस्तु से दूसरो वस्तु वदलता हुआ वह अन्त में एक से स्त्री लेता है और उस स्ना को वह चर्खे से वदल लेता है। फिर वैठ कर चरखा चलाता है, कहता जाता है 'चल मेरे चरखे चर्रख चूँ, वहू के वदले आया तू'। यह कहानी 'कम सम्बद्ध कहानी' है। एक ऐसा ही अन्य 'कम सम्बद्ध कहानी' में चूहे का उल्लेख और हुआ है। इसमें कीवे ने चूहे से प्रार्थना की है कि वह रानी के वस्न काट डाले क्योंकि रानी राजा से रूठ कर वर्दई को द्रा नहीं दिलाती। वर्द्ध ठूँ ठ में से उसका चने का दौल निकाल कर नहीं देता।

वन्दर—जैसे चूहे की 'चर्रख चूं' की 'क्रम सम्बन्ध कहानी' है, वैसी ही एक बन्दर की है। बन्दर की कहानी नाई से आरम्भ होती है। वह नाई से हजामत बनवाने बैठता है। नाई उसके सोने का बाल काद देता है, अब तो बन्दर हठ पकड़ गया। सोने का बाल दो या उस्तरा दो। वह उस्तरा देकर पियड छुड़ाता है। यह बन्दर उस्तरे से घिसवारे का ।पछीरा, उससे तंल, उससे गुलगुले, उससे भेंस, उससे औरत, उससे दूकान बदलता है, अन्त में दुकानदार बन जाता है।

हैं, जैसी ऊपर कही गयी है। 'प्रख्यतन्त्र में स्वामिमक्ति की कहानी में न्यौले का उल्लेख है। न्यौले ने सर्प से बच्चे की रचा की थी। ब्राह्मणी ने समका न्यौले ने उसका बच्चा खा लिया ख्रौर भरा घड़ा उस पर पटक कर उसे मार हाला। पीछे उसे पछताना पड़ा।

न्यौला—न्यौला सर्प का रातु है। यही कारण है कि संस्कृत के कहानीकार ने उक्त कहानी के लिए, न्यौले को चुना है। पर व्रज की एक कहानी में विना ऐसी किसी स्थिति के भी एक कहानी का प्रधान पात्र न्यौला बनाया गया है। यह न्यौला रानी के पेट से पैदा हुआ है। राजा की अन्य छः रानियों से छः राजकुमार हुए। न्यौला इन राजकुमारों से चतुर निकला। वह अपनी माँ के लिए चतुराई से बहुत सा धन ले आया। वह एक कुम्हार के यहाँ रहा। उसकी सारी सम्पत्ति उसने जान ली और खोद कर कानी गदहिया को खिला दी। घर जाते समय पुरस्कार में उसने वही गदहिया माँग ली। घर जाकर मौंगरी मार-मार कर उससे लीद करायी और उसमें से रुपये निकाल लिये। न्यौले का यह काम पाश्चात्य कहानी 'पस इन दी बूटस' की विक्षी के काम के समक्ष माना जा सकता है। इस बिक्षी ने अपने स्वामी को राजा के समान वैभवशाली बनवा दिया था।

साँप— साँप का कुछ उल्लेख त्रत की कहानियों में हो चुका है। त्रत की कहानियों में साँप उदार प्राणी के रूप में आया है। जिसने उसका उपकार किया उसी को उसने अपनी विहन अथवा मित्र माना और उसकी पूर्ण रूपेण सहायता की। ये सर्प लोक वार्ता में पाताल निवासी हैं। भूमि-गर्भ में मिण-माणिक्य जंदित इनके विशाल भवन हैं। मिण प्रकाश भी देती हैं और जल को फाइ कर उसमें मार्ग भी बना देती है। सपों के राजा 'वासुिक' का वहुत उल्लेख कहानियों में है। ये काट खाते हैं और विष चूस कर मनुष्य को चगा भी कर सकते हैं। इनमें रूप बदलने की शक्ति भी मानी गयी है। चाहे जब ये मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, चाहे जब सर्प का। एक व्रज की कहानी में सर्प स्वयमेव एक दुखिया रानी का पुत्र वन गया था। रानी वाँभ थी, राजा ने दूसरा विवाह करने का विचार किया तभी उसकी दासी ने यह भूँ ठा सवाद भिजवाया कि रानी गर्भवती है। दासी इस भूँ ठ को १६ वर्ष तक निवाह ले गयी, यहाँ तक कि राज-

<sup>े</sup> देखिए 'हातिम'स साग्स एण्ड स्टोरीज'।

टपके का। दैवयोग से टपके से वचने के लिए कुम्हार शेर को गदहा समफ कर चढ़ वैठा। शेर उसे टपका समफ कर भयभीत होकर भागा। पंचतन्त्र की कहानी में भी गीदड़ ने शेर को कुए में गिराकर मार डाला है। गीदड़ ने युक्ति से शक्ति पर विजय पायी है। पर यहाँ की लोक-कहानी में जितनी युक्तियाँ दुर्वल हुई हैं उनसे श्रिवक तेज शेरों ने खोया है।

रीछ,—रीछ भी जंगल का एक खूंख्वार पशु है। इसे भी उप-कार मानने वाला बताया गया है। कई ऐसी कहानियों मिलती हैं जिनमें रीछ ने श्रपने उपकारी नायक की संकट के समय सहायता की है। एक राजा ने श्रपनी लड़की से रुष्ट होकर उसका विवाह ही रीछ से कर दिया। उसका भाई कौशल से फिर श्रपनी वहिन को रीछ के यहाँ से छुड़ाकर ला सका है।

मैढ़क—यें कुछ प्रमुख पशुकों का उल्लेख यहाँ कर दिया गया है। एक मेढ़क की कहानी भी मिली है। एक चुढ़िया निस्सन्तान तुलसा की पूजा किया करती थी। तुलसा प्रसन्न हुई तो वरदान में चुढ़िया ने एक घर का रखवाला माँगा। चुढ़िया पित विहीन भी थी। तुलसा ने आशीर्वाद दिया तो उसके हाथ में एक फफोला उठा। फफोला फूटा तो उसमें से एक मेढ़क निकला। मेढ़क कुछ वड़ा होने पर गंगा स्नान को गया। वहाँ उसने अपना मेढ़क का 'खलगा' (चर्म) उतार दिया, वह एक सुन्दर राजकुमार हो गया। एक सुन्दरी राजकुमारी उस पर मोहित हो गयी। उसने स्वयंवर में मेढ़क का ही वरण किया। एक रात में उसने मेढ़क का खलगा फाड़ फेका। अव कुमार मेढ़क न वन सका। वे प्रसन्न अपने घर लोटे। मेढ़क की यह कहानी भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस अभिप्राय की कहानियाँ अनेकां देशों मे प्रचलित हैं।'

चिड़िया-चिरौटा—पिचयों में चिड़िया, चिरौटा, कीश्वा, पिड़कुलिया (पिंडकी), मोरनी, तोता तो साधारण वर्ग के पत्ती हैं, हस विशेष वर्ग का। ये ही प्रधानतः हमारी लोक-कहानियों में श्वाते हैं। चिड़िया-चिरौटा त्रज में 'गोरैया' को करते हैं। ये बहुत ही घरेल पत्ती हैं। घरों में ही घोंसले रखते हैं, श्रीर घरों के श्रन्न-दान देखिये कॉक्स महोदय कत 'दी माइयानाजी श्राव दी भागंननेशन्स'

स्त हुई, १६३, २१४, २७४, ४१२।

एक अन्य कहानी में ऐसा ही विनियम करता हुआ वर्त, पुर, दही, शूकर के घंटे को साथ लेता हुआ वह एक दाने क घर जा पहुँचता है। वहाँ दाने का नगड़दादा बनता है। वर्त को कौंधनी, पुर को टोपी, घंटे को जूँ प्रकट करके वह दाने को भयभीत कर देता है। बन्दर अमरफल लाकर भी देने वाला है। इस अमरफल वाली कहानी में तो बन्दर को संयोग-मात्र से ही यह काये सौंपा गया है। एक कहानी में बन्दर को लोमड़ी की जैसी चतुराई का रूपक भरने वाला भी बताया गया है। 'हमेन्देड' की कहानी में कुठीला में बन्द बाप-बेटे में से बेटा 'हमें न देडा का ? कहता है तो शेर 'हमेन्देड' समम कर भयभीत भाग खड़ा होता है। वन्दर उसे आश्वासन देकर उसका उपाय करने उसके साथ आता है। उसकी पूछ कुठोले पर जा पड़ती है, वेटा उसे पकड़ कर पिता से कहता है—'काका खैचि'—बन्दर मड़मड़ा कर भागता है। वह हमेन्देड का उपाय जानता है 'काका खैच' का नहीं।

वन्दर भी भारतीय साहित्य और चित्रकला में एक विशिष्ट स्थान रखता है। बानर लोकवात्तों में बन्दर हो गया है, और हनुमान, सुश्रीव, बालि खादि प्रसिद्ध बन्दर ही हैं। बौद्ध साहित्य में बन्दरों का कम खादर नहीं। भगवान सुद्ध ने पूर्व जन्म की कहानियों में से कुछ में उन्होंने खपने बन्दर होने का उल्लेख किया है। बज की साधारण लोक-कहानी में भी बन्दर की नटखट प्रयुत्ति का वर्णन नहीं हुआ मिलता।

होर—शेर जगल का राजा और हिंस पशु है, उसके भय से पशु थरति हैं। पर लोक-कहानी में हमें शेर का ऐसा रूप नहां मिलता। शेर को गीदड़ और आदमी ने विशेषत. छकाया है। गीदड़ तो सिंह-पछाड़ बनकर उसक घर म ही घुस बैठा। आदमा उसकी खीर खा जाता था और अन्त में उससे भयभीत हाकर वह मैदान छोड़कर, परसी थाला छोड़कर भी भाग गया। ऐसी कुछ कहानियां में शेर को खीर खाने वाला बताया गया है। उसके घर म कोठो-कुठोले हैं। खीर ठएडी करके वह बाजार बूरा लने जाया करता है। 'शेर' यहाँ केवल नाम का शेर है, यो वह किसी गाँव का रहने वाला किसान लगता है। शेर का भयभीत होना 'टपके' की कहानी में भी मिलता है। वरसात में शेर अपनी रत्ता के लिये एक कुम्हार के घर में घुस गया। वहाँ उसे सुन पड़ा कि इतना शेर का भी डर नहीं जितना

दिया। जाड़े में ठिटुरता फिरा, उधर चिरैया भुस में घोंसता बना कर जाराम से रहने लगी। किसी-किसी कहानी में चिड़िया के स्थान पर पिंडुकिया का उल्लेख हुआ है। पिंडुकिया भी साधारण पत्ती है, पर यह इतनी घरों में नहीं रहती। घरों से वाहर ही यह अपना घोंसला बनाती है। पिंडुकिया (पिंडकी) भी भोली होती है।

कौद्रा—पित्रयों में कीश्रा लोक श्रीर साहित्य दोनों में श्रिपना स्थान रखता है। यह घरेल पत्ती तो नहीं है, पर घरों की श्रोर श्राकिष्ठ श्रवश्य रहता है। दाना-पानी के लिए यह बहुधा घरों की श्रोर ही जाता है। इसके एक ही गोलक होती है, जो श्रांखों के दोनों छिद्रों में यथा श्रावश्यकता श्राती-जाती रहती है। एक गोलक के कारण 'काने' श्रोर 'कौए' का सम्बन्ध जुड़ जाता है'। प्रातः काल ही यदि कौश्रा घर में श्राकर बोले तो यह माना जाता है कि कोई प्रिय व्यक्ति श्रायेगा। कौए को वड़ा चतुर भी माना जाता है, कौश्रा श्रमर है?। हमारी त्रज की कहानियों में से एक में तो कौए को चिड़ियों ने मूर्ख बना दिया है। उपर उसका उल्लेख हो चुका है। एक में कौए को चतुर श्रोर स्वार्थी तथा शोपक दिखाया गया है। एक में कौए ने साहस श्रोर धैर्य से काम लिया है। उसका दौल खूं टे में समा गया, वह श्रनेको व्यक्तियों श्रोर पशुश्रों तथा वस्तुश्रों के पास 'सहायता-याचना के लिए गया श्रोर जब तक काम नहीं हो गया 'उसने उद्योग नहीं छोड़ा, श्रन्त में सफल हुश्रा।

साहित्य में तुलसी ने 'कागभुसुएडजी' को बहुत सम्मान दिया 'हैं। चे ज्ञानागार हैं। अन्त में यह लिख दिया है 'काग को भाग कहा कहिए हरि हाथ ते लें गयी माखन रोटी'। काग के सम्बन्ध में अनेकों कियाएँ लिखी गयी हैं।

मोरनी श्रीर हंस—मोरनी और हंस ये कहानी के उस कोए के काने होने की एक कारण निर्देशक कहानी है। इन्द्र पुत्र इयन्त की श्रा बन कर बनवास में सीताजी पर ऋपटा। नीताजी ने एक तिनका किंका, वह जयन्त का पीछा करता गया। उसने श्रास फोड़ दी। तभी से की श्रा काना हो गया।

्य प्रमर होने की कारण निर्देशकवार्ता में कहा गया है कि कौए को भगरोती मिल गयी थी। वह भगरौती उसने एक वेल पर वैठ कर साथी। कौथा भी भगर हो गया, भीर वेल भी भगरदेत होगयी।

पर ये पलते हैं। हरेक घर में यह दृश्य देखने को मिल सकता है कि चिड़िया-चिरौटा दोनों मिलजुल कर घोंसला बनाने में व्यस्त हैं। श्रंडों से बच्चे निकल श्राने पर दोनों ही बारी-बारी से चुगा लेकर श्राते हैं श्रोर उत्कंठित बच्चों को खिलाते हैं। चिरैया-चिरौटा के ऐसे जोड़े को देखकर एक सद्गृहस्थी का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। किसी-किसी कहानी में चिरैया-चिरौटा भूमिका रूप में श्राये हैं। इनसे राज दम्पत्ति को शिचा दिलायी गयी है। 'चिरैया' की मृत्यु हुई। इसने चिरौटा से कहा कि दूसरी शादी मत करना। मेरे बच्चों को कष्ट पहुँचेगा। ये बातें राजा श्रीर रानी ने सुनीं। रानी ने भी राजा से कहा—श्राप मेरी मृत्यु के उपरान्त दूसरा विवाह न की जिएगा नहीं तो बच्चे दुखी होंगे। इस शिचा के श्रनन्तर भी राजा ने विवाह किया श्रीर कहानी श्रागे बढ़ती चली गयी, जिसमें विमाता की श्रकुपा श्रीर रोप का वर्णन हुश्रा।

पिडुिकया--चिरैया-चिरौटा की गृहस्थी है। दोनों ने खिचड़ी बनाई। चिरौटा नहाने गया, चिरैया खा-पीकर श्रौर हॅहिया में छेद करके सो रही। चिरौटा ने यह कांड देखा तो कृद्ध होकर उसे कुएँ में डाल दिया। कौए ने उसे निकाला तो चिरैया ने कौए से कहा कि 'त्राली गीली खाहु, सो सुखइ चौं न खाउ'। कौत्रा मान गया। चिरैया के परामर्श से जब कौ आ अपनी चौंच तेज कर रहा था, विसविस कर, चिड़िया उड़ गयी। जहाँ इस कहानी से कुछ स्त्री-चरित्र पर किंचित प्रकाश मिलता है, वहाँ प्राण-रत्ता के लिए चतुराई का उपयोग करने का उपदेश भी अत्यन्त स्पष्ट है। एक चिड़िया का साहस अत्यंत श्रद्भुत है। उसने श्रनेकों कष्टों में भी श्रपने साहस, धैर्य श्रीर तत्पर बुद्धि नहीं छोड़ी, फलतः राजा को भी उसके सामने तुच्छ होना पड़ा। यह एक क्रम-सम्बद्ध कहानी है, बचों के योग्य अत्यन्त हलके श्रमिप्रायों से पूर्ण, साथ ही सतुक वाक्यावली के प्रभाव से परिपूर्ण। इस चिडिया ने कौए के साथ खेती भी की है। कौए ने चतुराई स्रौर घोखे से काम लिया। जब तक परिश्रम का काम रहा, कौ आ वहाने से टालता रहा। जैसे ही वाँटने का श्रवसर श्राया तुरन्त साथ चल दिया, श्रीर भुस चिड़िया को दे दिया, श्रत्न स्वयं ले लिया। शोषण की ऐसी कहानी आज का उर्वर मस्तिष्क भी नहीं गड़ सका है। पर लोक-कहानी यहीं नही रुकती। कौए ने श्रन्न खा-पीकर समाप्त कर

वज की ग्रन्य कहानियाँ--यहाँ तक साभिप्राय उद्देश्ययुक्त कहानियों का परिचय दिया गया है। इनके अतिरिक्त कहानियाँ श्रनेक श्रौर निविध हैं, यह हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं। उन पर पृथक-पृथक विचार करना समुचित नहीं होगा। अत पहले तो हम उन कहानियों के रूपों पर विचार करेंगे। लोक-कहानियों के रूपों पर विद्वान पहले विचार कर चुके हैं। श्री वर्न महोदया ने लोक-कहानियों पर विशेष परिश्रम करके उनके सत्तर (७०) रूप निश्चित किये हैं जो भारोपीय परिवार की कहानियाँ हैं। दूसरे शब्दों में ये रूप भारत में भी मिलते हैं श्रीर यूरोप में भी मिलते हैं। इन कहानिया के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ये त्रार्य-जाति से सम्बन्धित हो सकत हैं चोर इनका मूल निर्माण उस समय हुछा होगा जब समस्त श्रार्थ परिवार एक स्थान पर रहते होंगे। हम यहाँ उन कहानियो के रूपो का उल्लेख फरेंगे जो हमें त्रज में अपने अनुसन्धान से प्राप्त हो चुके हैं-। इसके उपरान्त इन कहानियों के श्रिभेशायों पर कुछ विचार कर सकेंगे।

## व्रज की कहानियों के मान्य रूप--

श्री० वर्न महोद्या ने ऐसे ७० ह्नप दिये हैं। ये भारो-पीय परिवार के ह्नप माने जा सकते हैं। त्रज्ञ के इन ह्नपों में से ४, ०, ३, ४, ४, ६, ७, ६, १०, ११, १२, १३, १६, १८, २४, २४, ३२, ३७, ४२, ४३, ४४, ४६, ४७, ४८, ६६, ६६, संख्या के ह्नप स्पष्टतः मिल जाते हैं। इनमे नाम श्रीर स्थान श्रवस्य ही भारतीय संस्कृति के श्रवुक्त हैं। यथाथ में नाम श्रीर स्थान लोक कहानीकार के लिए कोई महत्य नहीं रखते। यह 'कोई' से भी काम चला लेता है। किन्तु कहानियां के श्रमिश्रायों को वह श्रद्धारण रखने की चेष्टा करता है।

## कहानियों मे विविध स्रभिप्राय--

अब हमे बज की कहानियों मे प्राप्त विविध अभिप्रायों पर फुछ निचार करना है। बज की कहानियों में हमें निम्निलिखित

<sup>े</sup> देखिये वर्ने लिखित 'हैउबुक याव फोक्लोर'

९ 'समित्राय' से तात्वयं मैदिफ (Matif) से है।

क्षा में नायक नहीं हैं जिस क्षा में अन्य पत्ती। मोरनी वो तो एक कहानी में राजपुत्री का सम्मान मिला है। उसका विवाह एक राज़-पुत्र से कर दिया गया है। राजपुत्र ने भी उसे स्वीकार कर लिया है। वह अपनी दुलहिन को किसी को दिखाता नहीं, पर रात्रि में वह सारे कार्य कर देती है जो उसे दिये जाते हैं। यह चौका लगा देती है। वह आवश्यकता पड़ने पर अग्न आदि बीन देती है। यह मोरनी जन आन्त में एक बार अकेली रह जाती है, और पीने का पानी समाप्त हो जाता है तो दुखी होती है, उस समय शिव-पावती की कृपा से वह सुन्दरी सी बन जाती है।

हंस-हंसनी का उल्लेख उपकार मानने वाले प्राणियों की भाँति हुआ है। ये अपने उपकारी को अपनी पीठ पर बैठा कर उसके अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देते हैं। हंस का ऐसा रूप हमें नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी में भी मिल जाता हे। हंस दूत का कार्य भी करता मिलता है, अज लोकवार्ता में तोता उतना प्रिय नहीं हुआ। साधा-रखत तोता भी दूत का कार्य करता है। तोता मैंना का साथ है। धाद के कहानीकार ने तोता-मैंना को पुरुप-स्त्री के चित्रों के उद्घाटन का माध्यम बनाया है।

इस प्रकार पित्तयों के वृत्त कहानी में आये हैं। यहाँ हमने पित्तयों के सभी वृत्तों को सिम्मिलित कर लिया है—वे पत्ती चीहें किसी कहानी में भूमिका के लिये हों, अथवा प्रासिद्धक हों, अथवा यथार्थ कहानी के विपय हों। पशु-पित्तयों की कहानियों में बहुधा किसी न किसी प्रकार का अभिप्राय और उद्देश्य अवश्य मिलता है। जैसा ऊपर दूसरे अध्याय में वताया जा चुका है, ऐसी भी कहानियां होती हैं जो मात्र मनोरक्षन के लिए ही होती हैं। पित्तयों का विशेष उल्लेख अधिकांशत क्रमसम्बद्ध कहानियों में हुआ है। क्रम सम्बद्ध कहानियों पर कुछ विशेष प्रथक भी लिखा जायगा। पशु पित्तयों की ये कहानियों स्पष्ट ही दो कोटि के पाठकों के लिए हैं एक तो वहुत छोटे वालकों के लिए । इन कहानियों में अभिप्रायों का रूप वहुत ही स्थूल हैं, कहानी बहुत ही विनोदमय रहती है। छन्द-बद्धता. क्रमसम्बद्ध हुहरावट ये इन्हीं कहानियों में विशेष मिलती हैं। शेष कहानियों गम्भीर और बड़ी होती हैं।

शरीर मृत श्रवस्था मे शव-रूप में पास ही विद्यमान होता है | पर ऐसी भी कहानियाँ हैं जिनमें शरीर का ही रूप परिवर्तित हो जाता है। साधारण लोक-बार्त्ता श्रीर विश्वास में कामरूप श्रौर बंगाले के जादू का बहुत उल्लेख होता है। यहाँ ऐसी जदूगरनियाँ मानी गयी हैं जो मनुष्य को तोता, वकरा या मेड़ा वना लेती हैं। वे इच्छानुरूप उसे मनुप्य भी बना सकती हैं। तोता, वकरा भीर मेंदा बनाकर तो बन्धन में रखने की वात होती है। इस प्रकार कितने ही पुरुषों को बन्धन में टाल लंने का उल्लेख ढोला के उस भाग में हुआ है जहाँ नल के पिता राजा प्रथम श्रीर मंभा गंगारनान के लिए जाते हैं। वहाँ फ़लसिंह पजानी से भगड़ा हो जाता है। वह इन टोनों का रूप बदलकर श्रपने साथ ले जाता है। किसुना के विवाह के प्रसंग में भी यही है। दो जादूगरनियाँ किसुना श्रीर होला दोनों पर मुख हो जाती हैं श्रीर उन्हें मेंदा वना लेती हैं। श्राल्हा की प्रसिद्ध लोक-गाथा में विशेषतः 'इन्दल के विवाह' में इस विद्या की चोटों का पूरा उल्लेख है। यह रूप परिवर्त्तन साधारणतः तो यों ही इच्छा पर होता प्रतीत होता है। पर कहानियों में कभी-कभी दो विथियों का विशेष उल्लंख हैं—एक है गले मे रस्सी वाँधना। कथासिरत्सागर में भाव शर्मा की कहानी में सौमदा ने भावशर्मा को बनारस (बाराणसी) में गले में रस्सी वाँव कर ही वैल बनाया है। बन्धमोचनिका न उसी रस्सी को खोल कर उसे पुन. मनुष्य कर लिया है। दूसरी विधि कील ठीकने की है-सिर में कील ठीक देने से पत्ती वन जाने की बात कहानियों में आई है। बज की 'फूलनदेई-कोलनदेई' कहानी मे विमाता ने अपनी पत्नी भी पुत्री को कील ठोक कर ही चिड़िया बना दिया है। प्रेम गाथात्र्यों में भी एक गाथा में कील ठोक कर एक वालिका चिड़िया बना दी गयी है। विद्या से स्वयं ही पत्ती घन जाने की कहानी हम 'प्रवन्य-गीतां' के अध्याय मे 'चन्द की कहानी' में भी पढ़ चुके हैं। जादू से पत्थर गन धमित्राय तत्व प्रमुख रूप से मिलते हैं—

१—प्राण-प्रवेश—एक शरीर से प्राण छोड़ कर दूसरे में प्रवेश करना। 'प्राण प्रवेश' करना एक विद्या मानी गयी हैं। इस विद्या को मूलतः जानने वाले नट माने गये हैं। एक नट ने कच्चे सूत की श्रॅंडिया श्राकाश में फेंकी। उसका सूत सीधा श्राकाश में दूर तक खड़ा चला गया। नट उस पर चढ़ कर उपर गया। वहाँ से उसके हाथ पैर तथा श्रन्य श्रद्ध कट कर गिरे। नाटना मती हो गयी। नट भी जीवित श्राकाश से लौट श्राया। बुलाये जाने पर नटिनी राजा के महलों में से निकली। (श्रा) राजा ने विद्या सीखी—उसके साथ जाने वाले नौकर या नाई ते भी सीख ली। राजा ने जब परीचार्थ श्रपना शरीर छोड़ कर मृत तोते में प्रवेश किया तभी नौकर ने श्रपना शरीर छोड़, राजा के शरीर में प्रवेश किमा,। यह घटना 'कथा सरित्सागर' में 'योगानन्द' के सम्बन्ध में भी दी हुई है। योगानन्द मृत नन्द के शरीर में प्रवेश कर गया था।

२—प्राणों की अन्यत्र स्थिति—प्राण-प्रवेश में भी शरीर को प्राणों से एक भिन्न वस्तु माना गया है। शरीर से प्राणों की प्रवक्ता की कल्पना पर प्राणों की अन्यत्र स्थिति मानी गयी है। प्राणों की यह प्रथक स्थिति दानवीं (दानों) म मिलती है। उनके प्राण किसी बगुले में, किसी तोते म रहते हैं। यह वगुला या तोता कही किसी जल से घरे स्थान में सॉप-विच्छुआं से लदे किसी वृद्ध पर टॅगा होता है। पिंजड़े पर हाथ लगते ही प्राणाधिकारी व्यक्ति के सिर में द्दं होने लगता है। नायक उसे मार ही डालता है। ढोला में राजा नल ने मीमासुर दाने को इसी प्रकार मारा था। प्राणों की स्थिति की एक कहानी में एक राजकुमार के प्राणों को हार में माना गया है। उसकी विमाता जब हार पहन लेती है, राजकुमार मृत रहता है। उतार के रख देती है, जीवित हो जाता है।

कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। वह दूसरा

मृत-पति से जिस रानी का विवाह हुआ है, वह अपने पित के शय में गड़ी कीलें घीरे-घीरे निकाल गड़ी है, केत्रल एक दो कीलें रह गयी हैं। तभी उसे यड़ी जोर की नीद आती है, वह दासी को उसका भार सौंप कर सो जाती है। दासी उन कीलों को उखाड़ लेती है, तभी वह राजा जीवित हो उठता है। दासी श्रपने को रानी बनाती है। भैया दौज की एक कहानी से कीलों के स्थान पर घास उखाड़ने का उल्लेख है। केवल भोंहों की घास रह गयी है, तभी उक्त स्थिति उपस्थित हो जाती है। विमाता द्वारा श्रपनी पुत्री को सपन्नी-पुत्री के वर के साथ धोखे से भेजने की बार भी ऐसी ही है। इसमें विमाना ने सपन्नी-पुत्री को कील ठोककर चिड़िया बना दिया है। मनुष्यों को भी इस प्रकार बदलने की बात कहानियों में हैं। इन कहा-नियों में पहला दूल्हा काना और कुरूप है। कही विवाह मे इससे अड़चन न हो इसलिए मार्ग में कोई दरिद्र सुन्दर पुरुष मिल जाता है, उसे विचाह में स्थानापन्न वर वन जाने के लिए सम्रद्ध कर लिया जाता है। 'राजा-चन्द्र' की कहानी में भी इसका उल्लेख है। एक कहानी में एक ब्राह्मण को शिव की कृपा से केवल बारह वर्ष के लिए ही एक वालक मिला है। वालक अपने मामा के साथ वनारस पढ़ने जा रहा है। तब मार्ग मे उसे पकड़ कर कुहूप वर के स्थान पर कर दिया जाता है।

४—चीर पर लेख—ऐसी सभी कहानियों में जिनमे कुह्प वर के स्थान में कोई सुन्दर वर आपन्न किया गया है, बहुवा यह उल्लेख रहता है कि उन वरों ने उस सुन्दरी के चीर के एक छोर पर अपनी आँख के काजल से अपना वृत्त लिख दिया है। वह सुन्दरी तब उसी अज्ञात राज-कुमार अथवा पुरुष को अपना वास्तविक पित मानती है।

६—संकेत—कहानियों में संकेत का उपयोग रोचक होता है। एक कहानी में रानी ने श्रपने पित के शरीर में प्रविष्ट नाई का भेद सकेत से ही जाना। राजा का सकेत था कि वह पानी पीते समय उसमें ठॅगली दालना था। किन्तु

जाने की वात भी प्रसिद्ध है श्रौर लोक-कहानियों में श्राती है। ब्रज की प्रचलित कहानियों में एक कहानी में कितने ही व्यक्ति एक विशेष स्थान पर पहुँचने से पूर्व ही पत्थर वन गये हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे से सुनाई पड़ने वाली ध्वनियों से आकर्षित होंकर पीछे देख लिया है। मन्त्रों के जोर से या त्रान लगा कर पत्थर बनाने की चर्चा ढोला में उक्त स्थल पर पञ्जावी के प्रसङ्ग मे हुई है। श्रमिशाप से पत्थर होने की बात 'यारु होइ तो ऐसो होइ' जैसी कहानी मे है। राजकुमार से भेद खोलते-खोलते वजीर-पुत्र पत्थर का होता चला गया। इसी प्रकार 'तमोली की जोरी' उस वृत्तान्त को सुनते सुनते पत्थर की होती चली गयी। 'गुरु-चेला' कहानी में तो 'जादुई चोटें' हुई; उसमें वैल, घोड़ा, मच्छी, मगर, चील, याज, हार, नट, श्रनार का दाना, मुर्ग श्रीर बिङ्की बनकर एक ने दूसरे पर श्रिधकार करने श्रीर बचने की युक्ति की है। अन्त में चेले ने गुरु पर विजय पायी और मुर्गा वने गुरु को उसने विल्ली बन कर समाप्त कर दिया।

रूप-परिवर्तन का साधारण गुण इन कहानियों में सपीं में मिलता है। वे इच्छा से मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं।

एक कहानी में यह रूप-परिवर्तन किसी विद्या के कारण नहीं हुआ। एक रानी के साथ एक मालिन ने धोखा किया। उसे तो कुए में डाल दिया, स्वय रानी वन गयी। वह रानी अनार, साग, आम आदि वनी और अन्त में एक वहे आम में भीतर गुठली की जगह वह स्वयं प्रस्तुत हुई। जो उस आम को लेगया था उसने आम में से निकलने वाली उस सुन्दरी का पालन-पोपण किया। अन्त में राजा ने उसे पहचाना और मालिन को द्र्य दिया।

४—धोखे से स्थान महण जिस प्रकार ऊपर मालिन की पुत्री ने रानी का स्थान घोखे से प्रहण कर लिया है, उसी प्रकार स्थान प्रहण करने की चौर भी कई कहानियाँ हैं। पोषणार्थ कभी वहाँ श्रा ही निकलेगा। ढोला में मोतिनी ने 'नल-पुराण' सुनने का उपाय निकाला है। दुनिया भर में से पंडितों की खोज की जा रही है जो नल-पुराण सुना सके। कही रोज चूड़ी मौरने श्रीर नई चूड़ी पहनने का सकल्प है। पित के श्रथवा पित के मित्र मिनहार वन कर श्राने की सम्भावना है। कही पित्तयों को नियमित चुगा देने की विधि है। कोई पित का मित्र पत्ती (हंस श्रादि) उधर श्रा ही जाय। तमोली की छोरी ने श्रपनी पुत्तिकाएँ बनवा कर खड़ी कर दी हैं। उनसे बात करने वाला पकड़कर उसके सामने ले जाया जाता है।

१०—सत की रचा—ऊपर अविव मॉॅंगने का उपाय भी सत की रचा का ही एक उपाय है। सत की रचा की अद्भुत युक्ति कथासिरिसागर की 'उपकोपा' की कहानी में मिलती है। वज में ठाकुर रामप्रसाद की कहानी में उसी का एक प्रामिंग हपान्तर मिलता है।

११—सत की तोल—कहानियों में पुप्पों को सत की तोल माना गया है। यह पुरुप ससर्ग में आने से पूर्व का 'सत' हैं। जब तक कुमारी का किसी पुरुप से स्पर्श नहीं होता वह फूलों से तुल जाती है। स्पर्श हो जाने पर वह फूलों से नहीं तुल पाती। यह सत की तोल केवल 'सत' की परीचा के लिए ही नहीं है, गुप्त रूप से कोई पुरुप सम्बन्ध कुमारी से हुआ है, इसका भी भेद खोलने वाली है। कथासरित्सागर में सत की परीचा के लिए शिवजी ने पति-पत्नी को एक-एक कमल दे दिया है। सत हिगने पर यह कमल मुफ्तों जायगा।

१२—श्रापत्ति सूचना के साधन—जैसे कथासिरत्सागर में 'सत' की सूचना कमल से मिलती है। वैसे ही सद्गट श्रथवा श्रापत्ति की सूचना देने की भी कई विधियाँ मिलती हैं। एक कहानी में दूध का कटोरा माँ को दिया गया है, दूध का रक्त हो जाय तो पुत्र सद्घट में हैं। मित्रों ने परस्पर फूल दिये हैं। मुर्काने पर मित्र पर सद्घट श्राने की सूचना मिलती है। एक कहानी में श्राम का पौधा पेसे संकेत जो पहेली का कार्य करते हैं, वे कई कहानियों में मिलते हैं। ऐसे सकेतों की चर्चा इस अध्याय के 'वुकी अल' वाले अंश में पहले हो चुकी हैं। ऐसी सकेतों में वहुधा पुष्प का उपयोग होता है। कथासिर-स्सागर में 'मन्न स्वांमी' के शिष्य देवदृत्त को भी सुशर्मा राजा की पुनी श्री ने ऐसा ही संकेत किया है। उसने फूल दॉतों से तोड़ कर नीचे गिरा दिया। गुरू ने इसका अर्थ यह वताया कि उसने तुम्हें 'पुष्प दन्त' नाम की वाटिका में बुलाया है। अज की कहानियों में भी पुष्प का उपयोग हुआ है।

७—पहेली सुलमाना—पहेली सुलमाने श्रथवा पहेली बुमाने से कहानियों में कहा तो प्राण रच्चा का उल्लेख हुआ है, कही राज्य-रच्चा हुई है, कही श्रभी प्सित वस्तु श्रथवा प्रेमिका मिली है। कथा सिरित्सागर में वरुचि ने ऐसी ही एक पहेली बुमाकर राज्ञस को श्रपना ऐसा मित्र बना लिया कि स्मरण करते ही वह उपिथत हो जाता है। अज की पहेली संबधी कहानियों पर उत्तर विचार हो चुका है?।

प्रस्ति की आन—िश्चयाँ कभी छल बल से ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पड़ गयी हैं जो उनके पित नहीं। वे उन श्चियों से विवाह करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसी श्चियाँ ऐसे व्यक्ति से छ महीने की अवधि के लिए यह आन कर लेती हैं कि वह उनकी वहिन और वह भाई। इस आन में प्रायः छः महीने ही रह जाते हैं। ढोला में मोतिनी ने नल के समुद्र में गिरा दिये जाने पर और सेठ के पुत्रों द्वारा राजा के यहाँ पहुँचा दिये जाने पर यही आन रखी है।

६—विछुड़े पित से मिलने के उपाय—विछुड़े पित से मिलने के उपायों में से सदावर्त्त का उपाय तो बहुत काम में त्राता है। ऐसी विछुडी रानी स्वय ऋपें दाथों से सदावर्त्त वॉटती है, इस आशा मे कि उसका पित उदर

<sup>ै</sup> देखो इसी पुस्तक का पृष्ठ ४२८।

र देखो वही, पृष्ठ ४२८।

छीकेगा श्रीर यदि कोई प्रत्येक वार यह नहीं कह देगा 'ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें' तो वह मर जायगा। व्रज की भेंयादूज़ं की कहानी में उक्त संकटों के साथ वारात के घर पहुँचने पर पानी न मिलने का भी संकट हैं। भैयादूज की कहानी धार्मिक महत्व रखती हैं। उसमें इन सकटों की भविष्यवाणी वहिन ने सुनी हैं, श्रीर वहिन ने ही भाई की रचा की हैं। श्रन्य कहानियों में यह कार्य साधारणतः मित्र; ने किया है। घोड़े द्वारा दी गयी भावी संकटों की सूचना में विपाक भोजन श्रीर मंत्र-कीलित भस्मक पोशाक है। उस भस्मक पोशाक का वर्णन जर्मनी की 'फेथफुल जोह्न'नाम की कहानी में भी मिलता हैं।

१४-पशु पित्तयों की श्रमिभावकता-जिस कहानी में घोड़े ने राजकुमार को भावी आपदाओं की सूचना दी है, उसमें उस घोड़े का रूप श्रमिभावक जैसा ही हो गया है। माँ उसके विरुद्ध हो ही गयी है, पडयन्त्र उसी का है। पिता माँ के वश में हैं। घोड़ा ही उसकी रचा करता है। एक अन्य कहानी में घोखा देकर सौतों ने एक राजरानी के पुत्र को घूरे पर फेंक दिया है। उसका पालन अवलक कुतिया तथा उसके वाद कट्टर घाड़े ने किया। घोड़ा तो उसका श्रमिभावक ही वन गया। १६—खोये-विछुटों के श्रमिभावक—कहानियों में ऐसे धर्म-पिता श्रीर धर्म मातात्रों का वहुधा उल्लेख हुश्रा है। 'ढोला' में राजा नल की परित्यका माँ को एक सेठ ने अपनी पुत्री माना, श्रीर उसो प्रकार पालन-पोपण किया। नल नानाजी के यहां ही पला। जगददेव के पवारे में राज-पुत्री के मह पिता-माता के लिए घातक होने के कारण उसं फेक दिया गया। उसका पालन छम्हार ने किया। किसी-किसी कहानी में धोवी ने पालन किया है। 'देवी'

भारत में आज भी छीक होते ही ये शब्द कहना मावश्यक सा समभा जाता है, छीक छत्रपती घटे पाप, बढ़े रती'।

दिया गया है। पौधा मुर्मा जाय तो सममना होगा कि नायक मर गया।

१३—भावी छापत्ति की सूचना—कई विलच्या कहानियों में भावी छापत्ति की सूचना छोर उसके निवारण का उपाय भी दिया गया है। यह सूचना तोतों के द्वारा पिचयों के जोड़ों के द्वारा हमें जज की एक लोक-कहानी में मिलती है। मैयादूज की कहानी में छागामी संकट की सूचना ग्वारिया ने ही है। एक डेनमार्क की छोर जर्मनी की कहानी में कौए वताते हैं। एक दूसरी कहानी में छमिशाप के रूप में युच्च-स्थित देवताओं की वाणियाँ यह सूचना देती हैं। जज की एक कहानी में यह सूचना घोड़े द्वारा भी दी जाती रही है। दिच्चण की एक कहानी में राम लहमण नाम की कहानी है सङ्कट या आपदाओं की सूचना उल्लुओं के जोड़े ने दी है। १४—भावी सङ्कट—बहुधा ये भावी सङ्कट तीन अथवा चार होते हैं।

त्रज की कहानियों में ये सङ्कट हैं-

- १. युत्त या उसकी शाखा दूट कर गिरना।
- २ द्वार का गिरना।
- ३. सर्प का काटना।

ढोला में द्वार के गिरने का कारण भी कल्पित कर लिया गया है। नल ने फजरी बन के दाने को मार कर द्वार पर चिनवा दिया था। उसी दाने का संकल्प था कि ढोला जब गौने को आयेगा तो उस पर गिरेगा। अन्य कहानियों में इसका अथवा अन्य किसी का कारण नहीं दिया हुआ है। कथा-सिरत्सागर वाली कहानी में दिये संकट ये हैं:— १—हार, यदि राजा उसे पहन लेगा तो वह गला घौंट कर मार डालेगा। २—आम्न-गृज्ञ—इसका फल खाने से मर जायगा, ३—विवाहार्थ जिस मकान में प्रवेश करेगा वह गिर कर मार देगा, ४—अपने शयनागार में जाकर वह सौ वार

<sup>े</sup> कयासरित्सागर पृष्ठ २५।

लाना । स्वर्ग से समाचार लाना-श्रादि ।

२०—दूखती श्राँखों का वहाना—लोक कहानियों में दूखती श्राँखों का वहाना बहुत साधारण है। दूती से लाल श्रथवा मिण हथियाने क लिए वजीर श्रथवा मित्र को श्राँख दूखने का बहाना करना पड़ता है। उसकी श्रोंपिं मिण है। बदकार माता श्रपनी दूखती श्रोंखों के लिए शेरनी का दूध श्रोर श्रखोंवर का दूध लेने श्रपने पुत्र को भेजती है। दूखती श्रोंखों की श्रीपिंध के लिए ही ऊँट का रक्त माँगती हुई दूती घूमती है श्रोर ऊँट के मारे जाने का भेद लगाती है।

इसी प्रकार इन कहानियों में अन्य अभिप्राय ये मिलते हैं.— २१—जादू की पुड़िया—एक से घूल का तूफान, एक से जङ्गल, एक से आग पैदा होना, एक से पानी ही पानी।

- २२—उँगली में अमृत—शिवजी तो यों भी प्राण दे सकते हैं, फिर भी उनकी छोटी उँगली में अमृत की कल्पना है। करवा चौथ की कहानी में छोटी भावज की छोटी उँगली में अमृत है।
- २३—खून से लाल बनना—एक-एक बूँद खून नदी में गिरता है और लाल बनता जाता है। एक कहानी में वालक उत्पन्न होने के समय से ही दो लाल प्रति दिन मुख से डालता है।
- २४—सिर तथा धड़ श्रलग—दानों के यहाँ बन्दी राजकुमारी इसी रूप में मिलती है। उसका सिर श्रलग धड़ श्रलग। दोनों को मिला देने से वह जीवित हो उठती है।
- २४—बांसुरी से नाच—ऐसी वाँसुरी साधू अथवा जिन्न अथवा प्रेत से प्राप्त होती है जिसके वजान से सुनने वाले नाच उठें। एक ऐसी बाँसुरी भी मिलती है जिसके वजाने से इन्द्र-सभा और अस्सराओं का नृत्य प्रस्तुत हो जाता है।
- २६ आकाश में उड़ने के सायन लोक कहानियों में आकाश में उड़ने की वातें भी आयी हैं। उड़न खटोला कोई भी बढ़ई या खाती बना लेता है। यह खाती उड़न खटोला न बना कर काठ का उड़ना घोड़ा भी बना सकता है।

के पुजारी बहुधा कोली या कुम्हार होते हैं। महाभारत में कर्ण का पालन सूत ने किया था।

१७---भाइयों का विश्वासघात---राजा नल की कहानी में मामात्रों ने विश्वासघात किया है। मोतिनी को अधिकार में करने की दृष्टि से उन्होंने नल को समुद्र में फैंक दिया है किन्तु यह विश्वासघात सौतेले भाइयों में बहुधा दिखाया गया है। 'न्यौला भइया को कहानी' में भी इसी का एक रूप है। एक दूसरी रोचक कहानी में पिता की आज्ञा से सभी भाई पिता द्वारा चाही हुई वस्तु की खोज में चलते हैं। सबसे छोटा श्रौर विमाता का पुत्र ही उसमें सफल होता है, पर वे उससे घोला देकर छीन लेते हैं। उसके प्राण जैसे-तैसे बचते हैं। उनका भेद तब खुलता है जब प्राप्त वस्तु का भेद वे नहीं जानते। छोटा भाई ही आकर उस रहस्य को प्रकट करता है श्रीर भाई दंडित होते हैं। १८-माता का पुत्र-विरोधी होना-कहानियों में माता को भी पुत्र के विरुद्ध कार्य करने छौर उसके जीवन को नष्ट करने में व्यस्त दिखाया गया है। एक कहानी में तो माँ श्रपने छोटे बच्चे को इसलिए मार डालती है कि वह प्रेमी से मिलने में बाधक होता है। एक कहानी में एक दाने के वश में पड़ कर माँ अपने बालक को उन कठिन स्थानों में भेजती है जिनका परामर्श वह दाना देता है, श्रीर जहाँ से जीवित श्राना दाने की दृष्टि में श्रासम्भव है। एक श्रन्य कहानी में ऐसा ही कार्य राज्ञसी-विमाता करती है। एक कहानी में माता केवल इसलिए पुत्र को मार डालना चाहती है कि उसने एक घोड़ा खरीदने में ही सब धन व्यय कर दिया है। उसे भय है कि ऐसे तो बस समस्त राज्य का नाश कर डालेगा।

१६—सङ्कटाकीर्ए कार्य सौंपना—इन लोक कहानियों में बहुधा नायक को सङ्कटों से परिपूर्ण श्रमम्भव प्रतीत होने वाले कार्य सौंपे जाते हैं। ऐसे कार्य प्रायः ये हैं—शेरनी का दूध लाना, श्रखैयर की पत्तियाँ या दूध लाना, श्रमरफल लाना, काले गांड़े (गन्ने) लाना, पुहुप गन्धा के पूज की साधारणतः एक युक्ति का विशेष प्रयोग होता है। यकरी श्रथवा हिरन को मार कर उसके खून मे कपड़े रँग कर भेज देना। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति की श्रॉखें भी साची में मॉॅंगी गयी हैं। हिरन की श्रॉखें ही उनके स्थान पर भेजी गयी हैं।

३६—एक को कुछ दूसरे को कुछ—कहानियों में कभी-कभी दो व्यक्तियों का अन्तर स्पष्ट करने और एक पर भाग्य की छुपा दिखाने के लिये इस उपाय से भी काम लिया गया है। उसी युत्त से एक मनुष्य को पके वेर मिलते हैं, दूसरे को कच्चे। एक आले में से एक को पेड़े मिलते हैं, दूसरे को ढेल। एक के पहुँचने पर घर में सोना वरसता है, दूसरे के पहुँचने पर वीछू-साँप वरसते हैं। एक को तालाव में हाथ डालने पर लाल मिलते हैं, दूसरे की सीप घोंघे। ३७—आयु वाँटना—ऐसी कहानी भी हैं, जिनमे पित की आयु

३७—श्रायु वॉॅंटना—ऐसी कहानी भी हैं, जिनमे पित की श्रायु कम है, किन्तु उसकी श्रायु शिव ने उसकी पत्नी की श्रायु में से काट कर बढ़ा दी है।

३म—शिव-पार्वती—शिव ,श्रीर पार्वेती कहानियों में बहुधा रात्रि प्रदिच्चिणा को निकलते हैं। वे दुखियों की समस्या को हल करते मिलते हैं। पार्वती हठ करनी हैं तो शिवजी को मानना पड़ता है।

३६- दत्तिण दिशा का निपेव।

√ ४० ─हाथी द्वारा वर-निर्वाचन।

४१—राजा के मरने पर जो प्रातः सबसे पहला व्यक्ति फाटक पर मिले बही राजा।

ये कुछ प्रधान श्रभिप्राय यहाँ दे दिये गये है। यो तो कहानियों
ा भएडार श्रखएड है, उनके श्रभिप्राय भी श्रगिणत हैं। उन सब पर
यहाँ विचार करना श्रावश्यक भी प्रतीत नहीं होता। न यही सम्भव
प्रतीत होता है कि समस्त कहानियों का श्रध्ययन भी विस्तारपूर्वक
यहाँ दिया जा सकता है। फलत. एक कहानी पर यहाँ कुछ विस्तार मे
लिखा जा रहा है। इसमें श्रावश्यक महत्वपूर्ण वातो पर विचार हो
जायगा। वह कहानी है 'यारु होइ तो एसी होइ'।'

<sup>े</sup> कहानी के लिए देखिये 'त्रज की लोक-कहानियाँ' १६ १३१।

किसी-किसी कहानी में तपस्वी से ऐसे खड़ाऊँ मिलते हैं। जिन पर चढ़ कर आकाश मार्ग से उड़ा जा सकता है। उड़ने वाला कालीन भी किसी-किसी कहानी में आया है। इस-इंसिनी और गरुड़पत्ती का भी इसी निमित्त उल्लेख हुआ है। केवल मन्त्र-शक्ति से भी उड़ने की विद्या का वर्णन कथासरित्सागर की एक कहानी में मिलता है। मुख में गुटका रखकर भी यही कार्य सम्पन्न होता है।

- २७—मुँह माँगे भोजन देने वाली कड़ाही, देगची, लड्डू देने वाली थैली, सोना देने वाली थैली।
- २६—ऐसा टोपा अथवा वस्त्र जिसे धारण करने से मनुष्य श्रॉंखों से आभित हो जाय। ऐसे गुटके का भी उल्लेख मिलता है।
- २६—रस्सी ऋौर सोटा—जो ऋाज्ञा मिलने पर मनुष्यों को वाँधे ऋौर पीटे
- ३०—िस्त्रयों का हीन व्यक्तियों से प्रेम—लोक-कहानियों में फकीरों से साधुत्र्यों से प्रेम की वात बहुधा मिलती है। लुझ पुझ से प्रेम की वात भी कहानियों में है। कोढ़ी भी प्रेम का पात्र बनाया गया है।
- ३१—कढ़ाह में मनुष्य का पकना—दानवों के यहाँ कढ़ाह में मनुष्यों के पकने की बात तो मिलती ही है, देवी के लिए भी कढ़ाह में मनुष्य स्वयं पकता रहा है। देवी के लिए इस प्रकार कढ़ाह में पकने वाला देवी द्वारा पुनरुज्जीवित कर दिया जाता रहा है।
  - ३२—मनुष्य की विल्लोक-कहानियों में मनुष्य की बिल का उल्लेख बहुधा मिलता है। यह बिल यथार्थ में कहानी में संकट की पराकाष्ठा से रोमहर्ष उत्पन्न करने के लिए एक साधन है।
  - ३३—हॅसने पर फूल—िख्नयों के हॅसने पर फूल और लाल मड़ने का उल्लेख भी कितनी ही कहानियों में है।
  - ३४-मुख से सर्प-मुख से सर्प निकलने की बात भी कई कहानियों में है।
  - १४--फॉॅंसी से वनने का उपाय-फॉसी अथवा वध से वचाने

कहना है कि यह कहानी भारतीय खोर यूरोपीय खायों के एक दूसरे से प्रथक होने से पहले की है, और इसके विविध तत्वों ने कितने ही खलग खलग कहानियों के वर्गों को जन्म दिया है।

रेवरेण्ड सर जी० डवल्यू० कॉक्स ने 'दी माइथालॉजी आव दी एर्थन नेशन्स' में यह कहा है कि सम्ममवत जर्मन अवदान "फैथफुल जौह" और दिच्छा भारत की कहानी राम और लदमण, जिनके नाम पुराण गाथा के राम लदमण की प्रतिच्छाया हैं, इन दो कहानियों से बढ़कर अन्यत्र कहीं इतना विश्वासोत्पादक प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए नहीं मिल सकता कि आर्य लोग जब एक ही जाति की मॉॅंति रहते थे, उस समय तक ही उनकी लोक-वार्चा किस सीमा तक विकसित हो चुकी थी। इन दोनों अवदानों की तुलना से सिद्ध होता है कि हिन्दू और जर्मन पृथक होकर गंगा और सिंघ के प्रदेश तथा राइन और एल्व से सिचित प्रदेश में जाकर बसे उससे पूर्व ही इस कहानी का यह ढाचा अवश्य निर्मित हो चुका होगा।

जर्मन कहानी की रूपरेखा देखने से ब्रज की कहानी में तालाव के पास चित्र के रहस्य का भी यह पता चल जाता है कि कहानी में चित्र का इस रूप में उपयोग ब्रज की ही विशेषता नहीं हैं, यह चित्र का प्रदर्शन अत्यन्त प्राचीन काल से इसी कहानी से सम्बन्धित हैं। जर्मन कहानी का सचेप यह हैं। राजकुमार के पिता ने उसके मित्र जीह को खादेश दिया है कि वह राजकुमार को अमुक चित्रशाला में न जाने दें, जो उसी के महलों में हैं, पर राजकुमार उसमें जाता हैं। ब्रोर वहाँ उस मुन्दरी का चित्र देखकर एकदम ब्रासक हो जाता है। दोनों मित्र उस सुन्दरी की खोज में निक्तत है। एक जहाज तैयार किया जाता है, जिसमें सोदागरी के विविध सामान सजाय हुए हैं। यह सुन्दरी उस जहाज में सामान खरीदन ब्रानो है, तभी जहाज ठील दिया जाता है। सुन्दरी को राजकुमार के साथ रहना पड़ता है।

कोक्स महोदय लिखते हैं कि इस नाटक का आगामी दरय तीन कीओं का वह वार्तालाप है जिसे स्वामिभक्त जोह सुन लेता है। ये कीए राजकुमार पर आने वाले तीन सन्दों की भविष्यवाणी करते हैं। इन सकदों से रक्ता करने में रक्ता करने वालों के प्राणों पर आ बनेगी। किनारे पर पहुँचने पर एक लोमड़ी के रंग का योड़ा उसकी आरे कपटेगा। वह उस पर चढ़ेगा तो योड़ा उसे ले भागेगा और तोते की श्रथवा विहग और विहंगिनी की कहानी तो बौद्ध-जातकों के समय की हो सकती है, जब पशु पित्तयों में भी कल्याण कामी श्रात्माओं के शरीर लेने का विश्वास प्रवल हो उठा था। यह भावना विशेषतः भारतीय हैं। गौरांगनाथ बनर्जी ने बताया है कि "भारत श्रवतार का घर है और इसीलिए भारतीयों के लिए यह विल्कुल स्वाभाविक था कि वे पशुओं को भी मनुष्य की भौति व्यापार करते चित्रित करें।"

किसी शाप से पत्थर होने की वात तो बाल्मिक रामायण के समय से भी पुरानी विदित होती है। वहाँ साहित्यकार वाल्मिक ने बालक राम की चरण रज से पाषाणी श्राहिल्या के पुनरु जीवित होने की बात कही है पर रक्त के लेपन से पुनरु जीवित कराने में श्रादिम मानवीय काल के प्राण-पदार्थ के विश्वास को यह कहानी श्राज तक सुरित्तत किए हुए है। एक के रक्त से दूसरे में प्राण श्राजात हैं, श्रथवा बन्ध्या उर्वरा हो जाती है यह श्रादिम मानव के विश्वासों की चीज है जो भारत के श्रादिवासियों में श्राज तक प्रथा के रूप मे है। वच्चे के रक्त से स्नान कराने पर बढ़ई पुत्र श्रथवा मन्त्री-पुत्र जीवित हो उठा बच्चे का प्राण-पदार्थ मन्त्री में प्रवेश कर गया। इस प्रकार कहानी का यह श्रंश कभी श्रत्यन्त प्राचीन काल में निर्मित हुआ होगा।

बंगाली कहानी में 'काली' की छपा से वालक में प्राण आना बहुत वाद का श्रंश माना जायगा, यद्यपि सिद्धान्त वही आदिम प्राण-पदार्थ का वहाँ भी है। काली देवी भी उत्पादिका शक्ति से सम्बन्धित है।

किन्तु यथार्थ मे यह कहानी बहुत पुरानी है। कुछ का तो है। मिश्र में सर्प साबू, अपोप, नाक आदि नामो से विदित था। ड्रेगन पैरो वाला सांप हैं, यह जाडो में तालाव में रहता है। बाइविल को ओल्ड टेस्टामेण्ट का तिनन भी पानी में रहता था। शैतान की रूप-कल्पना भी साप के रूप में है। सांप का पानी में रहना और देवताओं से उसकी शत्रुता यह प्राचीन काल से मान्यता रही है। इस सांप-पूजा का सम्बन्ध उत्पादक वमं-विधियों से रहा है।

देखिये वनर्जी की "हैलेनिजम इन एनशिएण्ट इण्डिया", द्वितीय संस्करण पु॰ ३२७।

वाग है। बाग के चारों ओर पेड़ों के चार घने कुछ हैं। कुमारी चीवीस वर्ष की है। वह उसी से विवाह करेगी जो नदी को फलोंग कर उससे शीश-महल में मिलेगा। राम उसे प्राप्त कर लेते हैं, वहुत दिन वीतने पर जब उन्हें घर की याद सताती है, वे लौटते हैं। मार्ग में लह्मण दो उल्लुओं की वाते सुनकर यह जान लेते हैं कि राम और उनकी पन्नी पर तीन सङ्घट आने वाले हैं।

१—एक वड़ के पेड़ की पुरानी शाखा टूट कर गिरेगी जिससे लदमण उन्हें खीच कर वचा लेगा।

२-दूसरा संकट है मकान की महराव के गिरने से।

३—तीसरा सङ्घट सर्प के कारण है। सर्प को लदमण अपनी तलवार से मार डालेगा, किन्तु सॉॅंप के खून की एक वूँ ह उस मुन्डभी के मस्तक पर जा पड़ेगी। मित्र उसे हाथ से साफ नहीं करेगा, वरन् एक कपड़े से अपना मुँह डक कर जीम से चाट कर साफ करेगा, इस पर राजा कुद्ध हांकर उसकी कटु भत्सेना करेंगे, जिससे वह पत्थर का हो जायगा। उल्लुओं ने यह भी प्रकट कर दिया है कि इस अवस्था में वह आठ वर्ष तक रहेगा, तव राजा रानी का वालक खेलते-खेलते इस मूर्ति को पकड़ लेगा, उसके स्पर्श से वजीर फिर जी उठेगा। ऐसा ही होता है। लद्मण जब सर्प को आता देखते हैं तो वे सारा युतान्त लिख कर राजा की शय्या पर रख देते हैं और स्वयं होनहार के लिए तत्पर हो जाते हैं।

इन सब कहानियों के देखने से बिदित होता है कि ब्रज की कहानी के श्रांतिरक्त सभी कहानियाँ सुखान्त है, बगाली कहानी में वालक काली की छपा से जोवित होता है, जर्मनी कहाना में (फेथफुल जोन) पुनरुज्जीवित होकर वालका के कटे सिरों को उनके धड़ पर रख देता है, श्रोर वे जीवित हो उठते हैं। दोच्चण वाली कहानी में केवल 'स्पर्श' को सावन बनाया गया है। उस कहानीकार ने बालकों को मारकर उनके रक्त के स्पर्श को बचा दिया है। कहानी की दृष्टि से ब्रज की कहानी अधूरी ही प्रतीत होती है, क्योंकि प्रत्यंक कहानी में बालक पात्र के साथ न्याय' किया गया है, पर ब्रज वाली फहानी में बालक के मार डालने का तो उल्लंख है, उस पुनरुज्जीवित फराने का नहा।

कहानियों के इस विवेचन के उपरान्त प्रव कुछ ऐसे चुटक्रो

उसकी दुलहिन से पृथक कर देगा। घोड़े को मार डालने पर ही कुमार की रचा हो सकती है। किन्तु ऐसा करने वाला यदि इसका भेद राजा को बता देगा तो सिर से पैर तक पत्थर का हो जायगा। घोड़े से यच जाने पर भी राजकुमार दुलहिन को नही अपना सकेगा क्योंकि एक तरतरी में एक वैवाहिक कमीज रखी मिलेगी। यह कमीज देखने मे ता सोने-चाँदी से बुनी होगी पर वस्तुतः गन्धक और शोरे से वनी है और यदि वह इसे पहन लेगा तो उसकी हड्डी-चर्बी तक जल कर भस्म हो जायगी। दस्ताने पहन कर जो व्यक्ति इस कमीज को उठा कर आग में फेंक देगा वह राजकुमार को बचा तो लेगा, पर भेद बता देने पर स्वय घुटने से हृद्य तक पत्थर का हो जायगा। श्रव भी राजकुमार को सुरचित न समम्मना होगा क्योंकि विवाहोपरान्त नृत्य में रानी अनायास ही पीली पड़ जायगी और मृतवत गिर पड़ेगी। यदि कोई उसके सीघे स्तन में से खून की तीन वूँ दें निकाल लेगा तो वह न मरेगी। किन्तु जो इसे जानेगा श्रीर इसे बता देगा वह पत्थर का हो जायगा। कौत्रा की बताई सभी वातें ठीक उतरी। स्तन के रक्त निकालने के कार्य से राजकुमार भ्रम में पड़ गया श्रीर उसे कैद्खाने भेजने की श्राज्ञा दे दी। फॉॅंसी पर चढ्ते समय वह श्रपने श्रभिशाय का अर्थ बतलाता है किन्तु स्वय पत्थर का हो जाता है। राजकुमार शोकाकुल हो उस मूर्ति को अपनी शैया के पास रख लेता है। वर्षी बीत गये। राजा के दो जुड़वाँ पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार दुखी होकर चाहता है कि उसका मित्र किसी प्रकार पुनरुज्जीवित हो उठे, तो मृर्ति कहती है कि यदि जुड़वाँ वचों का सिर काट कर रक्त उस पर छिड़क दिया जाय तो बह जी चठेगा। इसी विधि से वह जीवित हो उठता है, वह जब दोनों बचों का सिर धड़ से लगा देता है, वे जीवित हो जाते हैं।

दस लेखक ने इस जर्मन कहानी से जिस भारतीय कहानी की सुलना की है वह तर श्रथवा बङ्गाल से नहीं मिली, वह दिल्ल की कहानी है श्रीर राम-लक्ष्मण की कहानी कही जाती है। इसमें राम ने स्वर्न में वह सुन्दरी देखी है श्रीर उस पर विमोहित हो गये हैं। व श्रपने मित्र लक्ष्मण को इसकी सूचना देते हैं। लक्ष्मण राम को बताते हैं कि वह सुन्दरी यहुत दूर एक काँच के महल में रहती है। इस महल के चारों श्रोर एक वड़ी नदी बहती है। उसके चारों श्रोर फूलों का

वृत्त पर से उतरते उतरते सी ब्राह्मणों को भोजन कराने के संकल्प से एक ही ब्राह्मण को नौंता देने का संकल्प रखा। ब्राह्मण भी कम से कम खाने वाला खोजा। पर वह वहुत खाने वाला था। उसने भी विनये को ठगने के लिए घर जाकर अपनी मरणासत्र स्थिति बनाली। यहाँ भी बनिये को भय से बहुत से रुपये और देने पड़े। भेड़ों से सगिठित लड़ाई की कहानी में तो बनियों की कायरता कार्ट्यन की भाँति हास्यास्पद बन कर उभरी है।

ठाकुर--ठाकुर के जो चित्र कहानियों में आये हैं, वे उसकी वरिद्रावस्था नो प्रकट करते हैं, साथ ही उसे चतुर भी वताते हैं। उसकी चतुराई ठगई तक पहुँचती हैं। एक ठाकुर को नादेहन्द सममकर जव वनिये ने कुछ देना लेना वन्द कर दिया तो ठाकुर उसकी बनैनी के मरने पर उसके साथ सत्ता होने चला। वनियाँ के लड़कों ने माँ की वदनामी के भय से उसे रुपये देकर सत्ता होने से विरत किया। ठाकर की माँ की मृत्यु पर ऐसा ही वद्ला लेने का श्रमिनय जब वनियाँ करने लगा, तो ठाकुर ने कहा ठीक है। तुम जरूर सत्ता हो। अपना कील पूरा करो, श्रीर वे उसे चिता पर विठाने चले। वहाँ भी वनियाँ के प्राणों की रचा कुछ ले देकर ही हुई। ऊपर विनयों को ठगने की एक श्रीर कहानी का उल्लेख श्रभी हो ही चुका है। विचार विनये को ठाकुर के जाल से निकलने के लिए रुपये ही देते वन । ठाकुर मे तत्पर बुद्धि भी मिलती है। जब ठाकुर रात को वनिये की दूकान में घुस गया श्रीर नाई ने उसे ऊपर नहीं निकाला तो 'खेँचि' का श्रीभ-नय करके उसने 'खेचि' को निकालने वाले की वो दुर्दशा करायी स्वगं वच निकला। जाट से भी ठाकुर चतुर दिखाया गया है। ठाकुर जाट के यहाँ जाकर तो ख्व सत्कार पाता था। जब जाट उसी के निमन्त्रण पर उसके यहाँ पहुँचा तो उसने ऐसी चाल चलाई कि विचारा अपने प्राण लेकर भागा, श्रोर उलटा ठाकुर का कृतत हुआ।

जाट—जाट को ठाकुर की तुलना में तो कहानी ने कम चतुर बताया है, पर श्रोरो की श्रपेत्ता जाट चतुर है। यह चतुराई ठाकुर की चतुराई से फिर भी कम ही बैठती है। दो मियों से जाट ने गात के फेर से सी-सी रुपये ऐंठ लिए। मियों जाट से रुपये ठम लेना चाहते थे। जाट उन्हें ताड़ गया श्रीर उन्हें ठम लिया। एक श्रन्या yos

पर विचार करना समीचीन होगा जिनमें जाति-स्वभाव का चित्रण मिलता है।

चुटकुले जाति सम्बन्धी—इन कहानियों के स्रितिरक्त विविध जातियों से सम्बन्ध रखने वाली कितनी ही कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ साधारणतः चुटकुलों के स्वभाव की हैं। इन कहानियों, में ब्राह्मण, वनियाँ, ठाकुर जाट, कोली, नाई, सुनार, कुम्हार, माली, धोबी, गइरिया, वहेलिया, बढ़ई, गूजर का वर्णन है।

बाह्मए।--साधारणत. ब्राह्मणों का आदरपूर्वक ही उल्लेख हुआ है। निपट गॅवार बाह्यणों को भी राजा के यहाँ से कुछ न कुछ मिलता है। उनकी उलटी-सीधी साधारण बातों का भी गमीर श्रर्थ करके राजा के मन्त्री त्राह्मणों की प्रतिष्ठा वनाये रखते हैं। क्राह्मण का सुख पहुँचने के लिए राजा स्वयं ब्राह्मण का शनिश्चर श्रपने ऊपर लेन को तच्यार है। ब्राह्मण में द्या और ममता भो दिखायी गयी है। जाति चयुत हो जाने का भय रहते हुए भी वह मार्ग में पड़े शिशु को उठा ही ले जाता है। एक कहानी में ब्राह्मण को पशुत्रों को चराने वाला भी वताया है। इसमें गड़रिया के स्थान पर ब्राह्मण नाम आ गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक बाह्य को लकड़ी काटकर वेचने का कार्य करते हुए भी बताया गया है। ऐसं उल्लेख साधारणत. ब्राह्मण की अत्यन्त दरिद्रता दिखाने के लिए ही हुए हैं। ब्राह्मण को जानने वाला भी कहानियों में प्रकट किया गया है। एक कहानी मे मिश्र जी को गपोड़ेवाज वताया गया है। पर ऐसे उल्लेख उनके स्वभाव विशेष पर प्रकाश नहीं डालते। कहानी के लिए किसी वर्ग का कोई पात्र होना चाहिए; कहानीकार ने श्वनायास ही ब्राह्मण या मिश्र का नाम ले दिया है।

वितयाँ—कहानियों मे बनियाँ धनी, लोभी, कजूस खोर, हर-पोक दिखाया गया है। वह दुकानदार अथवा साहूकार व्यवसायी के रूप में आया है। हरपोक होने के कारण उसे ठाकुर ने खूब मूँ ड़ा है। एक ठाकुर तीन चार मनुष्यों के साथ रात को बनियाँ की दुकान पर रहा। दुकान से खूब भोजन किये, पर पसे न थे। प्रातः उन्होंने भीमारी का बहाना दिखाया। वनियाँ ने भयभीत होकर उन्हें उलदे खीर रूपये दियं। इसी प्रकार उस बनिये की कहानी है जिसने एक चिता में जलकर भस्म हो ही जाना पड़ा। श्रित की चतुराई का यह परिणाम दिखाया गया।

सुनार—सुनार सम्बन्धी जो कहानी है उसमे सुनार को कृतहन और धोखेवाज दिखाया गया है। पशु तो कृतज्ञ दिखाये गये हैं, उनकी तुलना में सुनार को कृतहन और धोखेवाज प्रकट किया गया है।

कुम्हार--कुम्हार का उल्लेख जहाँ हुआ है, वहाँ वह दयालु श्रीर वालकों का पोषण करने वाला मिलता है।

माली—माली राजाओं के यहाँ मालाये देने जाते हैं। इनका राजमहलों में प्रवेश है। राजकुमारियों से सम्पर्क स्थापित करने का माध्यम माली ही हो सकता है। श्रतः जहाँ एक राजकुमार को किसी राजकुमारी से प्रेम में श्रावद्ध करने की श्रावश्यकता कहानीकार को हुई है वहाँ उसने राजकुमार को वाटिका में पहुँचा दिया है, श्रीर माली के यहाँ श्राश्य दिलाया है। माली में श्राश्रय देने की उदारता मिलती है, वह श्रथवा उसकी छी उस राज हमार के कार्य में सहयोगी भी हो जाते हैं। माली की श्रपेक्ता कहानियों में मालिन का विशेष उल्लेख मिलता है।

धोबी—घोबी को भी उदार दिखाया गया है, बालको का पालन-पोषण करने के लिए वह भी तय्यार है। एक कहानी में यह उल्लेख कुछ विशेषता रखता है कि सङ्कट से बचने के लिए एक स्त्री धोबी के गरहों की लीद साफ करती थी। इसी कहानी में धोबी की लड़की श्रथवा स्त्री की उंगली में श्रमृत वताया गया है।

गड़रिया, बहेलिया—इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं, श्रत. जाति-गत श्रध्ययन की सामग्री इन कहानियों में नहीं मिलती। गड़-रिया भेड़ पालने वाला है। बहेलिया या श्रहेरिया शिकार करके पेट पालने वाला है। दया वहेलिया में भी है। वह तोते की प्राण-रत्ता करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है।

वढ़ई या खाती—वढ़ई या खाती राजकुमारों के मित्र के हप में मिलता है। यह उड़न खटोला बनाने में अथवा भूर्ति बनाने में चतुर है और मित्र के साथ सदा मित्र-भक्ति का निर्वाह करता-है। इसी के कारण नायक कितने ही सक्टों से बचता है।

जाट को भी ठगने को तय्यार हो गया।

"आँधरे की अन्ध धुन्ध जो पड़ जायगी आड़ी।" "तो वेटा सुंन्ना बहू मिलेगी, वर्धन सुंन्ना गाड़ी।"

जाट में भोलापन दिखाया गया है। कहानियों से साधारणत ऐसा प्रकट होता है कि साधारणतः तो जाट स्वभाव का भोला है पर जब उसे चेत हो जाय कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है तो वह भी प्रतिघात करने के लिए अपनी चतुराई से काम लेता है।

कोली—कोली को कहानियों में मूर्ख ही दिखलाया गया है। वह एक ठाकुर की रीस करता है, तो मूर्खता पूर्वक। ठाकुर की ससुराल में ठाकुर का जो सत्कार गर्मी के दिनों में हुआ था कोरी वैसा ही अपना सत्कार जाड़ों में कराता है, दु ख पाता है। यह दूसरी बात है कि 'मूर्खता' को भी किसी कहानीकार ने कोरी की प्रतिष्ठा और भाग्योदय का कारण बता दिया हो। सगुनियाँ कोरी की कहानी में यही बात है। उसकी माँ ने कह दिया था कि जहाँ रात हो जाय वहीं ठहर जाना। अपनी ससुराल के पीछे पहुँचते पहुँचते रात होगयी, वह वहीं ठहर गया, एक कदम भी आगे बढना ठीक नहीं समका। ऐसे मूर्ख के बलवान भाग्य ने ऐसे देवसंयोग उपस्थित किए कि राजा ने भी उसका सत्कार किया। यह केवल संयोग ही तो था कि उसने कुम्हार का खोया गुधा बता दिया, राजा की खोई वस्तु बता दी।

नाई—नाई की कहानियों में छत्तीसा—प्रत्यन्त चतुर—वताया गया है। ठाकुर को उसने मूर्ख बनाया—स्वय तो पहले दूकान में घुसकर खूब भोजन कर आया, ठाकुर ने उसे निकाल लिया। किन्तु जब ठाकुर खाने के लिए दुकान में उतरा तो सोने का वहाना कर गया। ठाकुर विचारा जैसे-तैसे चतुराई से बचा। वह भी नाई ही था, जिसे उसका एक जिजमान अनिच्छा से ससुराल को साथ ले गया था। वहाँ नाई ने उनकी दुर्दशा करायी। स्वयं अच्छे भोजन किए उनके लिए मोंठ की दाल का पानी दिलवाया। वह भी नाई ही है जिसने लखटकिया की सुन्दर स्वियों को ले लेने का राजा को परामर्श दिया था, और वे उपाय वताते थे जिनसे लखटकिया कठिनाई से अपने प्राण वचा सका। यद्यपि अन्त में अपनी चतुराई का वह स्वय शिकार वन गया। लखटकिया तो युक्ति से स्वर्ग जाने के लिए लगायी गयी जलती चिता में से वचकर निकल आया पर नाई को तो उस

# अध्याय पांचवाँ लघु छंद कहानी

Drolls and accumulative drolls ]

उपर के अध्याय में जिन कहानियों का वर्णन किया गया है, वे छोटी-वड़ी सभी प्रकार की हैं। उन कहानियों की रौली में कथा-विधान का एक विस्तृत तारतम्य रहता है। इसमें दुहरावट नहीं रहती। किन्तु कुछ ऐसी भी कहानियाँ होती हैं, जो कहानियाँ तो हैं, पर अपनी कुछ विशेषता रखती हैं। इन कहानियों का वृत्त लघु होता है। उसमें दुहरावट भी होती है। बहुधा कहानी का प्रभावपूर्ण श्रंश छंद-वद होता है। इन कहानियों में एक सहज सरलता रहती हैं, जिससे ये बाल-मनोवृत्ति को सन्तुष्ट करने वाली हो जाती हैं। कौतृहल का भाव इतना प्रवल नहीं रहता, जितना एक वात को छोटे प्रभविष्णु शब्दों में कहने का। इन लघु-छंद-कहानियों (Drolls) के दो भेद होते हैं एक साधारण, दूसरा कम-सम्वर्दित।

साधारण प्रकार में हमें प्रायः श्राठ लघु-छद-कहानियाँ मिली हैं। एक 'चम्पा श्रोर नीयरी' की कहानी हैं। चम्पा की नीयरी से मित्रता थी। चम्पा के पाच भाई थे। वे जब श्राते थे तो यह कहते थे:

''चम्पा चम्पा खोल कियार पांचों सेल खड़े पिछवार''

यह सुनकर चम्पा किवाड़ खोल देती थी। चम्पा पर एक नाहर की दृष्टि पड़ी। वह भी पीछे आकर पाचों भाइयों की भॉनि ही उन सांकतिक शब्दों को दुहराता। चम्पा किवाड खोलने चलती, पर नीवरी उसे वास्तविक वात बताकर रोक देती थी। नाहर पहले उसे तोड़ गया। दृटी नीवरी भी वोली। उसे जला गया। जली हुई राख बोली। उसे कुए में डाल गया। छझ खा गया, तो उसका मल ही बोला। उसे भी कुंए में डाल गया। अब तो चम्पा नाहर के धोखे में फॅस ही गूजर — गूजर को सिपाही बताया गया है। उसमें नयी सभ्यता की नकल का भाव भी मिलता है।

श्रन्य चुटकुले—इन जाति-सम्बन्धी चुटकुलों के श्रतिरिक्त श्रन्य चुटकुले भी श्राणित हैं। ये चुटकुले केवल मनोरखन के लिए नहीं लिखे गये। समय के श्रतुसार जब जैसी युक्ति श्रौर उक्ति की श्रावश्यकता हुई है तब वैसा ही चुटकुला प्रस्तुत किया गया है। फलतः इनमें विविध श्रवसरोपयोगी विविध उपदेश मिलते हैं। कही ये दृष्टान्त का कार्य करते हैं, कहीं नीति की शिचा देते हैं, कही मनोरखन करत हैं, कहीं किसी पर फब्ती कसते हैं; कहीं हास्य प्रस्तुत करते हैं। इज की लोक कहानियों पर इतना विवार पर्याप्त है। को जान कर चारों वच्चों को खा गया।

'पिल्ला और राजा' की कहानी में गल्प का आनंद है। पिल्ला राजा की वेटी से विवाह करने चला। "राजा की वेटी व्याहिवे"। ध्यो बूरी खाइवे—

मार्ग में नदी, वघर, लिरिया, चींटी मिले। उन सवको पिल्ले ने अपने कान में वैठा लिया। राजा के यहाँ पहुँचे। पिल्ले के प्रस्ताव से रुष्ट होकर राजा ने उसे आग में डलवाया—नदी ने आग बुक्ता दी, मारने आदमी भेजा उसे वघर ने मारा। मेंद्रा भेजा, लिरिया ने मारा। हाथी भेजा चीटी ने मारा। अन्ततः राजा हारा, पिल्ले से राजकुमारी का विवाह हुआ।

'धंतूरा श्रौर चिरैया' की कहानी में धंतूरा ने ज्वार वोई, चिडिया श्राती श्रौर उसे खा जाती। उसे पकड़ कर ज्वार से बांध दिया। श्रव घोड़े वाला श्राया, चिड़िया ने उससे कहा:—

घोड़ा के घुड़मानियाँ रंग चूं चूं चूं परवत पै मेरी ची गुला रंग चूं चूं चूं प्यासे ही मिर जायंगे रंग चूं चूं चूं मेह परे विह जायंगे रंग चूं चूं चूं

जव घोड़े वाला सहायता करने के लिए चलता तो धंतूरा कहता चल चल्ले गमार

मेरी सिगरी ज्वार खाइ लई इसी प्रकार ऊँट वाले से ऋौर हाथी वाले से कहा:

'सिंगुली टोपी वाली चिड़िया' की कहानी कुछ लम्बी है। चिड़िया को एक कपास का टैंट मिल गया। उसे लेकर छोटने वाले के पास गयी

श्रोटा श्रोटी कर है, जाकी श्रोटा श्रोटी करहें। धुनियाँ के पास गयी

"धुत्रा धुत्री करदै, जाकी धुत्रा धुत्री कर दै। कावने वाले के पास गयी

"काता कूती कर दैं, जाकी काताकूती करदें कोरिया के पास गयी

"बुन्ना बुन्नी करदै, जाकी बुन्नाबुन्नी करदें।

गयी। वह उसे लेगया और पेड़पर बैठा दिया। पाँचों भाइयों ने दूं इ कर शेर मार डाला, श्रीर बहिन को घर ले श्राये।

ऐसी ही एक कहानी बकरी की है। उसके चार बालक थे चैंऊँ मैंऊ आले और बाले। जब वह चर कर आती तो यह कहती थी:

> र्चें ऊं खोल टटिया मैंऊं लोल टटिया श्राले खोल टटिया बाले खोल टटिया

बच्चे टिट्या खोल देते। एक सिरकटे अथवा भेड़िये ने यह भेद जान लिया। पीछे आकर टिट्या खुलवाली और बच्चों को खा गया। तब बकरी लुहार या बर्ड्ड के पास जाकर सीग पैने करा आयी, तेली से तेल चुपड़वा आयी—जाकर सरकटे या भेड़िये का पेट फाड़ दिया, बच्चे निकल आये।

कही-कहीं इस ऋग्तिम कहानी के आरम्भ में एक और स्वतन्त्र कहानी जोड़कर दो की एक कहानी बना दी जाती है। वह कहानी गीदड़ की है।

एक पानी के तालाब के किनारे एक मिट्टी के मद्दलने को श्राच्छी प्रकार लीप कर गीदड़ राजा बैठ गये। कानों में मेंदकी या जीतरे (फटे जूते) पहन लिये। जो पानी पीने आये उसी से यह कहने को विवश करते—

सोने की चबूतरा चन्दन लीपी है कान में हैं कुंग्डल पहिरें राजा बैठी है

तत्र पानी पीने दे। लोमड़ी आयी। लोमड़ी ने पहिले पानी पी लिया, और तब कुछ दूर जाकर कहा:—

माटी कौ मद्दलना गोबर लीपो है कानन में द्वे मेंड्की (लीतरे) गीदड़ बैठो है।

जहाँ इस कहानी को ऊपर की कहानी के साथ मिलाया गया है, वहाँ यह गीदड़ स्पष्ट कथन की घृष्टता से रुष्ट होकर गीदड़ बकरी के भेद इस प्रकार अकेली पिड़कुलिया ने खेती के सब कार्य कर डाले। याँट के समय कौत्रा तुरंत चला गया। अन्न स्वयं लिया, भुस पिड़कु-लिया को दिया। पिड़कुलिया को भुम में भी आराम मिला। कौत्रा अन्न पाकर भी सुखी नहीं हुआ।

ये 'लघु-छंद-कहानियाँ' उन ड्रालों (Drolls) से भिन्न हैं जो वर्न महोदया ने भारोपीय लोक-कहानियों के मूल रूपों में दी हैं। वर्न महोदया ने साधारण ड्रालों में केवल एक यह रूप दिया है '

१—सज्जन की एक लड़की से सगाई हो गई, वह लड़की कोई मूर्खता का काम कर वैठी

२—सज्जन ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक उसे इतनी ही कुछ स्रोर मूर्खाएं नहीं मिल जाती वह विवाह नहीं करेगा

३-उसे तीन महामूर्खीएँ ( noodles ) मिल गर्या, वह लौटा स्रोर विवाह कर लिया।

वर्न महोदया ने क्रम संवृद्ध 'कहानी के कई रूप दिए हैं। हमें वज्ञ में क्रम संवद्ध कहानियाँ मिलती है।

एक कहानी 'दौल वाले कौए' की है। कहानी का आरंभ तो सीधी-सादी भापा में होता है, पर तुरंत ही वह पद्य का रूप धारण कर लेती है। उसके रूप को ठीक-ठीक 'पद्य' भी नहीं कहा जा सकता। पद्य के कितने ही गुण इसमें नहीं मिलेंगे। मात्रा और अन्तरों का संतुलन उतना नपा-तुला नहीं; पद की तुलना में पद भी एक से वजन के नहीं, चरणों की सीमा कुछ है ही नहीं। शित पद पर कम से कम

<sup>, 🕛</sup> कम-सबृद्ध कहानी की परिभाषा श्री शरतचन्द्र मित्र ने यह की है:

<sup>&</sup>quot;क्रम सवृद्ध लघु-छद कहानियां है जिनमें कथावृत्त लघु धौर सतुनित वाग्यों से भ्रागे वढ़ता है, श्रौर जिसके प्रत्येक चरण पर तत्सम्बन्धी पूर्व के सभी चरण दुहराये जाते हैं, यहाँ तफ कि अन्त तक पहुँचने पर समस्त चरणों की पुनरावृत्ति हो जातौ है।" देखिए इस लेखक का "धान द्व सिहालीज एनयू-मुनेशन ड्रान्स" [ एक्यूमुनेशन ड्रान्स भीर व्यूमुनेटिव फोक-टेन्स भीर त्टोरीज इन विच द नैरेटिव गोज श्रान वाई मीन्स श्राव शार्ट एण्ड पियी सेण्टेन्सेज, एण्ड एट ऐवरी स्टेण श्राव विच श्रॉल द प्रीवियस स्टेप्स देशर भाव प्रार रिपी-टेड, टिल एट नास्ट दी होन सीरीज याव स्टेप्स देशर श्राव भार रिक्षेपीच्यु-सेटेड" ]

दरजी के पास गयी "मेरी मिराली टोपी सीं दै रे मेरी मिराली टोपी सीं दै" रगरेज के पास गयी "मेरी लाल टोपी रॅग दै रे मेरी लाल टोपी रॅग दै टोपी पहनकर सड़क पर श्रा वैठी। राजा की सवारी निकली। चिड़िया ने कहा-जो हम पे सौ राजा हू पै नाय जो हम पै सौ राजा हू पै नाय राजा ने टोपी छीन ली तो कहा-हम पै हती तौ राजा ने छीनी राजा ऐसो कंजूस मेरी टोपी छीन ली टोपी दे दी गयी, कहा--राजा ऐसी डरपोक मेरी टोपी दें दई चिड़िया हाथी के नीचे डाली गयी तो कहा--श्राजु तौ खू बुई देह दबाई श्राजु तौ ख्बुई देह दबाई कोंटों में फेंक दी गयी तो कहा-हमारे कुच कुच कान खिदाये क्रॅ ए में फेंक दिया गया तो कहा-राजा ने खूबुई गगा न्हवाये किनारे पर डाल दिया गया । सूख जाने पर उड़ गयी 'पिड्कुलिया श्रीर कौंऐ की सामें की खेती' भी कुछ लम्बी है। जिस प्रकार ऊपर की कहानी में कपड़े तैयार करने की विविध अव-

स्थात्रों श्रौर क्रियात्रों का उल्लेख हुत्रा है, उसी प्रकार इस कहानी में 'खेती' की प्रत्येक विधि का उल्लेख हुत्रा है। पिड्कुलिया खेती का

म खता का अत्यक लाच का उरलाख हुआ है। विक्रुशाया खता की प्रत्येक काम करती जाती है, हर बात के लिए वह कौए को साथ लेने आती है, हर बार की आ उसे यह कहकर टाल देता है

श्रद्धली गढ़ावता हूँ पदुली गढ़ावता हूँ सोने चौंच मढ़ावता हूँ चिलम तमाखू पीता हुँ तू चल तौजू मैं स्राता हूँ फारें नॉय, रानी राजा कठें नॉय, राजा वर्ट्ड ढांड़े नॉय, वर्ट्ड ट्रॅड उखारें नॉय, ट्रॅट चन्ना देइ नॉय। में चट्यू का ?

कुत्तक जि गद्यों, वु गद्यों । तय की जा ने लिठया ते कही कि—
तिठ्या-तिठ्या, कुत्ता मारि । कुत्ता वितर्इ मारे नॉय, वितर्इ
मूसे खावै नॉय, मूसे कपड़ा फारें नॉय, रानी राजा रूठें नॉय, राजा
वर्द्ध डांड़े नॉय, वर्द्ध ठूंठ उखारे नॉय, ठूंठ चन्ना देइ नॉय। में चन्ध्रॅ
का ?

जव लिठिश्राऊ टस से मस न भई, तौ वु खाँच पै गद्यी-

श्रोंच श्रोंच, लिठश्रा वारि। लिठश्रा कुत्ता मारे नॉय, कुत्ता विलई दौरे नॉय, विलई मूसे खावै नॉय, मूसे कपडा फारें नॉय, रानी राजा रूठें नॉय, राजा वर्ड़ डांड़े नॉय, वर्ड़ ठूँठ उखारे नॉय, ठूँठ चन्ना देइ नॉय। में चट्यूं का ?

जब आँचऊ मिठियाइ रही, तौ नदी पै गर्यो-

निवया-निवया, खाँच बुफाइ: खाँछ लाठी जारै नांय, लाठी कुत्ता मारे नांय, कुत्ता विलई दौरे नांय, विलई मूसे खावे नांय, मूसे कपड़ा फारे नाय, रानी राजा रूठे नांय, राजा वर्व्ड ढांड़े नांय, यर्व्ड ठूंठ उखारे नांय, ठूंठ चन्ना देइ नांय। मैं चन्नू का ?

नदी तौ वहीं जाइ रहीं, सो वहती ही गई। कोत्रा की नेकड़ कान न दई। तब कौत्रा हाथी पै प्होंची—

हाथी-हाथी निदया सोख। निद्या आँच बुक्तावै नांय, श्रॉच लाठी जारे नांय, लाठी कुत्ता मारे नांय, कुत्ता विलई दौरे नांय, विलई मूसे खावे नाय, मूसे कपड़ा फारे नांय, रानी राजा रूठें नांय, राजा यद्ई ढांड़ै नां, वर्द्ई ठूँठ उखारे नांय, ठूँट चन्ना देइ नांय। में चन्यू का ?

हाथीऊ चुप्प। हारि कें को या चेंटी पे यात्री—

चेंटी-चेंटी हाथी पछारि। हाथी नदी सोसै नांय, नही खाँच बुभाव नांय, खाँच लाठी जारे नांय, लाठी छत्ता मारे नांय, छत्ता बिलई दौरे नांय, विलई मूसे खावे नांय, मूसे कपड़ा छतरे नांय, रानी राजा रूठें नांय राजा वर्ड्ड ढाँड़ें नांय, वर्ड्ड ढूँठ उखारे नांय, ढूँठ चन्ना देइ नांय। में चर्च्यू का ?

चैंटी मह तय्यार है गई। चिल, मेरी का विगत्तु ऐ, तेरी काम यनो चहिएँ। बुहाथी पे ब्राइ के रोली व्यक्त्यू सूं हि में। हाथी ने एक चरण वढ़ता जाता है। पद्य नहीं तो, 'गीत' उससे भी कम हैं। संगीतात्मकता उसमें कथा के ढङ्ग की विल ज्ञणता के कारण विलक्ज ही नहीं मानी जा सकती। हर बार कहानी का पूर्व कथित श्रंश दुहराया जाता है श्रौर तव उसी प्रवाह में उसमें श्रारंभ में कुछ चरण जोड़ दिये जाते हैं—कुछ क्या, एक ही। इस प्रकार परंपरा बनाती हुई क्रमशः कहानी श्रपने श्रन्तिम चरण पर पहुंचती है। वहीं तक पद्यात्मकता रहती है, फिर उलटे कम से लौट पड़ती है। यह सब लौट साधारण भाषा में—गद्य में होती है।

वह कहानी यों हैं:-

एक की आ कें ऊँ ते एक दौल ले आश्रो। एक टूंठ पै बैठिकें जैसेंई बानें खाइबे की मनु करी, कें बु दौल बाकी चौंच में ते निकरि कें ढूंठ में समाइ गयो। बानें भीतु कोसिस करी, बड़ी मूंड मारी, परि बु दौल न निकरघो। तब बु बढई पै गयो श्रोर कही कें—

बढ़ई बढ़ई, टूੱठ उखारि। टूँठ चन्ना देई ना। मैं चब्बूँ का ? बढ़ई ने कही चल हट, मैं जरूर तेरे एक चना के लें वा टूँठ ऐ

चलारिने जांगो। कौत्रा तब राजा पै गन्नी, श्रीर कही कै—

राजा राजा, बढ़ई डॉड़। बढ़ई ठूँ ठ उखारै नाय । मैं चब्बूँ का राजाऊ ने कौत्रा भजाय दश्री । तब बु रानी पै गयौ—

रानी रानी, राजा रूठि। राजा बढ़ई डॉंड़े नाय, बढ़ई टूॅठ खारे नाय, दूई नायं। में चब्बू का ?

रानी कीत्रा के एक दौल के लैं राजा ते चौं रूठै। तब कौआ ने चूहेन ते फरियाद करी—

मूसे मूसे कपड़े फाड़। रानी राजा रूठै नायं, राजा बढ़ई डॉड़े नायं, वढ़ई ठूँ ठ उखारे नायं, ठूँ ठ चन्ना देइ नायं। मैं चट्ट्रूं का

मू सेन्नें ऊरानी के वा माल-टाल मिल्तए, वे चौं कपड़ा फार्च। कौं आ बिल्ली पै गर्जी—

बिल्ली, विल्ली, मूसे मारि। मूसे कपड़ा फारें नॉॅंय, रानी राजा रूठें नॉॅंय, राजा वर्द्ध डांड़ें नॉॅंय, वर्द्ध ठूंठ चलारें नॉॅंय, ठूंठ चला देइ नॉॅंय। में चब्बूं का ?

विल्ली ई ऐ कहा परी, कि चूहेन्तुने मारती। कौश्रा ने कुत्ता ते कही—

कुत्ता-कुत्ता विलई मारि। विलई मुसे मारै नॉय, मूसे कपड़ा

कहानी की निर्माण-भूमि गाँव हैं, क्यों कि की आ चने की दाल लाता है श्रीर खूँटे पर वैठ कर खाता है। हमने यहाँ पाठ में ठूँठ दिया है, ठूँठ गेहूँ, जौ श्रादि के उस हिस्से को कहते हैं जो खेत कट जाने पर जमीन में चार-पाँच श्रंगुल ऊपर उठा हुआ रह जाता है। यह पोला होता है, पर इससे गिरे हुए दौल के लिए किसान की खुरपी ही पर्याप्त होती; वढ़ इं श्रीर उसके वसूले की श्रावश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ठूँठ का श्रथं पशुत्रों को बॉधने का 'खूँटा', जमीन में गाड़ा हुआ ढंडा होगा।

कहानीकार ने जितने भी पात्रों का समावेश किया है ने प्राय: सभी अतिज्ञात हैं। बढ़ई, राजा, रानी, चूहे, विल्ली, कुत्ता, लाठी, श्राँच, नदी, हाथी श्रीर चीटी, में से वढ़ई गाँव का प्रधान कारीगर है। गाँव निवासी के प्रायः सभी व्यवसाय त्यार उद्योगों के साधनों मे वर्द्ध की अपेत्रा हाती है। राजा और रानी, यो तो सबके प्रत्यत्तज्ञान में नहीं आते, पर उनकी सत्ता प्रत्यत्त से भी अधिक साधारण कहा-नियों आदि के द्वारा प्रामवासियों के अनुभव में आती हैं। चूहे, विल्ली, कुत्ता, लाठी, श्रॉंच श्रीर चीटी प्रतिदिन ही सबके दखने म श्राते हैं। नदी श्रीर हाथी ये दो पात्र ऐसे हैं, जो साधारण श्रतुभव में नहा श्राते। इनका समावेश पात्रों की पारस्पारक रात्रुता के भाव से हुआ है, फिर भो प्रामीण प्रतिभा इस प्रकार की वाल-कहानियों में ऐसं परार्थों को नहीं लायेगी, जो उनके सुकुमार मित श्रोवाच्यीं के श्रनुभव में न श्राई हो। इससे यह कहानी अवश्य ही किसी ऐसे प्रदेश में निर्मित हुई है जिसमें पास ही नदी जार हाथी हो, किन्तु इतन उल्लेखमात्र से ही निश्चयपूर्वक कहानी के निमाण स्थल की कल्पना नहीं की जा सकती।

इस कहानी में मनुष्य-पशु सभी का सहायता देने से इन्कार करते जाना श्रीर श्रन्त में चीटो जैसे जुद्र जीव की सहायता के लिए तैयार होना, एक ऐसा वृत्त हैं, जो अद्ध की जातक कथा आ के श्रान्ति उदेश्य से मिलता है। उन कथा श्रां में पशु-पित्तयों का उल्लेख तो होता ही है, उनमें से शेप सबकी श्रनुदारता चित्रित होता हैं, श्रीर भगवान बुद्ध जिस रूप में वहाँ होते हैं वह उदार श्रीर परापकारी होता है। यदि यह मान लिया जाय कि किसी जन्म में भगवान बुद्ध चिटी थे, एक श्रच्छा 'चीटी जातक' वन जाय। हो सकता है, यह

कही-नांय. मैं अभाल निद्याएं सोख तूं। निद्या नें कही, मोइ चैं सोखतुएं, में अभाल आंचे बुमाएं देतऊं। आंच ने कही, मोइ चैं बुमाबतुएं, में लाठीएं जराएं डात्तिऊँ। लाठी नें कही, मैंने का विगा-गैएं, कुत्ताएं मारिबे में मोइ का लगतु ऐ। कुत्ता नें कही, रहेन देउ, मैंने जि बिल्ली खाई। बिल्ली ने कही, मैं जि चली चूहेन्तुएं खात्यूं। चूहेन्नें कहीं, हमें चौं खाति श्री, हम रानी के सब कपड़ा कुतरें डार्ते। रानी ने कहीं, कपड़ा मित कुतरों, मैं राजा ते रूठी जातिऊँ। राजा नें कहीं, रूठिबे ते कहा होइगीं, मैं बर्ड़िएं डांड़े देतुऊँ। बर्ड्ड नें कहीं, नहीं महाराज, ठूँठ उखारिबे में का लगतु ऐ। बु चलीं, श्रीर एक बस्ला में ठूँठ के दें दूक कहए। दौल निकरि आओं, कौआ बाइ लें

इस कहानी के निर्माण तत्वों पर ध्यान देने से निम्निलिखित वातों का पता चलता है.—

१—नायक इसका कौत्रा है। उसको विविध उद्योग करने पड़ते हैं।

२—नायक किसी प्राप्त वस्तु को खो देता है, श्रीर उसी को प्राप्त करने के लिए वे उद्योग करने पड़ते हैं।

३—पाई हुई वस्तु जो खो दी गई है कोई भोजनीय पदार्थ है। ४—उसे पाने के लिए उसके उद्योगों का रूप प्रार्थना करना, या फरियाद करना है।

४--- यह फरियाद वह मनुष्य, पशु तथा पदार्थों तक से करता है। सभी बोलते हैं।

६—फरियाद में वह एक के वाद एक श्रसफल होता चला जाता है। निराश हताश, फिर भी हारता नहीं, श्रौर श्रत में एक बहुत चुद्र प्राणी उसकी सहावता को तैयार होता है। यही से क्रम पलट जाता है। यह स्थल कहानी का चरम है।

७—फरियाद में भय-प्रतिहिंसा का आश्रय है। एक के मना करने पर वह ऐसे व्यक्ति के पास प्रार्थना करने पहुँचता है, जो उस पहले मना करनेवाले को किसी न किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की चमता रखता है।

५-कहानी सुखांत है। नायक अपना अभीष्ट प्राप्त कर

अस्वीकृति पर आगे बढ़ती हैं। अत' इन दो प्रदेशों की कहानियों में डो भिन्न मनोस्थितियों का पता चलता है। त्रज्ञ की कहानी में सभी पात्रों में अनुदार वृत्ति हैं। सभी निस्सङ्कोच रूखा दो टूँक जवाव दें देते हैं। इससे भी आगे, जब व अपने लिए किसी हानि की आशङ्का देखते हैं, खुशामदी की भौति उसी काम को करने के लिए तुरन्त सन्नद्ध हो जाते हैं।

इस मनोवृत्ति के कारण पर दृष्टि डाली जाय तो विदित होगा कि जब बहुत श्रिषक शासन का श्रातद्ध कही होता है, श्रोर प्रित पद पर शक्ति का संश्रम मनुष्य को घेरे रहता है, तभी ऐसी संकुचित मनो-वृत्ति हो सकती है। दरिद्रता की श्रिवकता से भी सकोच श्राता है, श्रीर विना लाभ के प्रलोभन या हानि के भय के किसी कार्य के लिए प्रवृत्ति शेष नहीं रह जाती। यथार्थत शोसन-भय श्रीर दरिद्रता एक साथ चलते हैं। समस्त गीत श्रसमृद्धि का चित्र उपस्थित करता है। राजा-रानी को जिस रूप में लाया गया है, वह भी विशेष दृष्टव्य है। यह कहानी उस युग में लिखी गई प्रतीत होती है, जिसमे राजा के न्याय में साथारण जन में विश्वास नहीं रह गया होगा, राजा श्रीर रानी को केवल श्रपनी स्वार्थ-दृष्टि का ही प्रवान मानने वाला दिखाया. है। जब बढ़ई ने कीश्रा की उचित फरियाद नहीं सुनी तो कीश्रा सीधा ही राजा के पास पहुँचा। राजा ने उसको कोई महत्व ही नहीं दिया।

ऐसी मनोवृत्ति का किञ्चित भी श्राभास वगाल की इस दूसरी श्रेणी की तीनों कहानियों में नहीं मिलता। उन तीनों कहानियों की साधारण रूप-रेखा इस प्रकार है—

\_ पहली—

१-तालाव के किनारे एक गौरैया ' घूप खा रही थी

२—एक भूखे कौए ने उसे खाने का विचार किया तो गौरैया ने कहा कि चौंच गगाजल में धां श्राश्रो तो खा लेना।

२ — काँए ने गगा से जल माँगा। गगा ने कहा वर्तन लाइयो।

भ-वह दुम्हार के पास गया। दुम्हार ने कहा हिरन का सीग लाखो, मिट्टो खोट कर वर्तन वना दूँ।

४—वह हिरन के पास गया। उसने खाने को घास माँगी।

<sup>ै</sup> गोरं या श्रोर को झा--यह एक मलग ही रूप श्री मित्र महोदय ने माना है। यह 'दी मोल्डनोमन एण्ड दी पिग टाइप' ने मित्र है।

कहानी बौद्ध-जातकों के आदर्श पर ही बनाई गई हो।

पर इस अनुमान से भी कुछ अधिक प्रवल अनुमान यह विदित होता है कि इसी प्रकार की अन्य प्रचलित कहानियों में कहानीकार ने अपनी रुचि के अनुसार संशोधन कर लिया है, अतः कहानी का निर्माण-बीज तो बहुत पुराना है, पर यह रूप अपेनाकृत नया है।

इस कहानी की तुलना यदि वगाल से प्राप्त दूसरी श्रेणी की 'परम्परा-क्रमगृद्ध प्रामकहानी' से करें तो कई बातें देखने को मिलें। शरचन्द्र मित्र ने इस दूसरी श्रेणी की प्राम-कहानियों के आधार-तत्व ये माने हैं—

१—नायक किसी पशु, पदार्थ श्रथवा मनुष्य से सहायता की याचना करता है। वह सहायता देने को तत्पर हो जाता है, पर साथ ही एक शर्त लगा देता है, जिसके पूरा हो जाने पर ही वह सहा-यता देगा।

[ हम देखते हैं हमारी कहानी में इस नियम का पहला भाग तो प्रस्तुत है, सहायता-याचना। पर यहाँ शर्त कुछ भी नहीं लगाई जाती, साफ इन्कार है।]

र—इस शर्त को पूरा करने के लिए वह दूसरे पशु, मनुष्य या पदार्थ की शरण जाता है, जहाँ सहायता देने के लिए एक श्रीर शर्त लगादी जाती है।

[ श्रपनी कहानी में शर्त को पूरा करने के लिए नहीं, वरन् एक से सहायता न मिलने के कारण दूसरे पर जाता है।]

३—सहायता मॉॅंगना झोर शर्ते रखना, उस शर्त के लिए दूसरे से सहायता मॉॅंगना, उसकी शर्त के लिए दूसरे के पास जाना सही क्रम चलता चला जाता है।

[क्रम यहाँ भी चलता चला जाता है, पर शर्त के लिए नहीं, सहायता न मिलने के कारण।]

४—श्रन्त में या तो अपना श्रमीष्ट पा जाता है, या मर

[ इस कहानी में अन्त में उसको अपना अभीष्ट मिल गया है ]

इस वर्णन से एक तो यह बात स्पष्ट होती है कि शैनी में समा-निता होते हुए कहानियों के स्वभाव मे अन्तर है। एक कहानी शर्त के आधार पर आगे बढ़ती है, त्रज की यह कहानी सहायता देने की ६—कौ आ लुहार पर गया, लुहार ने कहा आग लाओ तो वनाहें।

१०—कोत्रा गृहस्थ के गया, गृहस्थ ज्ञाग ले आया। गृहस्थ ने पृक्षा—आग कहाँ दूँ कीए ने पंख फैलाकर कहा कि इस पर रख दो। कीआ जल गया।

इनमें सबसे पहली बात तो यह मिलती है कि केवल तीसरी कहानी में एक मैंस त्रायी है, जो कौए पर कोब करती है, श्रौर उसे भगा देती है। इसमें भी कहानी के पूर्वोपर प्रसंग से भैस का कोध धाउदारता श्रौर संकोच के कारण नहीं माना जा सकता, वरन् वास्तविक सहानुभूति के कारण ही माना जायगा। वह श्रपना सींग इसलिए दे कि धूर्च कौश्रा एक निरीह पत्ती का खून पीए! फिर भी यही तीसरी कहानी है जिसमे दो चरण ऐसे हैं जिनकी टेक्नीक ठीक त्रजभापा की उपरोक्त कहानी के जैसी है। भैस से निराश होने पर वह कुत्ते के पास इसलिए जाता है कि वह भैंस को मार डाले, जिससे वह भैस का सींग ले सके।

श्री मित्र महोदय ने यह सिद्ध किया है कि पहली श्रीर तीसरी कहानी दूसरी से पुरानी है श्रीर उसमें मिट्टी खोदने के लिए हिरन के सीग का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि कहानी का जन्म उस युग में हुआ जब कि (१) मनुष्य लोहे का उपयोग श्रारम्भ ही कर रहे होंगे, श्रीर (२) जब पृथ्वी को माँ, प्रत्यत्त माँ माना जाता होगा, जिसमें लोहे से मिट्टी का खोडना, हृदय को चोट पहुँचाता होगा। श्रतः ये कहानियाँ पापाण युग में बनी होंगी।

इसके श्रविरिक्त तीसरी कहानी में हृद्य चीर कर रक्त पीने की वात भी साधारण कहानी के लिए श्रावश्यक नहीं। इसमें भी नृ-विज्ञान के इतिहास की संभावना है।

पहली दृष्टि में त्रज की यह कहानी उपरोक्त वंगाली प्रकार की कहानियों से बनी हुई प्रतीत होती है, जिसमें त्रज के वैप्णव ने रक्त-पीने के लिये समस्त उद्योग को उचित न समभ कर उसे एक दौल के लिये कर दिया है। पर समस्त कहानी-विधान अवैप्णव है।

पर, वंगाली की तीसरी कहानी में मैंस श्रीर कुत्ते का एक विशेष रूप में —त्रज को कहानी की शैली रूप में उल्लेख यह प्रकट करता है कि त्रज की कहानी की शैली भी उस समय प्रचलित रही

#### तभी वह सीग देगा।

६-त्रह घसियारे पर गया, उसने हॅसिया मॉॅंगा ।

७—वह लुहार पर हॅसिया लेने गया। उसने आग मॉॅंगी जिससे लोहा गरम कर हॅसिया बनाये।

प्रचाग पर गया, वह तैयार हो गई। जब कौत्रा श्राग लेकर चला तो जल कर मर गया।

### दूसरी-

१--गृहस्थ भाई, आग दो।

२--आग से हॅसिया बनाऊँगा, उससे प्याज काटूँगा।

३--गाय खायेगी, दूघ देगी।

४—दूध हिरन पियेगा, तो युद्ध कर सकेगा।

५-तभी उसका सींग दूटेगा, उससे मिट्टी खोदूँगा।

६—मिट्टी का बर्तन बनाऊँगा, उसमें जल लाऊँगा।

७--- उससे हाथ घोऊँगा।

५-तब भात चढ़ाऊँगा।

#### तीसरी-

१—एक वार एक चिड़िया और एक कौ आ साथ रहते थे। दोनों ने शर्त वदी कि ऑंगन में मिर्च और घान में से यदि कौ आ मिर्च चिड़िया से जत्दी खाले तो वह चिड़िया की छाती का खून पीले। यदि चिड़िया घान कौ आ से जल्दी खाले तो चिड़िया कौ ए की छाती का खून पीले। कौ ए ने मिर्च चिड़िया से जल्दी खाली। चिड़िया ने कहा तुम मेरा खून पी आ, पर अपनी चौंच गंगाजी मे घोलो।

२ -- कौ आ गंगाजी पर गया। गगाजी ने कहा वर्तन लास्रो।

३-वह कुम्हार पर गया, कुम्हार ने कहा मिट्टी लाच्यो।

४-चह भैंस पर गया, अपना सीग दो, मिट्टी खोदूं। भैंस ने कौए को भगा दिया।

४-वह कुत्ते पर गया कि भैंस को मारो।

६-कुत्ते ने कहा कि दूध लास्रो, जिससे मारने लायक बन्रें।

७-चह गाय के पास गया । गाय ने घास माँगी ।

५-वह चरागाह पर गया, चरागाह ने कहा हॅसिया ले खास्रो।

कहानी के दो प्रकार हैं - इनमें से पहले वर्ग या प्रकार के कथा-तन्तु ये हैं :--

नायक सहायता याचना करने व किसी मनुष्य, किसी पशु या पदार्थ के पास जाता है। ये स्पष्ट मना कर देते हैं।

वह क्रमश दूसरों के पास जाता है कि पहले को दण्ड दिया

जाय, वह भी मना कर देते हैं।

अन्त में कोई द्रा देने को सत्रद्ध होता है, और तभी, एक के वाद दूसरा सन्नद्ध होते जाते हैं। श्रोर नायक का काम पूरा हो

जाता है। इस प्रकार के रूप में श्री मित्र महोदय ने ये कहानियाँ श्रीर बढ़ाई हैं।

१-तोना श्रौर मुर्गी के वच्चे की कहानी (विहार से)

२-- तुनतुनी पत्ती और नाई की कहानी (पूर्वी वंगाल से )

३-वटेरी की कहानी (उत्तर पश्चिमी सीलोन से) विहारी कहानी यह है :--

?—तोने ने छोटी मुर्गी के लिये रानी से कहा। रानी ने मना

किया तो वह—

२ - साप के पास गया, रानी को काटे, सांप ने स्वीकार नहीं किया। ३-- लाठी के पास गया कि साप को गारे, उसने भी मना कर दिया।

४-श्राग के पास गया लाठी को जला दे-उसने भी मना कर दिया।

४-नदी के पास गया, श्राम की बुक्ता दे-उसने भी मना कर दिया। ६—समुद्र के पास गया, नदी को सोखले-समुद्र तैयार हो गया

नो फिर एक के बाद दूसरा तैयार होता गया। पृर्व बंगाल की कहानी मे तुनतुनी पत्ती याचना के लिए राजा

के पास गया है। फिर चूहे के पास कि राजा के पेट की चर्वी में छेद करदे, तब बिल्ली के पास, फिर लाठी के पास, फिर आग के पास, किर समुद्र के पास, किर हाथी के पास, श्रन्त में मन्छर के पास गया कि वह हाथी के डंक मारे। मच्छर तैयार हो गया। फिर सभी तैयार

होने लगे।

सिंहली कहानी में एक बटेरी के खड़े एक चट्टान में बन्द हो गये। वह राज (मकान बनाने का काम करने वाले) के पास गयी, गाँव के मुखिया के पास गयी, सूकर-शावक के पास गयी कि मुखिया के

धान के सेन खा जाय, वेड शिकारी के पाम गयी, निवृत्त की वेल के

होगी। इसी शैली का प्रभाव वंगाली कहानी में मिलता है। कारण स्पष्ट है। कुत्ते के द्वारा मैंस को मारने की कल्पना में दुर्व तता है, वह इतनी स्वाभाविक नहीं, जितनी कुत्ते के द्वारा बिल्ली को मारने की कल्पना। श्रतः स्वाभाविक स्थल से वंगाली कहानी में इस शैली को लिया गया होगा।

वङ्गाली कहानियाँ जितना प्राम-जीवन का विस्तृत वातावरण देती हैं, उतना वज की कहानी नहीं। वज की कहानी की भूमि तो गाँव है, पर शेष कहानी का घटना-क्रम उतना प्रामीण तत्वों को लिये हुए नहीं है।

वर्न ' ने भारोपीय कहानियों के जो विविध प्रकार दिये हैं, उनमें उनहत्तरवाँ प्रकार 'श्रोल्ड वोमन एएड पिग टाइप' है। उसकी रूपरेखा यह है—

- (१) एक बुढिया के कहने पर भी घेंटा (शृकर-शावक) सीढ़ी चढ़ने को तय्यार नहीं होता। वह कुत्ते, ढंढे, स्नाग, पानी, वैल, कसाई, रस्सी, चूहे, बिल्ली से सहायता के लिए स्रभ्यर्थना करती है।
- (२) एक शर्त लगाकर विल्ली सहायता के लिए सन्नद्ध होती है और सभी को वाध्य कर देती है, यहाँ तक कि छंत में घेंटा (सीढ़ी) पर कूद ही जाती है। यह कहानी भी परंपराक्रमगृद्ध गीति-कहानी है। इससे सिद्ध है कि इस कहानी का प्रयोग बड़ा व्यापक है।

वर्न द्वारा दी गयी कहानी में नायक का कार्य स्त्री को सौंपा गया है। यह कहानी के शेष संविधान से मेल नहीं खाता। जिन जिनके पास वह बुढ़िया गयी है, वे प्राय सभी पशु तथा जड़ पदार्थ हैं। मनुष्य तो एक कसाई ही है, जैसे ज़ज कहानी में भी एक मनुष्य 'वर्द्ध', श्रीर दो राजा रानी श्राये हैं। फलतः बुढ़िया के स्थान पर कोई पत्ती या पशु होना श्रिधक उचित प्रतीत होता है। बुढ़िया होते हुए भी उसमें इतनी श्रसामध्यं नहीं पायी जा सकती कि वह लकड़ी या पानी की भी खुशामद करती फिरे या उन जैसा भी काम स्वय न कर सके।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यथार्थतः क्रम-संवृद्ध

<sup>े</sup> देखिए—The Hand book of Folklore'—Burne

योग्य बनूं।

गाय के पास गया दूध दो गाय ने कहा, घास ला। घास के पास गया दूव दो दूव ने कहा—खुरपी ले आ, खोद ले जा। लुहार के पास गया खुरपी दो।

ं लुहार,ने कहा श्रभी वनाये देता हूँ। उसने वनादी। कीश्रा गरम खुरपी लेकर उड़ा, श्रीर जल कर मर गया।

श्रन्तिम व्यक्ति लुहार है। लुहार से उसने जो कहा है उसमें सम्पूर्ण कथन श्रा जाता है। वह इस प्रकार है:—

लुहार! लुहार । तुम लुहार राज हम कागराज!

देउ खुरिया, खोदे दुविकया। चरें गवल्ला, देय दुधिल्ला। पियें कुतिल्ला, मारे हिन्नल्ला। देय सिंगुल्ला, खोदें मदुल्ला। वने घड़ुल्ला, धोवें मढ़ुल्ला। मटकामें चिड़ी की चेंदुला।

वंगाल की दूसरी श्रेणी की तीनों कहानियों से इस कहानी का मूल रूप तैयार हो जाता है। इस कहानी में 'गंगाजल' का उल्लेख नहीं। वगाल की दूसरी कहानी में भी गंगाजल का उल्लेख नहीं। हिरन को मारने के लिए, इसमें कुत्ते के पास पहुँचा गया है। वगाल की तीसरी कहानी में भेस को मारने के लिए भी ऐसा किया गया है। वंगाल की तीसरी कहानी में हिरन के स्थान पर भेस का सीग मौंगा है। कीए का समस्त उद्योग चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए हुआ है। यही बात वंगाल की पहली कहानी में मिल जाती है। घहाँ चिड़िया के बच्चे के स्थान पर स्वय चिड़िया है। वगाल की कहा- नियों में 'आग लाने या मँगाने' का उल्लेख अवश्य है। त्रज की कहानी में कीए से आग नहीं मँगायी जानी। वह गर्म खुरपी लेकर चल पड़ा है और जल कर मर गया है।

इस दूसरी श्रेणी की कहानी में यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि

पास गयी कि कॉंटों से शिकारी को बेध दे, आग के पास गयी, जलपात्र के पास गयी, हाथी के पास गयी, चूहे के पास गयी कि हाथी के कान में घुस जाय, बिल्ली के पास गयी कि पानी को गंदला करदे। विल्ली तैयार हो गयी, फिर सब तैयार होते गये। इसी के जैसी एक और कहानी में वह राज, शूकर, शिकारी, हाथी, छिपकली (हाथी की सूंद में होकर मस्तिष्क में घुस जाय) जंगली मुर्ग, और एक गीटड के पास गयी है। गीदड़ तैयार हुआ है, तब कम पलटा है।

त्रज्ञी उपर दी हुई कहानी प्रथम श्रेणी की है इस कहानी का रूप भी दिख्य से उत्तर तक प्रचलित रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह त्रज्ञ की कहानी पूर्वी बंगाल की 'तुनतुनी पत्ती' की कहानी से बहुत मिलती है। बंगाली कहानी में अन्त में मच्छड़ आया है, निश्चय ही हाथी को भयभीत करने का चीटी मच्छड़ से अधिक उपयुक्त साधन है।

दूसरी श्रेणी के रूपों के तन्तुओं का उल्लेख हो चुका है। दूसरी श्रेणी की कहानी में शर्त का प्राधान्य रहता है खौर बहुधा नायक मर जाता है। यह दूसरी श्रेणी मधुरा में तो प्रायः हमें उद्योग करने पर भी नहीं मिली, पर वह बज में प्रचलित ख्रवश्य है, क्योंकि बज में, मधुरा से ऋतिरिक्त प्रदेश में, यह ख्रवश्य मिल जाती है, खौर उसका रूप यह है—

"एक चिड़िया के बच्चे को देखकर कौए का मन चला कि वह - उसे खाये। कौए ने चिडिया से प्रस्ताव रखा। चिडिया ने कहा— खा लेना, पर मुँह धी आश्रो।

कौत्रा कुम्हार के पास गया और उससे कहा—
"कुम्हार । कुम्हार । तुम कुम्हारराज
हम कागराज ।
तुम देउ घडुक्का । योवें मढ़क्का ।
मटकामे चिड़ी कौ चेद्रक्का ।

कुम्हार ने कहा मिट्टी ले आ। मिट्टी ने कहा, हिरन का सीग ले आ।

हिरन ने कहा कुत्ते को बुला ला, वह मुक्ते मार डाले। तब

कुत्ते ने कहा, भूखा हूँ, दूध ला। जिसे पीकर हिरन से लड़ने

# बठा अध्याय लोकोक्ति-साहित्य पूर्व पीठिका

· मौखिक लोक-साहित्य में लोकोक्ति-साहित्य का बहुत महत्व है। श्रभी तक हमने जिस प्रकार के लोक-साहित्य का श्रध्ययन किया है, उसमें विस्तार की भावना रहती है, उसमें एक दीर्घ चित्र, एक व्यापक भावना, एक जटिल वृत्त रहता है। लोकोक्ति उस साहित्य से स्वभाव श्रीर प्रयोग में भिन्नता रखती है। लोकोक्ति में गागर में सागर भरने की प्रयुत्ति काम करती है। इनमे जीवन के सत्य वड़ी खुबी से प्रकट होते हैं 1 यह प्रामीण जनता का नीति-शास्त्र होता है। ये मानवी-ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं, जिनसे बुद्धि और अनुभव की किरणे फ़टने वाली ज्योति प्राप्त होती है। लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्कुलिंगी (रेडियो-ऐक्टिय ) तत्वों की भाँति अपनी प्रखर किरणे चारी श्रोर फैलाती रहती हैं। लोकोक्ति साहित्य ससार के नीति-साहित्य ( विजडम लिट-रेचर ) का प्रमुख द्यग है <sup>२</sup>। सांसारिक व्यवहार पटुता और सामान्य बुद्धि का जैसा निदर्शन कहावतों में मिलता है, वैसा श्रन्यत्र दुर्लभ हैं। लोकोक्ति के विषय में इस चर्चा से प्रकट होगा कि यहाँ तक लोकोक्ति का संकुचित अर्थ लिया गया है। लोकोक्ति केवल कहावत ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार की उक्ति लोकोक्ति है। इस विशतन अर्थ को, दृष्टि में रख कर लोकोक्ति के दो प्रकार माने जा सकते हैं; एक पहेली,

<sup>🤊</sup> लोकवाती पपक स० ३ लेखक कृष्णानन्द गुप्त पृष्ठ १

<sup>े</sup> लोकोक्ति-साहित्य का महत्व—लेखक श्री वानुदेवशरण प्रग्रपाल (मधुक्तर में प्रकाशित )

राजस्थानी कहावनँ—कन्दैयानाल सहल

एक श्रेणी दूसरी से नितान्त पृथक है। श्रीर ब्रज में भी इसके दोनों. रूप प्रचलित हैं।

इन लघु कहानियों में मनोरजन के साथ किसी न किसी वस्तु या व्यवसाय की सभी अवस्थाओं का ज्ञान कराने का उद्देश्य भी निहित मिलता है। ऊपर हमने जो कहानियाँ दी हैं उनमें वस्त्र वनने और खेती करने की विविध कियाओं का स्थूल परिचय दे दिया गया है। 'कौए और दौल' वाली कहानी में विविध पशु और वस्तुओं के स्वभाव और धर्म का ज्ञान हो जाता है। ये कहानियाँ आज भी बालकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। इनमें बाल मनोष्टित्त के अनुकूल कथावस्तु को उपस्थित किया गया है। स्मरणशक्ति के लिए सुविधार्थ इसमें पद्मबद्ध चरणों का समावेश है। कम-सवर्द्धन से और भी स्मरणशक्ति को सहायता मिलती है, और छुछ काल तक एक ही विधि के संतुलित वाक्य प्रभाव को अधिक करते है। जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शट्यों में किसी यात को कहने में किसी प्रकार की श्रइचन पड़नी होगी। भारत के मूल निवासियों में से मंडला के गाँड श्रीर प्रधान तथा विर्होर जातियों के विवाह के श्रनुष्ठानों में पहेली वुक्ताना भी एक श्रावश्यक वात मानी गई है। अज में पहेलियों का ऐमा श्रानुष्ठानिक प्रयोग श्रव नहीं मिलता। अव तो त्रज पहेलियों साधारणत मनोरखन का माध्यम हैं। श्रथवा ठाले वैठे 'बुद्धि-विलास' श्रथवा 'बुद्धि-परीचा' का काम देती है। त्रज से प्राप्त पहेलियों के विपयों को हम साधारणत सात वर्गों में वाँट सकते हैं; एक खेती सम्बन्धी, इसमें श्राते हैं—कृत्रा, फुलसन, पटसन, मका की भुटिया, मक्का का पेड़, हल जोतना, चर्स, वर्न, चाक, खुरपा, पटेला, पुर।

दूसरा-भोजन-सम्बन्धी: इसमे श्राते हैं तरवृज, लाल मिर्च, पूत्रा, कचोड़ी, बड़ी, सिंघाड़ा, खीर, पूरी, घी, मूली, श्ररहर, गेहूँ, ब्वार का मुट्टा, श्राम, ब्वार का दाना, टेटी, कढ़ी, तिल, बेर, खिरनी, श्रमार, कचरिया, गाजर, जलेबी।

तीसरा—घरेलू वस्तु सम्बन्धी—इसमें आते हैं, वीपक, मूसल, हुआ, जूर्ती, लाठी, जीरा, कैंची, पान, चक्को, ईंट, अशर्फी, हॅसली, एंसेरी, तथा, ढॅकली, कढ़ाही, चर्का, कठौती, आटा, खाट, सुई, डोरा, चलामनों, परिया, किवाड़, ईंडुरी, कागज, जेवरा, खीका, फावड़ा, शख, दॉतुन, कुर्ती, पाजामा, कुटी, पत्तल, चूल्हे में आग, आग, तराजू, रुपया, रई, चलनी, काजल, मोरी, छुप्पर, दीवाल, ऑगिया, कलम, महॅदी, ताला।

चौथा -- प्राणी-सम्बन्धी--इसमे आते हैं जूँ, वर्र, चिरीटा, दीमक, खरगोश, ऊँट, मधुमरुखी, भैंस, हाथी, भौरा।

पाँचवाँ—प्रकृति-सम्बन्धी—इसमें श्राते हैं दिन रात, श्रोस, तारे, चन्दा सूरज, दोमक का घर, श्रोला, खाँह, जवासा, छेर, ढाक का फूल, काई, वया का घोंसला, करील, श्राकाश, फरास, चिरमिटी, बीजुरी।

<sup>ै</sup> देखिये फोजर द्वारा निखित 'दी गोल्डन वार्च' नवा माग, पृष्ठ १२१

<sup>े &#</sup>x27;मेंत इन इण्डिया' का 'ऐन इण्डियन रिडिल बुक्त' श्रेकु—भाग १३ सच्या ४, दिमम्बर १६४३ में बेरियर ऐलविन तथा डवल्यू० जी० प्रार्वर तिखित, 'नोट ग्रान दी यूज ग्राव रिडिन्स इन इण्डिया' वृ० ३१६ ।

दूसरा कहावतें। "पहेली" भी लोकोक्ति है। लोक-मानस इसके द्वारा अर्थगीरव की रचा करता है, और मनोरंजन प्राप्त करता है। यह बुद्धि-परी जा भी साधन है। यद्यपि पहेलियाँ स्वभाव से कहावतों की प्रवृत्ति से विपरीत प्रणाली पर रची जाती हैं, क्यों कि पहेलियों में एक वस्तु के लिये बहुत से शब्द प्रयोग में आते हैं, भाव से इसका सम्बन्ध नही होता, प्रकृत को गोप्य करने की चेष्टा रहती है, बुद्धि-कीशल पर निर्भर करती है, जब कि कहावत में सूत्र-प्रणाली होती है, भाव की मार्मिकता घनीभूत रहती है, लघु प्रयत्न से विस्तृत अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रहती है, फिर भी पहेलियाँ भी उतनी ही उक्तियाँ हैं जितनी कहावतें। बज में इन उक्तियों के कुछ रूप श्रीर मिलते हैं। वे हैं - अनिमञ्जा, भेरि, अचका, औठपाव, खु सि, गहगड़, श्रोतना । ये पद्यात्मक होते हैं, श्रीर निरथेक श्रीर साथेक दो भागों में बॉंटे जा सकते हैं। निरथेक इनमें से श्रनमिक्षा होता है, वस्तुतः श्रनिमञ्जा में अर्थ-अभिधार्थ तो होता है, पर वह अर्थ किसी प्रकार भी सन्तोष नही देता, अतः वह अर्थ जो शब्द के पृथक-पृथक अर्थ से भिन्न सपूर्ण वाक्य से मिलता है, जिससे वाक्य सार्थक होता है, वह श्रर्थ नहीं होता, किन्तु 'प्रभावार्थ' श्रवश्य होता है। वह प्रभावार्थ वैन-त्तरय और अनमिल सम्बन्ध से प्रकट किया जाता है। शेष प्रकार सार्थक हैं। इन्हें हम कहावत के अन्तर्गत रखते हैं। इन पर कहावतो पर विचार करते समय ही चर्चा करना समीचीन होगा।

#### पहेलियाँ

पहेलियों को संस्कृत में ब्रह्मोदय भी कहा गया है। पहेलियों केवल बचों के मनोरजन की वस्तुएँ नहीं, ये समाज-विशेष की मनोज़ता को प्रकट करती हैं, और उसकी रुचि पर प्रकाश डालती हैं। ये बुद्धि-मापक भी हैं, और मनोरजन भी हैं। ये सभ्य और असभ्य सभी कोटि के मनुष्यों और जातियों में प्रचलित हैं। भारतवर्ष में तो वैदिक काल से ब्रह्मोदय का चलन मिलता है। श्रश्वमेध यज्ञ मे तो ब्रह्मोदय श्राप्त का ही एक भाग था। श्रश्व की वास्तिवक विल से पूर्व होत्र श्रीर ब्राह्मण ब्रह्मोदय पूछते थे। इन्हें पूछने का केवल इन दो को ही श्रिकार था। इस प्रकार पहेलियों का आनुष्टानिक प्रयोग भारत में ही नहीं ससार के अन्य देशों में भी मिलता है। फ्रोजर महोदय ने बताया है कि पहेलियों की रचना श्रथवा उदय उस समय हुआ होगा,

३ प्रकृति-सम्बन्धी चासफूँ स, मोती, पानी, द्रिया, जमुना, रूख, छोरा छोरी, पत्थर, भूकटा, कजलीवन, वीट, वांवी, मटर का फूल, जल, नाग, पीपल, खजूर, नीम, लिलया, वर्षा, रात, वनराय, साँम, श्राधीरात, धौंतारा, दुपहर, हरियाली, चन्दा, सूरज, पोखर, भिल, पानी, दिन, जंगल, श्रंडा, वच्चा, विल, समुद्र, वैसाख, कातिक, धूप, धरती, माता, लकड़ियाँ, माँटी, गुठिली, छाछ, सामन, चैत, केशर, पेवरी, हींस, निदया, पेड़, पात, फुल, घड़ी, भूड़, मंगल, मूँगा।

४—खेती—भुस, खेत, ढेल, घास, घना, तोरई, उर्द, ढेकली । ५—रंग—हरा, लाल, काला, सफेट, घौरा, भिलमिल, पीला ६—वाद्य—वॉसुरी ।

७—नगर—चॉॅंदपुर, कानपुर, पोटपुर, हाथरस, नौंहमील,

द-जाति-जाट, ठाकुर ।

६—व्यवसाय—चोर, वंजारे, मालो, ग्वारिया, लुहार ।

१० - रूप-गोलमोल, लम्बी, ऐचकवेची, कावर, ल्हौरी, नेंकसी, थामकथेया, चिपटा, भोंड़ा।

११ - पशु-कोड़े - बोक, बर्द्ध, दिल्लो, भैंसा, मन्नीगाय, गाय, ऊंट, घोड़ी, कुतिया, सॉप, बील्ट्स, नाहर, चील्ह।

१२—पक्षी—गलगिलया, मैंना, पंछी, चिरैया, तोता, कीवा। १३—व्यक्ति—वीरवल, श्रकवर, कल्यानसिंह, सालिगराम, रामदेई, रमचन्द्रा।

१४—रिश्ते—परनारी, गामा, मॉर्ड, वीबी, वहन, साली, वेटी, जमाई, चाची, चाचा, देवर, जेठ, मैया, सखी।

१५—शरीर—चरण, शिर, गाँड, हाथ, पाँव, हाड़, गोड़, खात, पूँछ, भुजा, आँख, हड्डी, नारि, मुँहड़ी, कान, कमर, गता, चोटी, थन, दन्त, टाँग, बोटी, गोंछ, सीग, पाँख, चूतर, पीठ।

१६ —तील तथा गिनती—नौ पासी, वेत्तीस, नौ, ढैं, नौजास, त्राठ, दस, छ., हजार, त्रस्सी, वीस, पांच, एक, बारह, चार, चौंसठ, सोजह, नौ हजार, पचीस, मन, धीन, सेर, पंसेरी।

१७-ग्रात्य-वेगम, तपस्वी, सदावर्त, श्रास्त, वक्कन, रस,

छठा—श्रंग-प्रत्यङ्ग सम्बन्धी—इसमें श्राते हैं: दाढ़ी, नाक, शरीर, जीभ, दाँत, श्राँख, सीग, कान।

सातवाँ—श्रन्य इसमें श्राते हैं : उस्तरा, वन्दूक, चाकू, बर्झी, खारी, रेल, सडक, तवला, कुम्हार का श्रवा, मुशक।

इस विश्लेपण से विदित होता है कि पहेलियाँ उन्हीं विषयों पर हैं, जो प्रामीण वातावरण से घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। सबसे अधिक विषय घरेलू वस्तुओं से सम्बन्धत हैं। भोजन सम्बन्धी वस्तुओं को भी घरेलू सममा जाय तो पहेलियों के विषयों में से दो तिहाई इसी वर्ग के ठहरते हैं। व्यवसाय सम्बन्धी विषय विशेष नही है। खेती के भी छुछ ही गिने-चुने विषय हैं, अन्य व्यवसायों में कुम्हार और कोरी की छुछ वस्तुओं को पहेलियों का विषय बनाया गया है। प्राणियों में भी बहुत कम जीवों का उल्लेख हुआ है। 'जूं' पर कई पहेलियाँ मिलती हैं। भोजनों मे से रोटी पर पहेलियाँ नहीं मिली, पशुओं में 'गाय' पर भी पहेलियाँ नहीं हैं।

पहेलियाँ यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन है। यह ऐसा वर्णन है जिसमें अप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है। अप्रकृत इन पहे लियों में बहुधा वस्तु-उपमान के रूप में आता है। यह स्वाभाविक ही है कि गाँव की पहेलियों में ऐसे उपमान भी प्रामीण वातावरण से ही लिए गये हैं। इन उपमानों को हम यहाँ दिये देते हैं —

१—घरेलू वस्तुयें भोजन संबंधी—रोटी, दारि, बतासे, घी, त्रन्न, वेसन, दूध, श्रंगा, चामर, सुपाडी, हत्तदी।

पात्र—दुहामनी, ढिलया, कुल्हिया, थारी, कॉॅंसे का बेला, डिब्बी, घड़ा, कोथरा।

भोजन-साधन-प्याग, ई'धन, श्रङ्गार, बेलन। शरया-पाये, खाट, गृहरा, गही।

वस्त्राभूषरा-शृङ्गार-भूमका, काजर, ववरिया, टोपी, भंगा, पन्हा, रूमाल, दुशाला, चादर, लहॅगा।

श्रन्य-ई घन, सूतरी, इॅड्री, लगाम, पैसा।

२—स्थल भूमि—तवेला, कोठरी, किवाड, सराय, घाट, कोना, वरंडा, घर, द्वार, ईंट, किनारा, मढी, भीत, बाग, मोरी, महल, खन, गौख, झज्जे, गारा, झान, मुँडेली, किला। जाति से अधिक व्यवसाय से सम्बन्धित है। पशुस्रों स्रोर कीटों में सभी साधारण नाम हैं, केवल एक को छोड़कर। 'टिल्लों' कोई विशेष पशु स्रथवा कृमि-कीट नहीं—लोकमेधा ने स्रद्भुत-भाव के लिए एक विशेष शब्द प्रस्तुत कर दिया है। जिससे किसी जन्तु का भाव शब्द-ध्वनि के प्रभाव से मिलता है, उससे जन्तु को कल्पना उत्पन्न नहीं होती। यही प्रणाली व्यक्तिवाचक नामों में मिलती है। व्यक्तिवाचक नामों में स्रक्ष्यर, वीरवल, राजाभोज तो पदपूर्ति के लिये स्राये हैं, पर कल्यानिसंह, सालिगराम, मनीराम, रामदेई, रामचन्द स्रादि किसी वस्तु के लिये स्थानापन्न की भाँति प्रयोग में स्नाए हैं। इनका स्रथं नहीं, प्रसङ्ग से इनमें वह स्रथं प्रतिष्ठित होता है, जो स्थामप्रेत है। उदाहरण के लिए—'घौरी घोड़ी लाल लगाम। वाप वैठ्यों सालिगराम।।'

इसी प्रकार "ल्होरी सी छोरी रामदेई नाम। चढ़ि गई अटरिया फूँ कि दियो गाँम"—रामदेई यहाँ आग' के लिए है।

इन राज्दों में छझ श्रीर राज्द निरर्थक होते हुए भी श्रर्थ द्योतक को भाँति प्रस्तुत किये गये हैं। ये राज्द किसी वस्तु के भाव मात्र की श्रीर संकेत करते हैं, इन्हें पहेलियों के बीजगणतीय सकेत कह सकते हैं। ऐसे ही राज्दों में छप्पकवेंनी, सप्पकली, सप्पकला, छतकरी श्रादि हैं। खुरखुरिया में तो राज्द-ग्विन से 'खुर-खुर' करने के राज्द का बोध-तत्व फिर भी है, श्रतः 'खुरपी" का पर्याय हो सकता है। पर ऊपर जो राज्द वताये गये हैं उनमें ऐसा भी बोध-तत्व नहीं है।

पहेलियाँ एक प्रकार से वस्तु को सुमाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली हैं; जिसमें चित्र प्रस्तुत करके यह पूझा जाता है कि यह किस का चित्र हैं। पर दससे यह न समम्मना चाहिये कि उपमानों के द्वारा यह चित्र पूर्ण होता है। उपमानों द्वारा जो चित्र निर्मित होता है वह श्रस्पष्ट होता है, उससे श्रमिप्रेत वस्तु का बहुत श्रमूरा सकेत मिलता है, पर वह सकेत इतना निश्चित होता है कि यथा सम्भव उससे किसी श्रन्य वस्तु का बीध नहीं हो सकता। यह एफ चित्र है।

> ''श्रोर पास घास-फ़्रॅस, वीच मं तरेली। दिन में वा भीर-भार, राति मे अकेली॥"

ध्यास, खप्पकवेनी, दुम्मकली, बाबाजी, जरैलिया, अकती के लला, पाम की पंजीरी, गाना, सप्पकली, सप्पकला, जाली, स्वाद, मीठा, गोता, कटारी, गरीब, गैल, गिरारी, बाबू, मरखना, राजा, खुरखुरिया, कबड्डी, डहर, दचोका, अगार, बगार, गाँठ, फांस, अठंगर, बगर, चक्क, इन्द्र, सिपाही, पैठ, बात ।

भोजनीय वस्तुओं में गाम के काम में आने वाली अत्यन्त साधा-रख वस्तुओं को उपमान के लिए चुना गया है। रोटी है, अगा है; पर पूड़ियाँ और मिठाइयाँ नहीं, बतासीं का उल्लेख हैं। आभूषणीं में केवल 'कुमके' ने ही स्थान पाया है, शृङ्गार की वस्तुत्र्यों में काजर ने। रूमाल और दुशाला उतने मामीण नहीं। स्थापत्य और भूमि सबंधी शंब्दों में कुछ विशेष विस्तार मिलता है। प्रकृति-सम्बन्धी शब्दों म हमने ऋतु, मास, दिवस, वृत्त, खगोल आदि सम्बन्धी शब्दों को सम्मिलित कर लिया है, अतः यह सूची सबसे बड़ी है। खेती सम्बन्धी विशेष शब्द नही आये। हरे और लाल रंग का प्रयोग विशेष हुआ है, अन्य रंगों का कभी-कभी प्रयोग हो गया है। यह दृष्टव्य है कि वाद्य में केवल 'बाँसुरी' ही आयी है। नगरों के नाम अधिकांशतः श्लेपार्थक हैं—'चॉॅंद्पुर' नगर का नाम तो है ही, 'चॉंद' शब्द से शिर का भी संकेत हो जाता है। केवल 'दिल्ली' नगर मान्य नगर के अर्थ में आया है। जातियों में से 'जाट' का उल्लेख कई बार हुआ है। यह उल्लेख किसी विशेष अभिप्राय का द्योतक नहीं केवल इसीलिए इस शब्द का प्रयोग हुआ विदित होता है कि स्थानपूर्त्ति हो सके। 'जाट' लोकवार्त्ता में श्रपना विशेष स्थान रखता है, वह श्रपनी श्रोर ध्यान श्राकर्षित कराये विना नही रह सकता श्रतः स्थानपूर्ति के लिए इसका प्रयोग हो गया। उदाहरणार्थः

लम्बी छोरी जाट की जल में गीता खाय,

हाड गोड़ वाके परे रहि गये खाल विकन कू जाय।
यह 'पटसन' की पहेली है जाट का उपयोग लम्बाई के भाव के कारण भी हो सकता है और प्रभावार्थ की दृष्टि से जाट पर यह व्यङ्ग भी हो सकता है। 'ठाकुर' शब्द में ख़िप है। यह जाति का द्योतक तो है ही, 'भगवान' के लिए भी श्राया है। 'श्राठपहर चौंसठघड़ी, ठाकुर पर ठकुरानी चढी।' स्पष्ट है कि ठाकुर 'सालिगराम' के लिए है, उसी प्रकार ठकुरानी 'तुलसी' के लिए है। माली ग्वारिया, लोहार, वंजारे

इन पहेलियों में केवल मानसिक कौशल की प्रधानता नहीं रहतो, भाव भी विद्यमान रहता है। प्रधान भाव तो 'श्रह्भत' श्राश्चर्य का रहता है। कहीं-कहीं तो पहेलीकार स्वयं भी इस भाव को व्यक्त कर देता है—

मोखिर की पारि पै अचम्भी वीती, भरि दियी खूब उठाय लियी रीती—

कच्ची ईंट थापने के लिए यह आश्चर्य भाव को व्यक्त करने वाली पहेली हैं। यह आश्चर्य-भाव-बहुधा रहता है। इसी के साथ कही-कही हास्य भी प्रस्तुत हो जाता है। कभी-कभी इन पहेलियों में लोक-मानस-योन-वृत्ति परिचायक शब्द-चित्र अथवा कियाओं को उपस्थित करने में नहीं हिचकता। योन-वृत्ति की अभिव्यक्ति में एकसुख की भावना फ्रायड के मत से ही अवचेतन मानस से सवन्धित नहीं है, यह आदिम-मानव के दाय का अवशेष है। योन-सकेत फिर भी बहुत कम पहेलियों में मिलते हैं, और बहुत-संयमित हैं, केवल बहुत ही कम स्वलों में यह योन भाव बहुत ही स्पष्ट हुआ है, यद्यपि तज्ञ में ऐसे भावों के प्रति कोई सङ्कोच नहीं मिलता। जूर्तों के लिए एक पहेली ऐसी है — "आधो धुम्यो धुसायें ते, आवो हाय लगाय ते।" इस शब्दावली में जो 'धुसाने' अथवा 'धुसने' का लौकिक और रूढ़ रलेपार्थ नहीं जानता, उसे इसमें योन-संकेत नहीं विदित होगा।

इस विवचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अज की पहेलियों में बुद्धि-विलास के साथ भाव-संसर्ग भी रहता है। यह भाव-संसर्ग इन पहेलियों में से।मनोरखन के; तत्त्व को कम नहीं होने देता, बुद्धि-विलास प्रधान होते हुए भी; इसे मनोरखन के तत्त्व को पराभूत नहीं कर पाता।

फुछ विशेष प्रकार की पहेलियाँ भी होती हैं जिनमें किसी घटना विशेष को लिज्जत करके पहेली रची जाती हैं।

> चार पाम की चापड़ । चुप्पो वापे वंठी लुप्पो, श्राई सप्पो लेगई लुप्पो रह गई चापड़चुप्पो।

यह पहेली एक विशेष दृश्य देखकर रची गयी है। भैंस पर भेंद्की वैठ गयी, मेंद्की को चील लेकर उड़ गयी। चापड़ चुपो भैंस के लिए, लुप्पो मेंदकी के लिए, सप्पो चील के लिए संकेत करते हैं। इससे जो चित्र प्रस्तुत होता है, उसमें कुँए का भाव स्पष्ट संकेत से नहीं आता। श्रतः पहेलियों में जहाँ वस्तु की ज्याख्या और चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं, वहाँ उन चित्रों में श्रभिप्रेत वस्तु की श्रोर से ध्यान दूसरी श्रोर ले जाने वाले शब्दों का भी संयोजन होता है। इसमें 'तवेली' शब्द ध्यान-विकर्षण का कार्य करता है। इन शब्द-चित्रों के लिये उपमानों का सयोजन इसी ध्यान-विकर्षण की प्रणाली पर किया जाता है—

नदी की पारि पे बोक चरे। नदिया सूखे बोक मरे॥

दीपक के मृत-पात्र श्रीर उसमें भरे तेल को 'नदी' के उपमान से श्रमिहित करने में दीपक की श्रीर ध्यान श्राक्षित करने की श्रपेत्रा उसकी श्रीर से ध्यान विकसित करने की प्रवृत्ति ही मिलती है। दीपक की बत्ती श्रीर लों को, किसी भी शास्त्र-विहित श्रलङ्कार-प्रणाली से 'चरता हुआ बोक'—बकरा नहीं माना जा सकता। श्राचर महो-दय ने एक स्थान पर कहा है कि श्रन्तिम बिश्लेपण में पहेली का मूल्य का मूल्य है। भारतीय साहित्य में प्रहेलिका को शब्दालङ्कार का एक भेद कताया गया है। पर ये श्रामीण पहेलियाँ श्रर्थ-शिक्तयों की घरम परीत्ता कर लेती हैं। इसमें शब्दालङ्कारिक चमत्कार उतना नहीं जितना ध्वनि का चमत्कार है।

ध्विन का यह संकेत इन उपमानों से उत्सृष्ट मूर्त कल्पनाओं के द्वारा ही नहीं मिलता, कियाओं के उल्लेख से भी यह अभिशाय साधा जाता है। "तू चिल में आई" का अथे "किवाड़" है। लो चलते समय साथ चले पर रुक जाय, जैसे हम से कह रही हो कि "तू चल में आई।"

दृष्टिकूट प्रणाली पर रची पहेलियाँ भी कुछ पढ़े-लिखे लोगों में अचितत मिलती हैं, पर ये पहेलियाँ लोक-मानस की अपनी अभि-च्यक्ति नहीं। ये संस्कृत-मानस से उधार ली गई है, जैसे यह पहेली हैं—

यजापुत्र को शब्द लैं। गज कौ पिछली श्रंक।

सो तरकारी | लाय हैं चातुर मेरे, कंथ ।। "मेंथी" के लिये ये शब्द गाँव में, खड़े नही हो सकते ।

<sup>ै</sup> दिसम्बर १६४३ के 'मैंन इन इण्डिया' मे वी हुई "कमेण्ट" पृष्ठ २६६।

<sup>ै &#</sup>x27;व्विन' से ग्रमिप्रयाय साहित्य-शास्त्र भै। प्रयुक्त "व्विन" से है।

वाल चवाए ते।" इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्ता है।

तीसरी दृष्टि है 'आलोचन' की। 'गैल में हॅसे और ऑख नटेरें' में ऐसा ही भाव है, जैसे 'उलटा चोर कोतवाले डाटें', 'मारें और रोमन न दें' में। 'घर में बैटु मरी मइया' में उद्योग में विश्वास रखने की भावना की तीखी आलोचना है। 'गदहाए दयौ नोंन गदहा ने जानी मेरी आँख फोड़ी,' 'गदहा कहा जाने गुलकन्द को सवाद' अथवा 'वन्दर का जाने अद्रक को सवाद' ये मूर्ख की आलोचनाएँ हैं।

चौथी दिष्ट है 'सूचन' की। ऐसी कहावतों में ऋतु, खेत, व्यव साय, व्यवहार श्रादि की सूचना रहती है। ये ज्ञान वर्द्धक कहावतें होती हैं। जो वातें यों ही याद नहीं रह सकती, वे कहावतों के रूपमें याद बनी रहती हैं। 'बुद्ध वामनी शुक्र लामनी' में ऐसा ही ज्ञान-गर्भित है। खेत-क्यार सम्बन्धी श्रानेकों कहावतों में यही दृष्टि रहती है।

इन दृष्टियों से बनी कहाबतों में पोपण के आन्तर्गत तथ्यकथन वाली कहावतें आती हैं। जो वस्तु जैसी है उसे इन कहावतों के द्वारा प्रकट किया जाता है। स्त्रभाव, वल, चरित्र, आचार आदि का इनमें समावेश होता है।

नीति और सीख की कहावतें शिच्नण की दृष्टि से होती हैं। कव और क्या करना चाहिये, इसके अन्तर्गत खाता है। अशुभ-अप-शक्तन और अकल्याणकर की सूचना सूचन-सम्बन्धी कहावतों में होती है। जातिविषयक कहावतों में जाति के स्वभाव का उल्लेख होता है। जिन कहावतों में उपहास, ज्यंग, कटाच अथवा आचेप मिलता है वे आलोचन-टृष्टि के अन्तर्गत आती हैं।

इस प्रकार त्रज की कहावतों में ज्ञान, शिचा, कर्तव्याकर्तव्य, उपदेश, श्वालोचना, उपहास, व्यग, दृष्टान्त, समाज, जाति जीवत के विविध चेत्रों पर मामिक कथन श्वीर चुभने वाली उक्तियाँ मिल जातीं हैं। इन सब पर विचार करना श्रसम्भव है, श्वीर न वे सभी यहाँ दी ही जा सकती हैं। हिन्दी के कोशों में इनका वर्णन मिल जाता है। श्वाज हिन्दी में लोकोक्ति कोप का श्वभाव नहीं। इन लोकोक्तियों का ज्ञजभापा ह्पान्तर त्रज में प्रयोग में श्वाता है।

यहाँ तो हम इन लोकोक्तियों की छुद्र विरोपताओं पर ही प्रकाश इालेंगे। लोकोक्ति सावारणनः 'लघु' होती है। 'श्रगायी सो स्वायी' नीचे धरती ऊपर अम्बर बीच में मण्डल छायों है, नाज तो आयो कुनवा के खाने को, नाज ने कुनवा खायों है।

चील अपने घोंसले में अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक सोंप ले आयी। सोंप जीवित निकला। वह उल्टा बच्चों को खा गया।

ऐसी पहेलियों की गिनती विशेष नहीं है, श्रीर न ये साधारण समुद्दाय से सम्बन्घ रखती हैं।

पौराणिक तथा अन्य विशेष व्यक्ति अथवा घटना से सम्बन्धित पहेलियाँ भी होती हैं और वे इसी विशेष शैली के अन्तर्गत आती हैं। कहावतें--

कहावतों के सम्बन्ध में द्वितीय अध्याय में कुछ लिखा जा चुका है। वहीं कहावतों के मूल अभिप्रायः के जन्म के समय की सम्भावना पर भी कुछ विचार हुआ है। इस अध्याय के आरम्भ में यह बताया जा चुका है कि कहावतें लोकोक्ति का एक अङ्ग हैं। ये निश्चय ही विशेष अभिप्राय से प्रचलित होती हैं। त्रज की कहावतों में हमें कहा-वतों के उपयोग में साधारएतः चार दृष्टियाँ मिलती हैं।

पक दृष्टि है पोषण की। यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात देखी या सुनी है वह उनकी पुष्टि में कोई कहावत कह कर अपने निरीक्तण पर प्रमाण की छाप लगा देता है। इस प्रकार वह विशेष की सामान्य से पुष्टि करता है। विशेष वह घटना अथवा बात है जो उसने देखी सुनी है। सामान्य वह कहावत है, जिसका वह उपयोग करता है। 'लाख जाट पिंगुल पढ़ें एक भुच लागी रहें' ऐसी कहावत हो सकती है। किसी सममदार और चतुर व्यक्ति से भी यदि कोई एक अनुचित कार्य हो जाय तो उसके पोषण में यह उक्ति कह दी जाती है। इसी प्रकार 'किर लेइ सो काम, भिज लेइ सो राम' किसी किए हुए अच्छे कार्य की पुष्टि की भावना है। तथ्य-कथन इसी दृष्टि में आता है। जैसे 'गाय न वाछी नीद आवे आछी' में।

दूसरी दृष्टि है 'शित्रण' की । शित्रण सम्बन्धी कहावतों में कोई न कोई सीख, नीति श्रादि का उपदेश रहता है। जैसे—"जहाँ की गैल नाँय चलनी, वहाँ के कोस गिनिये कौ कहा काम ?" "श्रार- कस नीद किसानें खोयै, चोरे खोयै खाँसी, टका व्याज वैरागिए खोयै, राँड़े खोये हाँसी।" "गुन घटि गए गाजर खाएं ते, बल बढ़ि गयौ

उल्लेख होता है, उनसे प्रतिरिक्त सामान्य-विशेप में इनका उपयोग होता है। 'अपने अपने श्रीसरे कुत्रा भरें पनिहारि' यह 'पनिहारियों' के सम्बन्ध में उक्ति है, पर इसका उपयोग पनिहारियां के लिये नहीं होता। कहावत का श्रमिप्रायः विस्तृत हो जाता है; उस उक्ति में वर्णित विशेष में जो सामान्य रहता है, उसी सामान्य के अर्थ में उसका चाहे जहाँ उपयोग हो सकता है। 'श्रागे नाथ न पीछे पगहा' किसी वैल से सम्वन्धित हो सकती है, पर प्रयोग में यह किसी भी अनाथ तथा आवारे के लिए ठीक वेंडेगी। किन्तु 'अन्योक्ति' से अतिरिक्त भी कितनी ही प्रकार की उक्तियाँ कहोवतों का रूप प्रहण कर लेती हैं। पर वे सभी उक्तियाँ ऐसी ही होती हैं, जिनमे 'विशेप' को छोड़कर विशेष में गर्भित सामान्य का अर्थ ही सर्वत्र लिया जाता है। विशेष तो उक्ति को वैचित्र्य से युक्त करने के लिए आता है. 'ऊंट के गरे में वकरिया वॅधी होना', 'ऊंट के मुँह में जीरा' ऐसी कहावतों में विशेष के प्रयोग से वैचित्र्य उत्पन्न होता है। 'कौमरी न पापरी गद बहू आइ परी' में विभावना जैसा चमत्कार मिलता है। लोकाचार में वहू के आने से पूर्व जो संस्कार होते हैं उनमें कोमरी वाँटना और पापड़ी वाँटना भी होता है। ये आचार अनिवार्य हैं। इनके अभाव में भी बहू आगयी। इस कहावत का 'गह' शब्द जहाँ त्वरा प्रकट करता है, वहाँ किंचित हास्य का भाव भी देता है। इसमें 'प्रकृत' विषय में अन्तर्वाप्त सामान्य भाव को ही इस कहावत का उपयोग करने वाले तथा अन्य प्रहण करते हैं। इसमें सामान्य भाव यहीं है, विना किसी तय्यारी के कार्य हो जाना।

इन कहावतों में विशेष का सयोजन और उसके द्वारा वैचित्र्य का विकास साधारणतः तो सम्भव कल्पना के आधार पर हुआ है, पर 'छदाम की बुद्धिया, टका मुॅड़ाई' जैसी कहावत का विशेष किसी संभावना पर निर्भर नहीं करता। बुद्धिया कैसे छदाम की हो सकती है? ऐसे स्थलों पर कहावतकार कल्पना की संभावना असंभावना का ध्यान नहीं रखता, वैचित्र्य के साथ, यदि संभव हो सके तो किंचित हास्य के पुट के साथ, वह अपने अभीष्ट अर्थ को हृदयद्गम करा देना चाहता है; भले ही उसके लिए उसे असंभव से असभव कल्पनाओं का गठजोड़ा करना पड़े। फिर भी यह कहना होगा कि ऐसी प्रकृति वज की लाक कहावतों में साधारणतः वहुत कम है, अपवाद स्वरूप है। यह तीन ही शब्दों की उक्ति है, जो 'पहिले मारे सो मीर' के भाव को ही प्रकट करती है। किन्तु 'लघु' होना ही इसका नियम नही है। कभी-कभी किसी कहावत में लम्बे पूरे वाक्य तक होते हैं, जैसे 'गेंहुन के सहारे खत्तश्रा मे पानी लिंग जातु है'। 'घर की खाँड़ किसकिसी लागे बाहिर को गुड़ मीठो'। किसी-किसी में एक नहीं श्रनेक भाव एक साथ साम्य श्रथवा वैषम्य के श्राधार पर एकत्र कर दिये जाते हैं। जिससे कहावत बहुत लम्बी हो जाती है। यथा 'साँप को मन्त्र श्रीर खाट को बान, श्रपनी छीजन श्रीर को काम' 'राँड़ कढी ते दारि भली, घरे खसम से राँड़ भली'। कभी-कभी ऐसी कहावतों में पद्य के चार चरण से श्राठ तक हो जाते हैं यथा—

सौ पर फुली सहस पर कानों १ ताके उत्पर ऐंचक तानों २ ऐंचक ताने ने करी पुकार ३ में मानी कजा ते हार ४ कंजा बिचारौ कहा करे ४ जब कोथ नारि के पाले परे ६ जाके नॉंयें छाती बार ७ बाते हारि गयौ करतार = यद्यपि ऐसी कहावर्ते सख्या में कम.ही मिलेंगी।

कहावतों में गद्य तो होती ही है, पद्य भी होती है, सतुक; पर अधिकांशत कहावतों के निर्माण का मूलतन्त्र होता है वह मुख सुख का तत्व जिसमें पूर्ण 'लय' का संगीत नही होता पर उसका एक लयांश' रहता है, जिसे अप्रेजी में 'रिदम' कहते हैं। इस 'लय' को 'तुक' और सुविधामय बना देती है, 'स्यारी बाप ही ते न्यारी' स्यारी और न्यारी की तुक से इस कहा वत का 'लयांश' खिल उठा है। किन्तु यह तुक-भी; 'लयांश' के लिए अनिवार्य नहीं। व्यारि कमेरी, मेंह किसान' इसमें 'लयांश' 'शव्द-ध्विन' की सन्तुलित-आवृत्ति के कारण है, यह किसी छन्द का एक अच्छा चरण वन सकता है। इसी प्रकार यह है: 'घर की खाँड़ किसकिसी लागे, वाहर की गुड मीठों'। यह कहावतों के रूप-निर्माण की वात है।

कहावतें श्रधिकाशत' श्रन्योक्तियाँ होती हैं। इनमे जिनका प्रकृत

<sup>े</sup> कोत नारि, कोवगर्दन।

जिनका सम्बन्ध किसी घटना विशेष से श्रथवा कहानी से हैं। दूसरे श्रथ्याय में हमने इसकी श्रोर कुछ सकेत कर दिया है। वहाँ केवल कुछ ही कहावतों की कहानियों की श्रोर संकेत है। ऐसी ही कहानियों एकानेक कहावतों की हो सकती हैं। स्वर्गीय पं० वद्रीनाथ मट्ट जी ने ऐसी कहावतों की कहानियों संकलित करने का उद्योग किया था। वह उद्योग पुरा नहीं हो सका। हम भी श्रपनी सीमाश्रों में घिरे हुये हैं, फलत: इस दिशा में विशेष प्रयत्न नहीं कर सकते।

यथार्थ वात यह है कि श्रिधिकॉरा कहावतें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध किसी न किसी घटना श्रथवा कहानी से हैं। श्राज इन कहा-वर्तों की कहानियाँ श्रधिकांशतः विस्मृत हो गयी हैं।

जिस प्रकार इन कहावतों में खेत, वर्षा, शक्त स्थादि का वर्षान रहता है, वैसे ही विविधि जातियों के सम्यन्ध में भी इसमें रोचक उक्तियाँ मिल जाती हैं।

#### ब्राह्मरा

क्वार महीने मं कनागत लगते ही आशा से अनुप्राणित ही बाह्यण नौनों हाथ उछलता है। कनागत वीतने पर वह चूल्हें के पास रोता है। पांडेजी पछताओं गे और वहीं चना की खाओं । चौबेजी छुक्वे होने गये हुवे रह गये। पिंडतजी के जो मीखादी सो पोथी में। वीन कनौजिया तेरह चूल्हे। वामन, छुता, नाऊ; जाति देखि घुर्राऊ। मरी विख्या वामन के सिर। देवी दिन कार्टे, पडा परचौ माँगें। चुही पांडे के पत्रा में बुही मोखादी। पांडे तोहि द्वारिका जानों। जो लों गोकुल में गोसाँई, तो लो कलजुग नाही।

#### कायस्थ

कायस्थ-कोन्ना; इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कायस्थ वचा पढ़ा भला या मरा भला। भांड़ों में बड़ा, कायस्थों में छोटा (इन्हें ही सब का कार्य करना पड़ता है)। कायस्थ बचा कभी न सचा, जो सचा तो गये का बचा।

#### जाट

आट कहे सुन जादिनी, याही गाम में रहनीं, ऊंट विलाई लें गयी ती हॉजी हॉजी कहनीं। मट विद्या जानी, पर जट विद्या नाहिं जानी। लाख जाट पिंगुल वज की अनेकों कहावतों में प्रकृति का गम्भीर निरीच्चण और तत्सम्बन्धी अनुमव संचित मिलता है। ये कहावतें प्रामीणों के ज्ञान-कोष की माँति उन्हें अपने खेत-क्यार वाणिज्य-ज्यापार आदि में सहा-यक होती हैं। ऐसी कहावतों में या तो किसी कार्य के करने का शुभ समय दिया होता है, अथवा किसी वस्तु के अशुभ परिणाम का संकेत होता है। इन्हीं कहावतों में प्रकृति का विशेष अवस्था में क्या घटित होगा इसकी भी सूचना रहती है।

"एक पाख हुँ गहना, राजा मरे कि सैना।" इसमें एक ही पन्न मे दो ''श्रहण्'' पड़ने के परिणाम की सूचना है।

सावन शुक्ता सप्तमी चन्दा चटक करें। कें जल दीखें कूप में, कें कामिनि कलस भरें॥

#### श्रथवा

पूनौ परवा गाजै तौ दिनां बहत्तर बाजै। जैसी वर्षा सम्बन्धी कहावतें कितनी ही हैं श्रौर इसी कोटि की हैं।

खेती के सम्बन्ध में एक सूचना देने वाली कहावत यों हैं — सन घनेरी बन बेगरी, मेढ़क फुद्दी ब्वार। पेंड़ पेंड़ पें बाजरी, जा मैं आवें सोटा सी बाल। कुछ कहावतों में पशुखों के सम्बन्ध में शुमाशुभ का उल्लेख मिलता है। एक कहावत यों हैं:—

> सावन घोड़ी, भादों गाय, जौ कहूँ मैंस माह में व्याय, धनी छोड़ परौसीये खाँय।

, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी ऐसी ज्ञानवर्द्ध क कहावतों का अभाव नहीं है।

"सामन व्याह जब तब कीजै, भादौँ व्याह नाम न लीजै।"
एक कहावत में "गाजर" को स्वास्थ्य के लिये हानिकर कहा।
गया है, और धान्य की वालों को स्वास्थ्य वर्द्धक।

गुन घटिगयौ गाजर खार्चे ते, वल वाढ़ियौ वालि चवाये ते।

व्रज की प्रचलित कहावतों में से किननी ही कहावतें ऐसी भी है,

#### लुहार

सी चोट सुनार की, एक चोट लुहार की। लोह जाने, लुहार जाने, धोंकन हारे की वलाय जानें।

#### माली

मालिन अपने वेरन खट्टे नाय वतावै।

#### तेली

तेली के वैल होना। तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्हू। तुक नाय मिली तो नोभन तो मरो। तेल देखों तेल की धार देखों। तेली के तीनों मरों, ऊपर ते टूटों लाठ। तेली ते का धोवी घाटि, वापे मोंगरा, वापे लाठ। तेरों कहा खरि में तेल जातु है। तेलिया खसम करिक का पानी ते हाथ घोवें। तेली को तेल जरें, मसालची की छाती फटें।

# श्रहीर गोला

गोला नाऊ, सबते अगाऊ।

### गड़रिया

एक तौ जाति की गड़न्नी वाऊ पै लहसन खाइ आई। दिन फूल्यौ, गड़रिया ऊल्यौ।

#### घोवी

धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।

#### कोरी

सूत न पौंनी, कोरिया ते लठमलठा।

### प्रनय लोकोक्तियाँ

अव तक लोकोक्तियों के उन रूपों पर विचार किया गया है जो अत्यधिक प्रचलित और एक प्रकार से वहुरेश व्यापिनी हैं। किन्तु व्रज में कुछ लोकोक्तियों के अन्य प्रकार भी प्रचलित हैं। वे ये हैं—

१ अनमिल्ला, २ भेरि, ३ अचका, ४ औठपाव, ४ गहगढु, ६ भोलना, ७ खुं सि ।

ये सभी पद्यवद्ध होते हैं।

ग्रनिमल्ला—इसमें नाम के अनुह्म अनिमल वार्तों का एक साथ उल्लेख रहता है। इनके प्रथम चरण में पद्मानुकूल गति रहती है, किन्तु दूसरे चरण में प्रायः वह गति पंगु करनी जाती है। इससे जहाँ पढ़ें, एक मुच लागी रहें; खानों खाइकें न्हानों, जिही जाट को बानों। [ जाटे लागी ऊव, मेंस बेचि घोड़ी लई, खोदन लाग्यो दूव। जाट मिखारी श्रोर भेड़ हरिहा, बार देखे न कुवार। जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट, तेली रे तेली तेरे सिर पे कोल्हू। तुक तो मिलीई ना, बोमन तो मरो। जाट को नहीं हूदा ते बचौं ।

#### बनियाँ

विनया मित्र न वेश्या सती। जानि मारै वानियाँ पहचान मारै चोर। जाकौ बिनयाँ यार; ताकूँ निह वैरी दरकार। ठलुआ बिनयाँ सेर बाँट तीलै। बामन बिनयाँ कूकरा, जाति देखि घुराँय। बिनयाँ हेली न दे, भेली दे। मियाँन मरनौं, बिनयन गोर खोदनौं। बिनयाँ यार दबे को। नीबू, बिनयाँ, आमियाँ, मसके ही रस दें । भूले बिनयाँ भेड़ खाई, अब खाऊँ तौ राम दुहाई।

#### नाई

धामन, कुत्ता, नाई, जाति देखि घुरीई। ठाकुरन की बरात में सब ठाकुर ही ठाकुर (नाऊ ठाकुर)। नई नांइन बाँस की नहन्ना। गोला नाऊ, सब से अगाऊ। नाऊ छत्तीसा। नाई नाई बाल कितने, जिजमान अगारी आये जात एँ।

#### सुनार

सौ सुनार की एक लुहार की।

#### कुम्हार

फहे से कुम्हार गधा पै नॉय चढ़े।

माटी कहै कुम्हार ते, तू क्या रू दे मीय,

एक दिन ऐसा होइगो मैं रू धूँगी तोय।

सामन भादा के से कुम्हार बैठे हैं। अवा नॉय बिगर्यो, खदानी ही विगर्यो ऐ।

े मथुरा में यही कहावत चीवों के सन्वन्ध में है। यह कहा जाता है कि मुगलों के समय में इन्हें कब खोदने का काम सौपा गया था। शाहशाह के भाने के समय इन्होंने कितनी ही कब्नें खोद दी। शाहंशाह के पूछने पर उक्त कहावत उन्होंने कह दी। उसी क्षण से उन्हें कब खोदने से मुक्ति मिल गयी। श्रीर समासोक्ति से उसे अद्भुत कर दिया। किन्तु सभी अनिमल्लों की इस प्रकार व्याख्या नहीं हो सकती। पारिभापिक दृष्टि से तो यह व्याख्याशील अनिमल्ला कथा-गर्भित पहेली के अन्तर्गत आयेगा।

श्रचका—श्रचका में भी अद्भुत की प्रधानता रहती है, पर यह श्रद्भुत भाव में सुकुमारता की श्रांत के कारण होता है। नजाकत जब कल्पना के पुट से अद्भुत प्रतीत करायी जाय तब 'श्रचका' का निर्माण होता है।

पीपर पैते उड़ी पतंग, जो कहुँ लिंग जाय मेरे अग मैंने दें दई वजुर किवार, निहं उड़ि जानी कोस हजार।

ऐसे 'श्रवकों' का प्रयोग 'ढडा चीथ' के गीतो में बहुत होता है। उनमें सुकुमारता की ही श्रित नहीं, फूहइपन की भी श्रित दिखाई गई है। इन श्रवकों में साधारणतः स्त्रियों की श्रात्मोक्तियाँ ही हैं, जो सुकुमारता के दम्भ जैसी लगती हैं।

मेरी परोसिन कृटै वान, भनक परि गई मेरे कान, वाइ परयो धानन को लालो, मेरे हायनु परि गयो छालो।

'अनिमक्षा' छोर 'अचका' में आश्चर्य और हास्य के भाव मिलते हैं। इन उक्तियों में उपयोगिता से मनोग्खन अधिक मिलता है।

'भेरि', 'श्रोठपाव' श्रोर 'खुं सि' इन तीनों में ए. समान्य-भाव यह मिलता है कि ये तीनों प्रकार ऐसी वातों का दिग्दर्शन कराते हैं जो खबांछनीय होती है।

भेरि—में अन्तिम अर्द्वाली एकसी होती है—यह है 'गङ्गा गढ़त

कुछ 'मेरि' उदाहरणार्थ यहाँ दी जाती हैं-

कचो मतो ग्वा दिनाँ कीयों श्राघी घर साती कूं दीयों श्रव लीयों घर लकड़ीनु घेरि गड़ुश्रा गढ़त है गई भेरि

ठीक दुपहरी कातिक वारी संग तियो भेया की सारी श्चनिम और श्रसंगत बातों से श्रद्भुत की श्राश्चर्य भावना का उद्य होता है, वहाँ श्रन्तिम चरण की पगु गित उसके छन्द सौन्दर्य का घात करके एक तिक्त भावमयी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर देती है। ऐसे कथनों में ध्यान श्राकर्षित करने की सामग्री रहती है। उदाहरणार्थ—

"भैंस विटौरा चढ़ि गई, टपटप पैंचू खाय। उठाय पूंछ देखन लगे, दिवाली के तीन दिना॥"

× × × \*
"भार भुँ जावन हम गये, पल्ले बाँधी ऊन।
कुत्ता चरखा लै गयों में काए ते फटकूँ गी चुन॥"

इनमें श्राश्चर्य के साथ हास्य का भी सयोग है। ज़ज के गाँवों में इनका प्रयोग मनोरखन के लिए तो होता ही है, ऐसे श्रवसरों पर भी कहा जाता है जबिक कोई श्रमंगत और श्रमंभव बात कही जा रही हो श्रथवा की जा रही हो। कभी-कभी इनमें ऐसे चित्रों का समावेश मिल जाता है जो वर्णन में ही श्रमभव लगते हैं पर विशेष परिस्थिति में ठीक होते हैं श्रौर उनकी व्याख्या भी हो सकती है। ऐसा एक श्रन-मिल्ला ये हैं—

> पीपर वैठी मेंसि उगारै, ऊंट खाट पे सोवै पीछे फिरि कें देखि लुगाई ऋंगियाऐ कुत्ता धोवै

एक स्नी एक कुँए पर पानी लेने गई। कुत्रा हाल ही चला था। श्रीर पहला ही पुरहा श्राया था। त्रज में यह विश्वास किया जाता है कि यदि पहले पुरहे के पानी को कोई ले जाय तो सिंचाई कड़ी होती है। पुरहे लेने वाले ने उस स्नी का ध्यान ऊपर के श्रानमिल्ले से दूसरी श्रीर कर दिया। पहला पुरहा ठीक निकल गया। उक्त श्रासा कटी पड़ी जो वाते कही गई थी वे सब वहाँ थी। पीपर की एक शास्ता कटी पड़ी थी, उस पर मैंस वैठ कर जुगाली कर रही थी; हाल ही एक ऊटनी के वच्चा हुआ था। उसका वच्चा खाट पर रख कर ऊँटवाले ले जा रहे थे। उधर एक कुत्ता चाकी का भाइन कही से ले श्राया था। वह भाइन पुरानी फटी श्रीया का था। उसे वह कुत्ता नाली में वैठ कर फक्कोर रहा था। इन विविध दृश्यों को उसने एक में मिला दिया

तीसरां धूँ वुद्धिहीन खुंसि ऊपर खुंसि तीन × × एक तौ वह वृद्दा नाहु दूसरां कूँ वहुत खाय तीसराँ कूँ वुद्धिहीन

खुं सि ऊपर खुं सि तीन
श्रीठपाय—जिस प्रकार 'खुं सि' में स्वाभाविक दोपी की गणना
होती है। उसी प्रकार 'श्रीठपाय' में जानवूक कर किये गये कुछ कामों
का परिणाम दिखाया जाता है। इसकी श्रन्तिम श्रद्धांली होती है
"जिही मिरवे के श्रीठपाय।"

एक श्रॉंखि तौ कृत्रा कानी दूसरी लई मिचकाइ भीति पै चढ़ि के दौरन लाग्यो जेई मरिवे के श्रोठपाय

×
 ×
 क्या पनघट जाइकें, पाँच दिचे ललराय
 पीठि मिड़ावै सौति पै जेई मिरेंचे के श्रीठपाय

स्रोलना—कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी भी होती हैं, जिनमें लोकोक्तिकार सुखदायक वस्तुश्रों की संयोजना कर देता है। इनमें वह यह वताना चाहता है कि किस प्रकार की स्थितियाँ मनुष्य को श्रानन्द दे सकती हैं। ऐसी लोकोक्तियाँ 'लोलना' कहलाती हैं।

रिमिक्स वरसे मेह कि ऊँची रायटी कामिन फरें सिंगार कि पहरें पामटी बारह बरस की नारि गरे में ढोलना इतनी दे करतार फेरि ना बोलना

एक श्रन्य लोकोक्तिकार सुख की यह कल्पना करता है—
वर पीपर की छाँह कि सगिन घनों की
भाँग तमाख़ मिर्च कि सुद्धी चनों की
भूरी भेंस की दूध बतासे योलना
इननों दे करतार फेरि ना योलना

गहगड्ड—में 'सुम्व' की भावना की 'मर्चे गहगड्ड' द्वारा श्रभिव्यक्त किया गया है। इस लोकाक्ति में दो व्यक्तियों की उक्तियाँ रहती हैं। एक व्यक्ति सुकार रखना है कि त्या पेसा-ऐसा हो एक पटक महरा तर दई गड्र्था गढ़त भेरि है गई

रॉड़ नारि ने पहरयों कांचु ख्रब मित जानी वाकों सांचु सालू पहरि पैठ कू गई गड़ छा गढ़त भेरि है गई

जब तौ हो दामन कौ चाहु

अस्सी वरस के ने करि लयौ व्याहु घों दूपकरि उठतुऐ दई

गड़का गढ़त भेरि है गई

—४—
गीधी गाय गिलोंदे खाय
दौरि दौरि महुद्या तर जाय
लपिक ग्वारिया ने लौठी दई
गड़्त्र्या गढ़त भेरि है गई।

खुंसि—ऐसी ही बातों के कहने का दूसरा ढंग है। खुंसि में तीन दोष की बातें बताई जाती हैं, श्रोर श्रन्तिम श्रद्धीं का यह वंशा रूप होता है ''खुंसि ऊपर खुंसि तीन"—

एक तौ लॅगड़ी घोड़ी,
दूजी जामें चाल थोड़ी
तीजै जाकौ फाट्यो जीन
खुंसि ऊपर खुंसि तीन,
×

्र एक तौ बूढ़ी गाय, दूसरां कूॅ खेत खाय तीसरां कूॅ दूध हीन

खुंसि ऊपर खुंसि तीन

एक तौ बो लम्बी जोय दूसरां कूॅ बांभ होय

# सातवां ऋध्याय

## उपसंहार

'कला' श्रीर उसका स्वरूप—लोक-साहित्य के विविध प्रकारों का यहाँ तक जो परिचय दिया गया है, उसके अध्ययन से स्वभावतः यह प्रश्न प्रस्तुत हो जाता है कि इस सवका क्या मूल्य है ? दूसरे शब्दों में इस लोक-अभिन्यक्ति में कला का क्या स्वरूप है ?

'कला' का कोई सुनिश्चित श्रौर स्थिर रूप नहीं । इसकी विविध परिभाषायें की गयी हैं। परिभाषाकार की दृष्टि में कला की किर्दे न कोई श्रभिव्यक्ति सामने होती है, वह उस जैसी श्रभिव्यक्तियों को ध्यान में रख कर कला के स्वरूप का साचारकार करता है, स्त्रीर उस साज्ञात्कार के श्राधार पर परिभाषा का निर्माण करता है। फिर भी एक वात निर्विवाद प्रतीत होती है कि प्रत्येक श्रिभव्यक्ति के दो पहल देखे जाते हैं। एक वस्तु-विषयगत, दूसरा रूप-गत। कला की परिमापा में परिमापाकार वस्तु खोर रूप दोनों को खलग खलगमहत्व देकर भी परिभाषा खड़ी कर सकता है; दोनों के मेल से भी उसकी परिभाषा कर सकता है। किन्तु वस्तु श्रोर रूप का स्थूल-पच ही नहीं लिया जाता, उसकी आध्यात्मिक व्याप्या भी की जाती है। इन प्रयत्नों में कला का कही विशद श्रीर व्यापक ह्रप दिया जाता है, केंही संकुचित। हम यहाँ कला की स्वरूप परीचा में इन समन्याओं पर विचार नहीं कर सकते। इम तो यह मानते हैं कि श्रभिज्यक्ति के पूर्वोक्त दो पहलुखों में से कला का संबंध 'रूप' से हैं। 'रूप' सीन्दर्य ही कला का प्रधान विषय है। 'हप' के आवार और हप प्रेरणा के सावन की दृष्टि से 'वस्तु-विषय' पर जिनना विचार होना चाहिए उतना ही कला में

<sup>े</sup> देखिये 'साहित्य-सन्देश' में श्रो० कन्हेयालाल सहन का लेख ।

तो गहगड्ड मचै, आनन्द आये; दूसरा उन सुभावों को अस्वीकार करता जाता है जब तक कि उसकी रुचि का सुभाव न आ जाय।

एक सुकाव मानो यह रखा गया-

किनक कटोरा घ्यो घना, गुर बनिये की हृट तपूँ रसोई जैंत्रो मुसाफिर बों माँचे गहगह्ह —नहीं गहगह्ह

इसमें भोजन का उल्लेख है, फिर जल का सुमाव, तब शयन का पर मुसाफिर, 'नही गहगड्ड' ही कहता रहा। जब अन्त में उसने कहा—

सेत फूल हरियाई ढंढी श्रीर मिरचों के ठट्ट हम घोंटे तुम पियौ मुसाफिर यों मॉॅंचे गहगह्ड मचै गहगड्ड मचै गहगह्ड

यह है बन की लोकोक्तियों की रूपरेखा। लोकोक्तियों मे ज्ञान, नीति और मनोरखन की त्रिवेणी बहती मिलती है।

यह कलाकार के व्यक्तित्र को उभारने अथवा यश दिलाने के लिए नहीं होता।

मम्मट ने किव के लिए जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया है—यश से खर्थ फ़ते ' '

उनमें से एक भी लोक-कला-काव्य-कहानी में नहीं होता। लोक साहित्यकार का यहाँ किंचित भी महत्त्व नहीं रहता। इस साहित्य का मूलतः व्यवसाय से भी कोई सम्बन्ध नहीं। इस कारण भस्वाभाविक प्रभाव इस 'कला' पर नहीं पड़ते। लोक-मानस की स्वाभाविक प्रभिव्यक्ति ही यहाँ होती हैं। यह लोक-मानस दो श्रव-स्थाओं से सदा सम्पन्न रहता हैं:

एक लोक-जीवन की अपनी दीर्घ परस्परा की मनोभावना से। इसमें इमें उत्तराधिकृत मनोविज्ञान की सामन्नी मिलती है। उत्तराधि-कृत मनोविज्ञान से हमें निम्न वातें जानने को मिल सकती हैं.

> श्र—श्रादिम मानव के क्या विश्वास श्रीर श्रनुभूतियाँ थी ? श्रा—उन पर क्या ऐतिहासिक प्रभाव पड़े; उनसे कैसे विश्वासों श्रीर श्रनुभृतियों में विकार हुए ?

> इ—उन समस्त विश्वासों श्रीर श्रनुभूतियों के श्रवशेषो श्रथवा संशोधित रूपों का श्राज क्या रूप है—उनका क्या महत्त्व है ? कीन कितना प्राणवान है ? यह श्राज के लोकमानस को क्या प्रेरणा दे रहा है ?

दो: लोक-जीवन में ज्यात सामाजिक-सामृहिक भावना। पहली मनोवस्था युगीन स्थिति को प्रकट करती है; श्रीर इस दूसरी श्रवस्था का मूल-विन्दु होती है। यह लोक-मानव की श्रवतन-स्थिति को प्रकट करती है।

इस मनोस्थिति से लोक-कला की हद मर्यादा वनती है। इस मनोस्थिति के कारण ही 'लोक कला' की कसीटी खाज के विद्वत्-विलास से निश्चित नहीं होती। इसी से लोक-कला में लोक-जीवन की ऐतिहासिक वार्तों या लोकवार्त्ता सिन्निहित रहती है, खीर खादिम मानव से खाज तक के मानव की दीर्घ सम्बद्धता प्रकट करती है। फलतः इस 'कला' में सुरुचि के व्यक्तिगत मानों की सीमा खान्तरिक नहीं रहती। वस्तु और विषय सन्वन्धी प्रेरणा परम्परागत होती हैं। भमिन्यक्ति के ह्मों की मान्न रेखायें ही हाथ में रह जाती है। केवल उसका विचार अपेत्तित हैं। रूप का सौन्द्ये-विघान से अनिवार्य संबंध हैं। सौन्द्र्य की प्रतिष्ठा रूप में ही होती है। 'सौन्द्र्य' के साथ भी कठिनाई यह है कि स्थूल-व्याख्या के द्वारा यह हदयङ्गम नही होता। प्रधानतः सौन्द्र्य अनुभूति का विषय है। व्यक्ति के सस्कारों से अनुभूति प्रभावित होती हैं, तभी रूप-सौन्द्र्य के विविध विधान विश्व के विविध लोकों में मिलते हैं। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि यह वैविध्य मानव के साधारण ज्ञान के धरातल पर नहीं होता। साधा-रण घरातल पर सौन्द्र्य के रूप में एक साम्य होता है। यह साम्य नियम और मर्यादाओं से सुनिश्चित होता है।

साहित्य में रूप का यह साम्य श्रथवा साधारणीकरण शैली, रुचि, त्रलङ्कार, रस, ध्वनि, रीति के शास्त्रीय विधान से सिद्ध होता है। शास्त्र ने रूप की इस साधारण अवस्था के लिए एक कसौटी प्रस्तुत कर दी है। वह कसौटी 'रुचि' सौष्ठव का एक परिमार्जित और निभ्रम धरातल बना देती है। वहाँ तक रुचि विभिन्नता का कोई अथे नही रहता। इसमें काव्य में हास आने पर भी वह अनादर का पात्र नहीं बन पाता अतः सुरुचि के मध्यम-विधान से शास्त्रानुशासित श्रीभव्यक्तियों में 'रुचि' के आदशों श्रीर प्रकारों पर विशेष ध्यान देना श्रावश्यक नही रहता। ऐसी श्रभिव्यक्तियों में कला में प्रेरणा का मूल व्यवस्थित होकर ही उदय होता है। ऐसी वात 'लोक-साहित्य' में नहीं होती। 'लोक-साहित्य' का किंव सहज स्रष्टा होता है। शास्त्र की वह कभी अपेचा नहीं रखता। उसकी प्रेरणा का प्रत्येक पद स्वोद्भूत होता है। सस्कार खोर लोक-जीवन की भाव-भूमि तथा इन सबको दीर्घ परम्परा अवश्य उसकी प्रेरणा के प्राण की भाँति व्याप्त होती है। फलतः लोक की मर्यादायें ही इस लोक कला की मर्यादाये होती हैं। जन-मानस अन्य मर्यादाओं की किचित भी चिता नहीं करता।

### लोक-कला की मर्यादायें---

लोक-कला की मर्यादाओं को समभ लेना लोक-कला के दर्शन के लिए अनिवार्य है, लोक-कला की येमर्यादायें मानी जा सकती हैं—

१—लोक-मानस की युगीन-स्थिति का श्रद्यतन-स्त्य। लोक-साहित्य विद्वानों, साहित्यकारों अथवा नगर के कला-विजासी व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा जाता। मन्त में वे मिलते हैं।

यही कथा रूप हमें श्रनेकों रूपों में मिलती है। इसे हम निम्न-विधि से स्पष्ट समक सकते हैं: [देखिए पृष्ठ ४२१ पर]

र—हृदय तत्व प्रधान रहता हैं। लोक-व्यवहार में बुद्धि-वृत्त की अपेता हृदय के स्पन्दन बहुत स्पष्ट होते हैं। और इन्हीं से उनकी कला का रूप खड़ा होता है। किन्तु इस तल की अभिव्यक्ति भावात्मक शब्दों द्वारा नहीं होती, संकेत-चिन्नों की भाषा का उपयोग होता है। इसे समभने के लिए 'प्रेम-निवेदन' की प्रणालियों पर दृष्टि-पात किया जा सकता है। 'पूरनमल' में पूरनमल की मोसी कह रही है:

"सो नई नई गेट किन्ने मारी।
सुनि लाला रे! फटपट भोजन करि लेउ
श्रॅचरा ते डोरी तिहारी ज्यारि
सो नई-नई गेट किन्नें मारी
सुनि वाँदी री कः श्रन्टर सेज दिछाइ
कर्ले जाकी मन राजी।"

#### पक ढोले में---

श्वरे छोरा तू श्वित की वड़ी मल्क इतनी वड़ी तो कारी चौं रही श्वरे छोरी तू श्वित की वड़ी मल्क इतनी वड़ी तो कारी चौं रही।

#### 'मोरा' नाम के गीत में-

जोइ जोइ भरें मोरा देद लुद्काइ इटि इटि रे मोरा मेरी छाँ है ने गेल मो घर सासु रिसायंगी जी विहारी सासु मेरी लगति हैं माय श्राजु बसेरी चम्पा वाग में जी।

स्थानाभाव से ये तीन ही उदाहरण पर्यात हैं। इनमें शब्दों द्वारा हृदय के भावों को व्यक्त करने का उद्योग नहीं। एक चित्र दिया गया है, उसमें से प्रेम की याचना सद्भुतित होती है। उस विधान में निश्यय ही लोक-कवि ने 'सुरुचि' का परिचय दिया है। इसी प्रकार सभी भावमय स्थितियों में यह लोक-किंत्र ऐसी ही युक्तियों से काम श्रावेगों की स्पन्दन-शीलता को श्रनुरूपता श्रीर श्रनुकूलता ही श्राज के लोक-श्रमिव्यक्तिकारों की विशेषता प्रकट करती है।

जहाँ परम्परागत प्रेरणाओं के शिथिल और निष्पाण होने की आशह्वा कि छित्र भी रहती हैं, वहाँ उन वस्तु और विषयों की परम्परा के प्रति एक धार्मिक भावना संप्रक्त होने का आवरण लोक-मानस में स्वयं खड़ा हो जाता है। ऐसी अभिन्यक्तियों में रस आये या न आये, न करने से अनिष्ट भावना और करने से इष्ट प्राप्ति की भावना की आशङ्का और आशा, उन्हें करते रहने के लिए हमें उक्त आवरण के कारण विवश हो जाना पड़ता है। ऐसी स्थित में हम लकीर के फकीर तो रह जाते हैं, पर परम्परागत मानस को इससे सन्तोष और आनन्द प्राप्त होता है। अपर के अध्यायों में जो गीत और कहानियाँ अनुष्ठान और वत के अङ्ग हैं, वे इस कथन की पुष्टि करते हैं। यह स्पष्ट है कि उनकी कला का रूप आज के कला के आदर्शों के आधार पर नहीं जाँचा जा सकता। हम तो केवल उनके कला-तत्त्वों का विश्लेषण भर कर सकते हैं, फिर यह पुरातत्त्व-विद् का कार्य रह जाता है कि वह उन तत्त्वों के कला-रूपों को स्पष्ट कर उनका मृल्य अङ्कित करे।

इसीसे लोक-कवि अथवा कलाकार की नवीन अभिव्यक्तियाँ भी प्रभावित होती हैं। उसे हेर-फेर कर सामग्री वही रखनी पड़ती है, केवल उसे अपने सामायिक स्पन्दनों के अनुकूल बना लेना पड़ता है। प्रबन्ध-विधान में ले तो एक प्रमुख कथा-रूप यह है '—

'सु' एक सुन्दरी है 'रा' एक राजपुत्र हैं

दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं।

'प' एक व्यक्ति, वहुंघा शुक-पत्ती, दोनों में से किसी एक के अथवा दोनों के अनुप्रह से कृतज्ञ-भाव-वाधित होकर 'रा' से 'सु' की सुन्दरता का वर्णन करता है। 'रा' 'सु' पर मोहित हो जाता है। 'रा' का 'सु' पर मोहित होना अन्य किसी कारण से, चित्र-दर्शन द्वारा भी हो सकता है। 'प' 'रा' को 'सु' के प्रदेश में ले जाता है। वहाँ 'सु' भी 'रा' पर विसोहित हो जाती है। 'रा' को पराक्रम से अथवा स्वयंवर में 'सु' प्राप्त हो जाती है। इस प्राप्ति से किसी को असन्तोप होता है और 'रा' और 'सु' को अनेकों कष्ट स्ठाने पड़ते हैं;

|      |                                    | िन्हरूष<br>ध्युरक | मिल्ला<br>स्ट्राप्त       | रि संदर्भण                           | गुरू<br>गुरही                  | १ क्रिंग्रम<br>ट                       | 477<br>-121h           |
|------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|      | समुद्र में गिरना                   | <b></b> -         | राड्य-स्याग<br>सीता-हरस्य | १-सम्मोहन                            | ् २-द्वार का गिरन <sub>ा</sub> | <del>-</del>                           | २ रत्नसेन की<br>केंद्र |
| )    | सेठ पुत्र<br>शनिः                  | परशुराम           | रावसा                     | रवा                                  | •                              | राघन<br>चेतन                           |                        |
| • }  | दाने का वध<br>स्वयंवर वर् <b>श</b> | धतुप-भंग          | स्पा है पिया हा           | उपा क पिया का<br>सहार<br>राजा सुध के | विरोध का<br>निराक्रेण          | अनेको आपत्तियाँ,<br>पद्मिनी के पिता से | विद                    |
| mr } | १ गोट<br>२ वैमाता                  | विख्यामित्र       | 80CH-8512                 | र्यं भा-दृर्धा ।<br>शुक्त            | लाखा वजारा<br>करहा<br>शुक      | ર્શિક                                  |                        |
| ٥' } | १ मोतिनी<br>२ इमयन्ती              | २ हंस<br>सीवा     | 3.d.i                     | माह                                  | पद्मावनो                       | पत्रिमी                                |                        |
| ~ }  | म्                                 | साम               | स्रानिस्य                 | दोवा                                 | ष्ट्रगास                       | रत्नसन                                 |                        |
|      | १ कथा                              | स् यत्ता          | ३ मृत्या                  | ८ कथा                                | ing 7                          | iris 3                                 |                        |

कोता है। इन युक्तियों में सरतता श्रौर सुरुचि दोनों ही मिलती हैं।

३—जीवन की आवश्यकता की अनुकूलता—यह तत्त्व लोक-कला की यथार्थ मर्यादा निश्चित करता है। इसी के कारण इस कला में श्लील और अश्लील का मूल्य नहीं रह जाता। लोक-अभिन्यिक के रूपों की विभिन्नता इसी तत्त्व पर निर्भर करती है। इस अभिन्यिक में शास्त्रीय बन्धन इसी कारण नहीं रह सकता कि वह जीवन से अलग होकर अभिन्यिक को नियन्त्रित करता है। इस तत्त्व के कारण रूप में भिन्नता ही नहीं होती 'गीत' और कथन में 'लय' और शैली भी नियन्त्रित होती है। उसके अलङ्कारों की प्रेरणा मिलती है।

पहले श्रीर इस तीसरे तत्त्व के कारण ही लोक-साहित्य मूलतः तथाकथित साहित्य से कला में भिन्न हो जाता है।

लोक-कलाकार अपनी अपनी अभिन्यक्ति को जीवन की अभि-व्यक्ति के समान सहज और सरल रखता है। वह उसमें उपयोगिता-अनुपयोगिता का भाव नहीं आने देता। कला के रूप अथवा धर्म के सम्बन्ध में यहाँ कोई उत्साह अथवा विवाद नहीं। अभिन्यक्ति की प्रेरणा जीवन के स्पन्दनों से मिलती है। उस अभिन्यक्ति में उक्त-तत्त्वों से कला की मर्यादा प्रतिष्ठित होती है और लोक-मानस रुचि और शौली को अपनी उसी सहज मर्यादा से निश्चित कर प्रकट कर देता है।

लोक-साहित्य में शैली श्रीर सुरुचि—जीवन का मार्ग विस्तृत, युग-युग से प्रवाहित, वैविध्यपूर्ण रहा है। उसी प्रकार लोक-साहित्य है। इसकी विविध शैलियों का न वर्गीकरण सम्भव है न यथार्थ परिचय ही। गीतों की शैली लें तो प्रतिपल पर श्रीर प्रति व्यक्ति के द्वारा उसमें भिन्नता प्रतिपादित दीखती है। फिर भी उन शैलियों में से कुछ प्रमुख शैलियों का उल्लेख यहाँ करना उचित होगा। यह हम देख चुके हैं कि जहाँ तक गीतों का सम्बन्ध है उनमें चार वर्ग होते हैं: १—श्रतृष्ठानिक, २—विशेष श्रवसरोपयोगी, ३—साधारण, ४—दीर्घ कथा युक्त। इन चारों वर्गों की शैलियों में स्वामाविक श्रन्तर मिलता है। श्रतृष्ठान-सम्बन्धी गीतों की शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 'यथातथ्य शैली' में होती है श्रतृष्ठान श्रीर तत्सम्बन्धी वातों श्रीर नेगों का उल्लेख इनमें रहता है। कुछ गीतों का निर्माण तो सम्भवतः इसीलिए हुआ है कि सस्कार की व्याख्या करदी जाय, जिससे उस संस्कार में किसका क्या कार्य श्रीर नेग है, श्रीर कीन-कीन से

माण 'नही मिलता। उलटे भावानुह्नप सुरुचि के ज्ञादशों की ।तिष्ठा मिलनी है। वड़े काव्यों में तो यह सब प्रचुरमात्रा में है। होला, हीररॉक्ता, जाहरपीर ज्ञादि सब में यह बात मिलती है। 'जाहरपीर' में कहीं-कहीं केवल ज्ञक्खड़ शब्दों ज्ञोर ज्ञप-शब्दों का प्रयोग हो गया है। यह भी गीत के सोन्दर्य-विधान से पृथक प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के प्रयोग में साधारणतः विशिष्ट गायक की अपनी प्रवृत्ति ही भलकनी है। 'मोरा' नाम के गीत में जिस कला की अभिव्यक्ति हुई है, वह किसी भी ऊँचे साहित्य की शोभा की वस्तु हो सकती है। यहीं कला की उन्नत-पवित्र श्रेणी अन्य अनेकों लघु-गीतों में विशेषतः ढोलों में प्रकट हुई है।

अरे चंदा तेरी निरमल किहए चॉदनी रे चंदा राजा की रानी पानी नीकरी अरे छुअटा तेरे कॅचे नीचे घाट रे अरे छुअटा छोरा को घोवे अपनी धोवती अरे छोरा है मारू वेंगन तोरिला, अरे छोरा तो जूं में घोक तेरी घोवती अरे छोरी, तेरे गोवर सिन रहे हाथरी, अरी छोरी हागु लगेगी मेरी घोवती अरे छोरा मेरे महॅदी रचि रहे हाथ रे, अरे छोरा रंग चुएेगी तेरी घोवती।

इस गीत में कमशा चंद्रमा की चाँदती से, कुए पर दृष्टि पहुँ-चायी गयी है, किर धोती वाते लडका सामने आया है, तब छोरी और उसका प्रस्ताव। वैंगन तोड़ने, गोवर में हाथ सने होने, महॅदी से धोती रॅगने में अत्यन्त साधारण प्रतीकों के द्वारा प्रेम और पित्र-चरित्र की श्रमिक्यक्ति है। यह कौशल अन्य साहित्यिक रचनाओं में कहाँ मिलेगा! यह सुरुचि का एक अच्छा उदाहरण है, और कला के विकास का स्वामाविक रूप यहाँ मिलता है।

लोक-साहित्य मे प्रतीक-प्रयोग—सुरुचि का संवध सीन्द्र्य की श्रमुति से भी है। लोक-साहित्य मे सीन्द्र्य की श्रमुति का किल्पना द्वारा विकसित रूप कम ही मिलता है। जीवन की मूत श्रमि-व्यक्तियों के विवान में जो सहज-सोन्द्र्य और पुष्टसुपमा है, यह लोक साहित्य में प्रयत्तता से श्रमिञ्चक हुई है। यह प्रयत्तता जीवनावेग की ६--स्थल शब्द-संकेत-चित्रों से भावाभिव्यक्ति।

७—एक सम्बन्धी नातेदार श्रथवा प्रिय से कोई कार्य कराने या न कराने के उल्लेख के श्रवसर पर कुछ श्रन्य सम्बन्धियों पर भी पहुँचना और

=-विविध वस्तुर्थी की गिनती कराना।

६—वनों के वर्णन के समय प्रायः तीन वनों का उल्लेख। एक वन और दो वन लांघ लिये जाते हैं, तीसरे में कोई घटना घटती है।

१०-कपड़ों में पाँचो कपड़ों का वर्णन होता है।

११—भोजन में लपक्सपी पूरियाँ, चावल आदि का विशेष उल्लेख।

१२- मोती के चौक पूरे जाते हैं।

१३-सुवरन थार और सोने की भारी रहती है।

१४—ताते-सीरे पानी का प्रवन्ध रहता **है, उलटा** पटा रखा जाता है।

१४-चम्पा प्रथवा लौंगों के वाग रहते हैं।

१६—कठिन कार्य के लिए वीड़ा डाला जाता है।

१७-- मकानों पर चार बुर्ज बहुधा मिलेंगे।

१८--- भॅभॅन किवाड़ होंगे।

१६ — दीपक समस्त रात्रि जलेगा, (दिवल जरें सारी राति)

२०-पूजा में 'घी-गुरु' रहेगा।

२१-मैत्री के लिए पगड़ी पलटी जाती है।

२२--देवी-देवताओं तथा प्रेतों की सहायता की कल्पना।

२३-कहानियों में कहानियों की शृङ्खला।

२४—प्रतीकों का प्रयोगः—विशेपतः प्रेम को अथवा योन-सकेतों को प्रकट करने के लिए।

सुरुचि — लोक-साहित्य के सम्बन्ध में साधारण धारणा यह है कि उसमें गॅवारूपन रहता है। गॅवारूपन का अभिप्राय है 'सुरुचि' का अभाव किन्तु परम्परित लोक-साहित्य में इसका किंचित् भी कोई

अहंकार' को मारा जा सकता है, पर 'श्रात्म-ग्लानि' 'मोरा की कुहक' तो मन में वस गयी है, वह अब नष्ट नहीं हो सकती। योगी के 'अनहद नाद' से भी प्रवल यह 'श्रात्म-ध्वनि' है। इस 'मोर' से श्रौर इसकी कहक से परिचित होने पर कुछ भी नहीं सुहाता, श्रौर न इस की मूर्त-योजना ही आकर्षित करके मन-तोप कर सकती है, 'श्रनित्य' से प्रेम नहीं रहता। 'मोरा' में जो कला-विकास है, अलङ्कार-विधान है, वह कम वढ़ रूप में लोक को समस्त श्रभिव्यक्तियों में मिल जाता है। यह विधान निश्चय ही लोक-साहित्यकार की चेतन-वृत्ति से उतना नहीं हुआ जितना 'जीवन, प्रकृति, शब्द और अर्थ के यथार्थ 'एकी-करणा 'श्रपार्थक्य' के कारण सम्भव हुआ है। 'जीवन' की श्रभिव्यक्ति जीवन की निजी स्थिति के अनुरूप कभी 'एकांगी' रह सकती है! इसी दृष्टि से लोक-साहित्य में उपमा का प्रयोग भी बहुत मिलता है। समस्त श्रलङ्कारों में उपमा, रूपक श्रीर उत्प्रेचा ही सबसे स्वाभाविक श्रवद्वार है। वस्तुश्रों को हृदयङ्गम करने में इनसे पूरी सहायना मिलती है। ये वस्तुश्रों के रूप, श्राकार-प्रकार. गति, स्थिति सभी का पूरा चित्र प्रस्तुत कर देते हैं—उक्ति-वैचित्रय और सादृश्य इन दोनों से संवंधित त्रलङ्कार ही इस स्वाभाविक साहित्य में विशेष मिलते हैं।

रस—'रस' की प्रतिष्ठा लोक-साहित्य में सबसे श्रधिक मिलती है। पर इस लोक-साहित्य में 'रस-प्रतिष्ठा' की स्थित मनीपी-साहित्य से भित्र प्रकार की होती है। यहाँ पर 'रस' उतना 'वस्तु-सामग्री' में शास्त्रीय उपादानों से परिपक्व नहीं होता, जितना 'श्रभिग्रेत' रहता है, श्रीर गीत की लहरियों की उद्दाम गित से परिपृष्ट रहता है। रस की स्थिति 'मूर्त-वर्णन' में गिर्मत संकेतों से होती है। प्रबंध गीतों में सभी रसों का प्रवाह स्थान-स्थान पर होता है। 'वीभत्स रस' चट्टा के गीतों में फृहइ स्त्री के चित्रण में विशेष हत्या है। 'श्रद्भत' का प्राधान्य देसू के गीतों में हैं। भ्रानु-वात्सल्य श्रीर श्रद्भार श्रावण के गीतों में वेग से प्रवाहित मिलता है। भाल्गण के गीतों में भी श्रद्भार ही प्रधान है। आवण में कोमलता सरसती है, फाल्गण में श्रीज रहता है। संस्कारों के गीतों में वस्तु में रस का परिपाक श्रथवा उसके मंकेत भी नहीं गहते। एक विशेष प्रकार की वर्णनात्मकता रहती है, हों उज्जास रहता है, वह भो गीतों को कण्ठ-स्वर लहरी में ही विशेष रहता है। कहीं-कहीं हल हे भय का संचार मिल जाता है, श्रीर कहीं-कहीं ऐसे ही

द्योतक है और छन्द, गति, गीति, शब्द-साधन और वस्तु-वर्णन सबमे व्याप्त मिलती है। इन आवेगों को इतना प्रवल करके भी नग्न नहीं होने दिया गया। आवेगों को भन्य बना दिया गया है। यह भन्यता ही लोक अभिव्यक्ति की कला का मूर्धन्य है। यही सुरुचि और सौन्दर्य का यहाँ पर्याय है। यह भन्यता प्रतीकों का आश्रय अवश्य लेतो है। लोक साहित्य में यौन-भावों को प्रकट करते समय प्रतीकों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। 'चिड़ी तोइ चामरिया भावें', 'नल को पानी व्हीत बुरी मेरी तिवयत घवरावें', 'मेरे पीहर मे जलेवी लच्छेदार चना के लड़्आ चों लायीं 'सबज कबूतर', 'मटर पर अधर चलै चाकी' ये रसियों में आने वाले कुछ प्रतीक-रूप 'मुहावरे' हैं। रिसयों में प्रवत आवेग के साथ ये 'प्रतीक' भन्यता भी देते हैं, श्रीर उद्दीपन भी बढ़ाते है। यह सुरुचि और सुषमा की पर्याप्त भन्यता लोक-साहित्य में सर्वत्र मिल जायगी। 'प्रतीक'-प्रयोग इस प्रकार भन्यता का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा प्रयोग शास्त्र का शुद्ध प्रतीक' प्रयोग नहीं माना जा सकता। सांकेतिक भाषा का समास-रूप प्रयोग ही यहाँ मिलता है। ऐसा प्रयोग लोक-साहित्य में किसी भी वस्तु में देखा जा सकता है। आध्यात्मिक भावों वाले गीतों में तो बड़ें बड़े पूरे रूपक तक मिल जाते हैं। शरीर को महल का रूपक देकर उसम श्रात्मा की स्थिति का परिज्ञान कराने वाला गीत इसके लिए एक उदाहरण है।

लोक-साहित्य मे श्रलङ्कार—इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि लोक-साहित्य मे भन्यता के लिए 'श्रतीक'—प्रयोग 'समास' श्रामिन्यक्ति' में परिणत होता हुआ; साधारण श्रलङ्कार की स्थिति तक पहुँच जाता है। 'रूपक' एक श्रलङ्कार ही तो है। ये रूपक लोक-साहित्य में मिलते हैं पर श्रधिक नहीं। 'श्रन्य के द्वारा' प्रस्तुत को न्यक्त करने की उक्ति का विशेष प्रयोग हुआ। मिलेगा। मोरा नामक गीत में 'मोरा' जैसे प्रतीक हैं वैसे ही 'श्रन्योक्ति' का भी माध्यम है। वह 'मोरा' क्या केवल वन का मार है ? वन के मोर के बहाने, 'श्रन्योक्ति' से किसी 'पुरुष'—विशेष को ही लच्च बनाया गया है। पर 'मोरा' में 'श्लेष से 'मोरा' श्र्यांत 'मेरा श्रपना' यह श्र्यं भी है, श्रीर इस दृष्टि से श्राध्यात्मिक-पच में भी, 'श्रपनी-भारमा की'-श्रतुभूति का श्र्यं देने में भी यह गीत दुर्वल नहीं है। 'मोरा' को,

इसके विवेचन का अर्थ है 'चरित्रों को हृदयंगत करना। लोक साहित्य में चरित्रों के जो प्रकार मिलते हैं उन्हें हम यहाँ नीचे देते हैं—

१—साधारण स्फुट गीतों मे, जो खियों में गाये जाते हैं, 'ननद' मिलती है। यह 'ननद' भावज के पुत्र होने की कामना करती है। पुत्र होने पर भावज से अपना नेग मॉगती है। भावज जब नहीं देती तो रूठती है, यहाँ तक कि कभी-कभी शाप भी देती है। भावज जब उसे मनचाही वस्तु दे देती है, वह प्रसन्न हो जाती है, आशीर्वाद देती है। 'ननद' नेगों के लिए लड़ने वाली है पर उदार-हट्या है। वे भावज को सोने की कौंमरी लौटा देने को प्रस्तुत है। कहीं कहीं 'ननद' भाई से भावज की चुगली खाने का काम करती भी दीखती है। भावी के पुत्र-जन्म की सूचना मिलते ही, निमन्त्रण न होने पर भी 'ननद' भावज के घर जा धमकती है।

२—भावज को लोक-गीत में वहुघा संकुचित हृद्य वाली वताया है। वह ननद को उससे वदी हुई वस्तु नहीं देती। 'ननद' घर आती है तो उसे भाई से मिलने तक नहीं देती। भाई वाहर गया हुआ है, तो घर में पैर नहीं रखने देती। ननद अपने अधिकार का वल दिखाकर रहना भी चाहती है, पर क्या यह उसके लिये यथार्थ में संभव है ? इस भय में कि 'ननद' कुछ मांगेगी, भावज यह चेष्टा करती है कि 'ननद' को पुत्र-जन्म की सूचना न मिले, उसे निमन्त्रण न दिया जाय। किन्तु विना निमन्त्रण जब 'ननद' आ पहुँचती है तो भावज को यह कहने में लज्जा नहीं आती कि तुम विना बुलाये क्यों चली आयीं ? भावज के संकुचित हृद्य की पराकाछा यहाँ देखने को मिलती है जहाँ वह 'ननद' के यहाँ भेजी हुई कौंमरी लौटा देती है। हाँ छोटी 'ननदुलि' भावज के साथ उसके खेल में हाथ वॅटाने वाली होने से प्रेम की पात्रा हो सकती है, पर वहाँ भी लड़ने-भिड़ने या धम-काने का भय दिखाया गया है।

३—भाई-वहन—व्रज के समस्त लोक-साहित्य में भाई वहन के प्रेम का अपूर्व रूप मिलता है। वहिन भाई का पूरा सत्कार करती है, वड़े यत्र से उसके लिए भोजन-सामग्री मस्तुत करती है। वह उसके लिए तरसती है। एक कहानी में तो वहिन को भाई की रहा के लिए हम सब कुछ त्यागकर तत्पर पाते हैं। वह चर-वार छोड़कर पागलों की मौति व्यवहार करती हुई माई हो कितनी ही आपितयों से बचावी

हास्य का। हाँ, जन्ति के गीतों में रस मिलता है पर वह रस जटिल होता है, जिसमें वात्सल्य, भगिनि-भ्रातृ-प्रेम, ननद-भावज का फाडा विशेष रहते हैं। इस रस की स्थायी भावना 'स्तेद' की मावना मानी जा सकती है, जो दाम्पत्य-रित श्रीर वात्सल्य-भाव दोनों से पृथक है। यह सब होते हुए भी यह यथार्थ है कि 'साहित्याचार्यों' के 'नवरस' विधान से लोक-साहित्य के रस-विधान का प्रश्न सुलमता नहीं। लोक-साहित्य में इतना 'भाव' का परिपाक नहीं होता जितना हृदय की वृत्ति का ख्द्गार। भाव श्रौर वृत्ति में हमें श्रन्तर करना होगा। भाव तो 'नौ' श्रीर अधिक से अधिक ग्यारह-बारह तक शास्त्रियों ने स्वीकार किए हैं। ये मन की अन्तरंग-स्थिति के द्योतक हैं। ये मन के भावों के सूचम विश्लेषण के द्वारा निश्चित किये गये हैं। ये विविध भाव-लहरियों से परिपृष्ट होते हैं। ये भाव-लहरियाँ सूदम श्रीर श्रत्यन्त गम्भीर होती हैं, ये प्राणों से सम्बन्धित मानी जा सकती हैं। किन्त लोक-कवि के यहाँ इनका इतना सूदम महत्त्व नहीं । उसकी श्रमिन्यक्ति में ऐसे सूदम-भाव जहाँ तहाँ चिएक संचार कर जाते हैं, स्थायी नहीं हो। पाते। इन भावों से ऊपर और स्थल है हृदय और मन की विशेष श्रवस्था, यह विशेष श्रवस्था वृत्ति हैं। यह स्थ्लता तीन प्रकार की ही होती है। (उक्कासावस्था, श्रोजावस्था, ज्ञोमावस्था। उक्कास में प्रेम, हास-परिहास, वात्सल्य, भगिनि-भ्रातृ-स्तेह, ननद-भावज का प्रेम, रति, ऐश्वर्य वैभव से उत्पन्न मनोस्थिति आदि का समावेश होता है। श्रोज में वीरता, उत्साह, श्रद्भत, रौद्र श्रादि भावों का संचार होता है। ओज में आवेग की उदामता रहती है, उल्लास में आवेग की उदात्तता; होभ में भय, ब्रीडा, करुणा. निराशा आदि संचार करते हैं। इसमें श्रावेग में श्रवरोध रहता है। लोक-साहित्य में उज्ज्ञास, श्रोज श्रोर जोभ ही हृदय की तीन-वृत्तियों के रूप में विवध सूच्म स्थूल भावों के सद्धार से पुष्ट होते हुए 'रस' का आनन्द प्रस्तुत करते हैं लोक-रस में एक विम्मय सर्वत्र अन्तर्र्वाप्त मिलता है।

लोक-साहित्य में चरित्र—यहाँ तक हमने लोक-साहित्य के रूप श्रीर रस की समीचा की है। रूप से भी महत्त्वपूर्ण है 'वस्त!। वस्त हमें जीवन की सीमाश्रों का ज्ञान कराती है। वस्तु में पात्र श्रीर परिस्थिति—पुरुप श्रीर प्रकृति का समावेश होना है। 'पुरुष' लोक-साहित्य तथा श्रन्य साहित्य में पात्रों का रूप प्रहण करता है, श्रीर

परीचा के लिए 'सीता' को एक वार ऋग्नि में प्रविष्ट होना पडा, दूसरी बार उसी परीचा में वे पृथ्वी में समा गर्या । सीता के पृथ्वी में समाने में 'सत्' की परीचा से अधिक चोभ की मात्रा थी। तज के स्फुट गीतों में चोम को ही प्रधानता दी है, 'सत' को नहीं। राम को देखते ही वे प्रथ्यो में समा जाती हैं, राम दीइते हैं तो उनके हाथ में केवल वाल पड़ते हैं। मारु को अपने सत की परीचा देने के लिए कच्चे सूत से कच्चे घट में कुएँ से पानी खीच कर डोला को पिलाना पड़ा है, फिर कुएँ के पानी को ही सत से उसने उमेगा दिया है। 'हीर' श्रीर 'मारू' का रूप प्रायः एक सा है। 'हीर' में श्रली किक व्यक्ति परक प्रेम की प्रवत श्रभिव्यक्ति है। मारु में इसी व्यक्ति-परक प्रेम को सम्भ्रान्त श्रीर अधिक गम्भीर बना दिया गया है। सारङ्गा-सदावृत्त में 'सत' प्रेम में घुल गया है, इस कहानीकार ने प्रेम का जन्म-जन्मान्तर का रूप प्रस्तुत कर दिया है। 'सत' में शक्ति भी है। सती के स्पर्श से दलदल में फँसा जहाज चल देता है, सूखे तालाव में जल आ जाता है, सती पर सिद्ध पुरुष के शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता सती ऋपने मृत पति को 'सत' के वल से ख्रीर सुश्रुपा से पुनरुज्ञीयित कर लेती है।

सत की रचा के लिए छी को हम कौशल का उपयोग करते भी पाते हैं। कथासिरत्सागर की उपकोशा की भाँति ही 'ठाकुर रामपर-साद' नामक कहानी की नायिका है। हीरे की कनी, तथा आग के द्वारा प्राण गॅवाकर रचा करने में भी लोक-साहित्य की िद्यां नहीं चूकी। 'सत' की रचा के लिए एक विधान द्यः महीने अथवा एक वर्ष की अवधि का रहा है। इस बीच में सती अपने पित की खोज का प्रवन्ध करती है, अथवा अपने यहाँ ऐमा आयोजन करती है कि वह पित आकर मिल जाय। सदार्य बाँटना, अपनी मूर्ति खड़ी करना, विशेष कहानी सुनाने वाले को पुरस्कार देना, चूड़ियाँ पहनना और कोड़ना आदि किवने ही आयोजन दमी निमित्त आये हैं।

'सत' खीर 'प्रेम' दो प्रथक तत्व हैं, उसे लोक-साहित्य में स्त्री-चरित्र से स्पष्ट किया गया है। 'यह तो वह क्यों ?" में स्त्री ध्रपने प्रेमी के लिए तो पुत्रों को मार डालती है। प्रेमी की भत्सेना पर उसे भी मार कर गाइ देती है। रहस्य खुलते देख पित को मार कर सती हो जाती है, पित के साथ भरम हो जाती है। एक पुष्प इस भेद की यहिन के प्रेम से गीत परिपूर्ण हैं। भाई भी वहिन का उतना ही न रखता है। वह बहिन के लिए अपनी हठीली स्त्री तक को त्याग को तत्पर है। वहिन जो मॉगती है उसे वह दिलाता है। प्रेत योनि होने पर भी वहिन को भात देने पहुँचता है। यह सब होते हुए भी हेन के प्रेम में विशेष त्याग और भाव सम्पन्नता है। भाई के नाते । पित्रता और हटता को पशु-पत्ती भी पुष्ट ही करते हैं।

४—स्नी-चरित्र—स्नी-चरित्रों का एक प्रकार 'चन्द्रावली' के रप का माना जा सकता है। यह स्नी कुल-मर्यादा और प्रतिष्ठा को गाणों से बढ़कर समक्ती है। मुगल के हाथ में पड़ जाने पर स्वयमेव जलकर भस्म हो जाती है। चन्द्रावली का चित्र असहाय स्नी के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। चन्द्रावली गृहस्थ बाला है, उसके चरित्र-का मुलाधार गृहस्थ-धर्म है, प्रेम नही। उसमें 'पातित्रत्य' है, पर वह 'पातित्रत्य' घर की मर्यादा का एक अझ है।

लोक-साहित्य द्वारा प्रस्तुत किये छी-चिरत्रों में से उस छी का चिरत्र विशेष आकर्षक है जिसने पित को देखा नहीं। पानी भरते समय कुँए पर एक व्यक्ति आ जाता है। वह उससे कहता है तुम्हारी सब सिखयाँ प्रसन्न हैं, तुम क्यों उदास हो, तुम्हारा पुरुष नहीं है, चलों में तुम्हें ले चलूँ। वह उसे पर-पुरुप समक्त कर उसे भला-बुरा कह कर घर आती है। माँ से उसे पता चलता है कि वही उसका पित है। 'पित' में उसे भिक्त है, यह पित उसके लिये भगवान की माँति है। अप्रत्यच्च है पर पूजा का भाजन है। अनजाने वह अपने पित की भरसीना कर बैठती है, पर वह पित को 'पर-पुरुष' समक्त कर ही ऐसा करती है। उसका पातित्रत्य अखएड रहता है। यह बाल-विवाह के पिरणाम का एक चित्र है। ढोला में 'मारू' का भी विवाह बाल-विवाह है।

'मारू' ने ढोला को नहीं देखा। ढोला न मारू को नहीं देखा। 'मारू' अपने सती-धमं को किन्चिन भी लाच्छित नहीं होने देना चाहती। ढोला की पूरी परीचा करने के उपरान्त आश्वस्त हो जाने पर ही वह उसके समच उपस्थित होती है। उसका 'सत्' सीता के 'सत्' की भौति जायत है।

सितयों की विविध कल्पनाएँ लोक-साहित्य में की गयी हैं। इन सितयों को बहुधा अपने सन की परीचा देनी पड़ी है। 'सत्' की की प्राण रचा के लिए प्रसन्न-चित्त श्रपने समस्त कुटुम्य को विल चढ़ा देते हैं। ऐसे राजा मिसते हैं जो रात में द्विपकर प्रजा के दु.ख सुख को प्रत्यच्च देखते हैं श्रीर सहायता पहुँचाते हैं। ऐसे सिद्ध श्रीर सन्त मिसते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, भक्तों पर श्रपना श्रातङ्क जमाते हैं, सेवा-सुश्रूषा से प्रसन्न होकर सन्तान का वर, श्रथवा मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की युक्ति वता देते हैं। ऐसे प्रेमी मिसते हैं जो स्वर्ग तक से प्रमिका को प्राप्त कर साते हैं, ऐसे प्रेम-पात्र मिसते हैं, जिन्हे एक से श्रिधक स्त्रियाँ प्रेम करती हैं, श्रीर श्रपने श्रिधकार में रखना बाहती हैं।

६—देव तथा दानव-चरित्र—लोक-साहित्य में देवों तथा दानवों (दानों) का भी बाहुल्य रहता है। शिव-पार्वती, देवी, दर्शराय, विष्णु, वैमाता, नारद, भगमान, इन्द्र, ऋष्सराय, तो देवयोनि से सम्बन्धित पात्र हैं। दाने तो श्रनेको हैं। ये नायक के हाथों मारे जाते

हैं। इनके पाण वहधा किसी श्रन्य वस्तु में रहते हैं।

इनमे श्रादर्श-प्रतिष्ठा—चिरतों के इस परिचय से स्पष्ट हैं कि लोक-साहित्यकार ने सहज रूप में श्रपनी कला में श्रादर्शों की प्रतिष्ठा कर दी है। घटना-वैचित्र्य में से हमें कहानियों में श्रादर्श की प्रतिष्ठा होती मिलती है। स्त्रियों में सतीत्व, कुल-मर्यादा, श्रेम पर विल होने की भावना, भाई के लिए श्रपूर्व त्याग, पित-भक्ति, वात्सल्य के श्रादर्श रूप विखरे मिलते हैं। पुरुषों में पित्र भक्ति, मित्र-प्रेम, पर दु'ख कातरता, उपकार-भारना, साहस, श्रापत्ति में धेर्य, श्रवसर पर तत्पर- खुद्ध, तप की प्रतिष्ठा, स्पामि-भक्ति, के श्राघनीय रूप मिलते हैं। इन श्राद्शों में चित्र की सूद्मता भी दिखायी गयी है। क्या प्रेम, स्या पातिव्रत्य, क्या स्यामि-भक्ति क्या पित्र-भक्ति सभी में इन भावों के स्थूल- रूप ही नहीं मिलते, इनके सूद्म-तत्त्व भी प्रकट हुए हैं। हरिश्चन्द्र की सत्य-परीचा में, मारू की सत-परीचा में, मोरू की सत-परीचा में, मोरू की सत-परीचा में, मोरा के द्वारा प्रेमामिन्यक्ति में यह तथ्य सिद्ध हुआ मिलवा है।

म्नोवैज्ञानिक तत्त्व—लोक साहित्य साधारण जनता का साहित्य है श्रीर यह साहित्य उन्हें श्रीत त्रिय भी है। कोई भी श्रीभ-व्यक्ति उस समय तक प्राह्म नहीं हो पाती, जब तक कि वह किसी न किसी रूप में मनावैज्ञानिक तत्त्वों को सन्तुष्ट न करती हो। लोक-साहित्य की लोक-त्रियता यह सिद्ध करती है कि इस साहित्य में जान कर आश्चर्य करता है, श्रीर उसे जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा के समाधान में वह स्वयं प्रेम में प्रस्त हो श्रपने बालकों को बिल दे देने को प्रस्तुत हो जाता है। वही वह प्रेम की श्रनुभृति पाता है।

'मोतिनी' भी स्ती-चरित्र में महत्त्व रखती है। वह पतित्रता है, पर श्रानवाली है। उसका पति जिस समय अपने वचन को भद्ग कर दूसरे विवाहार्थ सिर पर मौर रखता है, उसी समय वह प्राण त्याग देती है। मृत्यु के उपरान्त भी वह पति की सहायता निरन्तर करती है।

'स्नी-चरित्र' शब्द के श्रिमधार्थ से श्रितिरक्त मुहाबिर के श्र्य में 'स्नी-चरित्र' से स्नी के छल प्रपञ्चमय व्यवहार का ज्ञान होता है। 'स्नी-चरित्र' पुरुषस्य भाग्यं, देव न जानाति छतो. मनुष्यः'। तथा त्रिया चरित जाने निर्हें कोई, खसम मारि के सत्ती होई' श्रादि कथनों में स्नी-चरित्र श्रथवा त्रिया-चरित्र की जिस श्रगम्यता की श्रोर संकेत किया गया है, वह उसके प्रेम सम्बन्धी-चरित्र की ही श्रगम्यता है। लोक-साहित्य में ऐसे कितने ही स्नी-चरित्र हैं जो पर-पुरुषों से प्रेम करते हैं। इन पर-पुरुषों में साधू, कोढ़ी तथा श्रपाहिज भी हो सकते, हैं। स्नियाँ इस प्रेम के लिए अपने पित को श्रपने हाथ से मारती हुई भी मिलती हैं। किस्सा तोता-मैना में तो तोता और मैना में यह स्पर्ध है कि एक स्नी के चरित्र-दोप श्रिधक सिद्ध करे, दूसरी पुरुष की चरित्र-हीनता दिखाये। इन किस्सो में श्रश्लीलता की मात्रा विशेष है, श्रीर सुरुचि का लोक-वार्त्तानुरूप भाव नहीं। ये किस्से फलतः विलासी नागरिक लोक का साहित्य है।

४—पुरुष-चरित्र—पुरुष-चरित्रों में हमें ऐसे राजकुमार मिलते.
हैं, जो घर से केवल साहस-पूणे कार्य करने के लिए निकल पड़े हैं। ये एकानेक कितनाइयाँ मेलते हैं, अनेकों का कष्ट दूर करते हैं। ये भाग्य-वादी भी होते हैं, पर अपना उद्योग भी करते हैं। विशेष सङ्कट में अपनी शक्ति से काम न लेकर किसी देवी-देवता या प्रेत को पुकारते हैं जो विशेष कौरालों के जाननेवाले है, और एक दूसरे के कष्ट में सहायक होते हैं। कितन परिश्रम करके ये विविध कार्य सम्पादित करते हैं। ऐसे उग मिलते हैं जो चतुराई में बड़े-बड़े चतुरों के कान काटते हैं, ऐसे सेवक मिलते हैं, जो स्वामी के दिए असम्भव कार्यों को ही पूरा नहीं करते, स्वामी

स्तर पर मनोवेगों का उदाम उद्देग लोक-साहित्य में होता है। भाव-प्रायल्य श्रीर गति इसके विशेष लज्ज्ण हैं। 'काम' इन समस्त मनो-वेगों के मूल में रहता है। यह प्रकृति की भृमि के दर्शन में पुरुषों का चित्रण प्रस्तुत करता है।

सामूहिक मनोविज्ञान की दृष्टि से लोक-साहित्य मे ये गीत विशेषतः श्रायेंगे जो समृह के द्वारा गाये जाते हैं। सामृहिक मन मन्थरता नहीं चाहता, अधिक उतार-चढ़ाव भी उसे नहीं रुचता। यह वो गीवों की रूप-सृष्टि से सम्बन्धित तत्त्व हैं। इसी तत्त्र के फल-स्वरूप ख्रियों के डोले, पुरुषों के रसिये, होलियाँ तथा भजन हैं। सामृहिक मन व्यक्ति मन से निश्चय ही भिन्न होता है। जो वातें व्यक्ति श्रपनी मर्यादा के श्रनुकूल नहीं समभता, जिन्हें व्यक्त करते अकेले उसे लज्जा प्रतीत होती है, उन्हीं वातों को समृह में मिलकर कह्ने-करने में उसे सकोच नहीं रहता। गालियाँ तथा अप्रलील योन वर्णन सामृहिक श्राभिव्यक्ति में ही सम्भव हैं। इसका श्राभिश्राय यह नहीं हैं कि सभी सामृहिक अभिन्यक्तियाँ ऐसी ही होती हैं। कोई गीत श्रपनी लय के रूप के कारण सामृहिक श्रीभव्यक्ति का माध्यम बनता है, कोई गीत उद्यत भावों के कारण समूह-मन को भाता है, कोई उदी-पक भावना के कारण। केंवल कुछ गीत अश्लील होते हैं। सामृहिक गीतों में वस्तु की दृष्टि से कोई कथा-भागभी ले लिया जाता है। लोक-गीत अधिकांशतः सामृहिक होते हैं। पर उनमें व्यक्ति-मनोविज्ञान के उपरोक्त तीनों स्तर मिल जाते हैं। यथार्थतः व्यक्ति समूद् के अन्तर्गत ही उक्त तीनों स्तर प्राप्त करता है। अकेला 'व्यक्ति' वोद्विक विशेष रहता है और उसे सामृहिक मनोयृत्ति से घृणा होती है। पर समृह मे वह उस वीद्धिकता को त्याग देता है।

पुरुष स्त्री तथा वालक—गीतों तथा कहानियों के विवेचन में हमने देखा है कि गीतों का एक वर्ग पुरुषों से सम्बन्ध रखता है, पुरुष उन्हें गाता है। पुरुष के गीतों में दीर्घवृत्त, विशेष उद्दाम श्रावंग, श्राति स्रोत, तथा स्वर का उन श्रारोह होता है। स्त्रियों के गीत लघु-काय होते हैं, श्रावंग टढ़ होता है, पर तीन्न नहीं होता, श्रोत न्नायः नहीं होता, स्वर में श्रारोहण की गीत मन्धर होती है। यह भी हमने देखा है कि बालक-वालिकाश्रों के गीत भी होते हैं। पुरुष श्रीर न्यियों के गीतों के चरण लम्बे होते हैं, बालक-वालिकाश्रों के गीतों के चरण स्वभावतः कोई मनोवैज्ञानिक तत्त्व विद्यमान है। मनोविज्ञान के हमें दो रूप मिलते हैं: एक व्यक्ति-मनोविज्ञान, दूसरा सामूहिक मनो-विज्ञान। व्यक्ति मनोविज्ञान में व्यक्ति के मानस की प्रक्रियाओं पर विचार किया जाता है। लोक-साहित्य में इस व्यक्ति के मनोविज्ञान के आधार पर तीन स्तर मिलते हैं:

एक वह मनोवैज्ञानिक स्तर है जिसे आदिम-मानव के मानस का अवशेष कह सकते हैं। आदिम मानव के भावों की भाँति इस साहित्य में हमें ऐसा साहित्य मिलता है जिसमें कार्य-कारण परम्परा से रहित विश्वासों का समावेश है। ऐसे विश्वासों में ही वह समावेश हैं जो अपने चारों ओर के परार्थों में ऐसो शक्तियों के दर्शन करता है जो उसे हानि पहुँचा सकती है। इस विश्वास के साथ उसके मन के भय वॅथे हुये हैं। इन शक्तियों को वह मनतः प्रसन्न कर देना चाहता है अथवा अनुप्रान से उन्हें कीनित कर देना चाहता है। यह तान्त्रिक स्थिति ऐसे साहित्य को अत्यन्त रूखे-सूखे इतिवृत्तात्मक पुनरुक्तियों से युक्त बना देती है। किसी वस्तु के स्पर्श करने, किसी वस्तु के खाने, किसी वस्तुन से सन्तान उत्पन्न होने का विश्वास भी इसी कोटि का है। किसी के स्पर्श से, अथवा रक्त वूँद से प्राण-प्रतिष्ठा भी ऐसे ही विश्वासों के अन्तर्गत है।

लोक साहित्य में इन वातों की प्रचुरता है श्रीर वे श्राज भी लुप्त नहीं हो पायी। यही बात यह सिद्ध करती है कि मनुष्य के मन में श्रादिम-संस्कारों का कोप विद्यमान है, श्रीर वे उसकी वौद्धिक उन्नति के पीछे ठोस भित्ति की भौति खड़े हुए हैं। भय की जड़े बहुत गहरी हैं, जीवन-विज्ञान में वौद्धिक श्रास्था भी इस भय की जड़ों को नहीं उखाड़ सकी है श्रीर न वह उन टोटकों को ही मिटा सकी है जो इस भय के समाधान के लिए श्रानिवार्य रहे हैं।

दूसरा मनोवैज्ञानिक स्तर वह है जिममे प्रथम बौद्धिक उन्मेप की माँकी है। इसमें 'कार्य-कारण' की व्यवस्था 'कल्पना' से हुई है। 'श्रद्भत' का तत्त्व अत्यन्त प्रवल हुआ है। यही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कथा-कहा-नियों के रूप में प्रतिफलित हुई हैं, इसी से असम्भव सम्भावनाएँ और विषम स्थितियों का समीकरण कहानियों में हो जाता है। इस स्तर की वस्तुओं में 'भावमयता' का पुट कम रहता है।

-तीसरा मनोवैज्ञानिक स्तर है 'भावमय' श्रभिव्यक्ति का । इस

लोक साहित्य में निरन्तर मिलता है। इनमें यौन-संकेत आते है। पर संयम और सुरुचि के साथ ही आते हैं। अत्यन्त उद्दाम उदीति की अपस्था में ही लोक-साहित्य नग्न यौन-वर्णन में प्रवृत्त होता है, और इस वर्णन में प्रवृत्त होने पर फिर उसके लिए कोई आवरण नहीं रह जाता। इस अवस्था में भी वह यौन अक्षों का उल्लेख मात्र करके रह जाता है। यौन-संपर्क की चाह अथवा यथार्थ सम्पर्क का वह संकेतों से ही प्रकट करता है। वह पंतजी की भाँति अथवा प्रसादजी की,भाँति रित की गित-विधि में नहीं फंसता। उसकी अधिकाश स्थित उद्दीपक वर्णनों तक ही रहती है। वह उद्दीपक-साहित्य भी लोक-साहित्य-सागर में एक बहुत छोटा अंश है। और अतु-अनुकृत ही उद्दासित होता है। स्थियों में यह उद्दीपक-साहित्य वहुधा आवण में अथवा विवाह के अवसरों पर, पुरुपों में वहुधा होली के अवसर पर वसंत ऋतु में।

जाति विज्ञान तथा नृ-विश्वान के तत्व—विज्ञान में प्राप्त लोक-साहित्य में नृ-विज्ञान और जाित-विज्ञान की सामप्री उस परि-माण में नहीं मिलती, जिस परिमाण में यह किसी जद्गली जाित में मिल सकती है। व्रज-चेत्र भारत की अत्यन्त प्राचीन-कालीन संस्कृति का प्रदेश है, श्रोर मनीिपयों का गढ़ रहा है। एकानेक संस्कृतियों का यहाँ सघर्ष हुआ है। अतः समस्त सामप्री मिली-जुली हो सकती है। फिर भी कहीं कहीं कुछ संकेत इस विषय में मिल जाते हैं। इस सामप्री को भी हम कई स्तरों में वाँट सकते हैं।

पहला स्तर—१—वर्द्ध मूत्र के स्पर्श मात्र से गर्भाधान। संतान के लिए पुरुप और बी संयोग में किसी कार्य-कारण-परम्परा की मान्यता न होना।

> - २—अपने चतुर्दिक आंधी, पानी, भूमि, आकाशीय व्यापार में सजीव मानवीय अपने जैसे कर्जू व्य का परिज्ञान और उनसे हानि की आशक्का और भय, पश-पित्तयों के वोलने का विश्वास यहीं से।

दूसरा स्तर—?—रक्त में प्राण्-तत्व का विश्वाम । पत्यर रक्त से चूरिया जाय तो प्राण्-वान हो जाय । पुनले में रक्त की पूँद ढाल दी जाय तो पुनला सजीव हो जाय, रान पुनप के मुख में रक्त वूँद हाल वी जाय तो वह जी पड़ें ।

घु-लघु होते हैं, युत्त भी लघु होता, ख्रीर लघुकाय होता है। उतार-ढ़ाव आरोह-अवरोह का अभाव रहता है। गति चछ्रत पर दढ़ रहती । िख्यों के गीतों में उनके लोक की ही सामग्री रहती है, अधिकां-ातः इन गीतों में नाते-रिश्तों का उल्लेख, नेगाचार, आभूषणों तथा मोजनों का वर्णन, टोटकों का अनुष्ठान, छोटी-छोटी प्रेमकथाये, परिपाटी से प्राप्त स्मृति का समावेश रहता है। इनमें कम से कम परिवर्तन होता है, पुनरावृत्तियाँ भी रहती हैं। जो नये गीत खियों में गाये जाते हैं वे या तो भक्ति-प्रधान होते हैं या किसी भी सामयिक विषय पर हो सकते हैं। पुरुष के गीतों में विस्तृत भूमि रहती है, कथायें बहुत बड़ी हो सकती है; उनमें प्रेम-कथा की मुख्य वस्तु रहती है, पर वह वस्तु विविध घटनात्रों श्रौर रसों की स्थिति में से जाती हैं, अद्भुत कर्मों से यह परिपूर्ण रहती है। स्त्रियों की प्रेम-कथाओं में प्रधानता अत्यन्त साधारण पात्रों की रहती है, घोविन, बनजारा आदि की। पुरुषों के गीतों में यह बात नहीं होती। स्त्रियों के गीतों के प्रधान भाग में राम-सीता, कृष्ण और राधिका तथा गोपियों का उल्लेख नहीं होता 'पुरुषों के आवेगमय गीतों में 'राधा-कृष्ण' का प्राधान्य हो जाता है। पुरुप अन्य पौराणिक वृत्तों को भी स्थान देता है। स्त्रियों के समस्त श्रानुष्ठानिक तथा साधारण साहित्य में भी पौराणिक वस्तु नही दिखाई पड़ती। जो थोड़ी बहुत ऐसी बस्तु मिलती है, वह स्त्रियों के उन गीतों में मिलती है जो खेल के गीत कड़लाते हैं श्रौर जिनकी स्त्री-गीत संविधान में कोई अनिवार्यता नहीं, श्रीर जो मनोरखनार्थ वाहर से लिए गये माने जा सकते हैं।

वालक-वालिकाओं के गीतों में कल्पनाओं की अद्भुत विद्यम्बना दिखायी पड़ती हैं। चृत्त लघु होते हैं। और विल्कुल कल्पना से गढ़े हुए होते हैं। इनमें कोई भी पौराणिक वृत्त नही मिलता। पशु पित्रयों को अच्छा स्थान मिल जाता है। पित्रयों की फुरकन और उड़ान के समकत्त ही इन गीतों में फुरकन और उडान रहती है। वाल-मनोवृत्ति के अनुकूल इनके साहित्य में विविध वस्तुओं का परिचय रहता है, समरण और आकर्षण की सुविधा के लिए चरणों की पुनरावृत्ति रहती है। पुरुष-स्त्री और वालकों की मनोवृत्तियों की स्थूल अनुरूपता इनमें मिलती है।

यौन-तत्त्व-स्त्री और पुरुषों के विविध सम्बन्धों का वर्णन

श्रष्टम स्तर— १—देवतात्रों का भूमि से सम्बन्ध।

२-- अवतार का अवतरण : राम तथा कृप्ण ।

३--पौराणिक गाथायो का पल्लवन : वीर-पूजा।

नवम स्तर— १—वीरी में देव-भाव: ऐतिहासिक व्यक्तित्वी का दिव्यत्व प्राप्त करना।

यह वात ध्यान देने की है कि वज के लोक-साहित्य में राधा-कृष्ण का वर्णन वहुत ऊपर के धरातल पर और वहुत कम मिलता है। इसे दसवें स्तर की चीज मानना होगा, और यह श्रवश्य ही 'साहित्य' के प्रभाव से बज में प्रचलित हुआ है।

जाति-विज्ञान की दृष्टि से विविध जातियों की कहानियाँ तथा लोकोक्तियाँ मिलती हैं। उन पर ऊपर कुछ विचार हो चुका है।

साधारण संस्कृति के मूल—ऊपर जो विवेचन हुआ है उससे और जो जहाँ-वहाँ तुलना की गयी है, उससे एक वात अत्यन्त स्पष्ट विदित होती है। वह यह है कि 'लोक-साहित्य' के अधिकांश भाव, उनकी अधिकाश वस्तु विश्व में व्याप्त है। भारोपीय परिवार की साधारण सांस्कृतिक समानता तो इनसे निश्चय ही प्रकट होती है। पर आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों का इतना गहन सेल-जोल हुआ है कि पिछड़ी जातियों और पिछड़े प्रदेश के निवासियों में भी वहीं कहानियाँ और अनुष्ठान नाम और रूप वदल कर मिल जाते हैं, इससे साधारण संस्कृति की व्यापकता सिद्ध होती है। यहाँ हमने ज्ञज के लोक साहित्य का कुछ परिचय और मूल्याञ्चन कराया है। यह साहित्य भी विश्व लोक-साहित्य का एक अश है। इसमें भी व सांस्कृतिक तत्त्व मिलते ही हैं जो विश्व में सामान्यवः सिलते हैं।

लोक-साहित्य का प्रभाव—लोक-साहित्य की प्रवलता हम देख चुके हैं। यह जीवन के साथ वहने वाला साहित्य है, फलतः प्रभाव-शालों है। इस लोक-साहित्य ने वैदिक-काल से 'प्राज वक साहित्य को प्रभावित किया है। हिन्दी-साहित्य वो लोक-साहित्य का बहुत ऋणी है। कारण यह है कि हिन्दी-भाषा जन्म से लोक-भाषा रही है, और 'सस्कृत' भाषा के साहित्यिक उत्तराधिकार से भी अधिक उसे लोक-मेधा का 'प्रविकार मिला रहा है। तुलसीदासजी के ये चरण विरोष ध्वान देने योग्य हैं—"का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सॉच।"

१ देखिये त्रीया भीर एठा मध्याव ।

२—समान-धर्मी श्रथवा सहजात, श्रथवा श्रंगागी में श्रनिवार्य सम्बन्ध: मा के दूध से भरा कटोरा पुत्र पर सङ्कट के समय खून वन जायगा; मित्र का दिया हुआ फूल क्रम्हिला जायगा, श्रादि।

३-प्रकृति में दिव्यता का भाव।

तीसरा स्तर--१---प्राण-तत्व की पृथक प्रतिष्ठा। किसी चिड़िया में, किसी पदार्थ में, तत्वार की मूठ श्रादि में।

> २—'प्राण-तत्व' की शरीर से प्रथकता। सत्यवान के शरीर से यम 'प्राण' निकाल कर ले गया, फिर लौटा दिये।

३--दिव्य-शक्तियों में भी प्राण-प्रतिष्ठा ।

चौथा स्तर—१—'प्राण तत्व' का चाहे जहाँ प्रवेश, एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में। यह चमत्कार विद्या से प्राप्य। इससे अनेकों अद्भुत कहानियों का जन्म,

२—विविध योनियों में जन्म का चक्र । बौद्धों श्रीर जैन कहानियों के कथा-विधान में ।

३—प्रकृति में मात्रत्व का भाव-वीज : पृथ्वी को खोदने के लिए लोहा न चाहकर, हिरन का सींग चाहना।

४-पृथ्वी के लिये बलि का आयोजन।

पाँचवा स्तर-१-प्रकृति का बहुदेव बाद: सूर्य, इन्द्र, वरुण।

२—'आत्मा' का आविष्कारः य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते, प्रसिशं यस्य देवा यस्यच्छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मैदेवाय हविपा विषेमः।

३-- पुनर्जन्म तथा श्रावागमन ।

छठा स्तर---१---प्रकृति देवों पर लौकिक-प्रभाव : देवताओं के रूप में संशोधन !

२-- त्रहा की अनुभूति । अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा ।

३-- प्रतीकात्मकता श्रीर रहस्य-भावना ।

सप्तम स्तर— १—सौर-परिवार के देवों के साथ भौम देवों अथवा पार्थिवों की कल्पना: गणेश का आविभाव। देव-ताओं की नये रूपों और नामों मे परिण्ति। २—देवों के साथ देवियों की कल्पना।

# परिशिष्ट

## [ उपयोगी पुस्तकें ]

#### हिन्दी

१—कविता-कौमुदी : प्राम-गीत (भागपाँचवाँ)-पं० रामनरेश त्रिपाठी २-राजस्थान के लोक-गीत (दो खंड)-सूर्यकरण पारिक, ठाकुर रामसिंह, श्री नरोत्तम स्वामी र-इत्तीस गदी लोक-गीत-श्यामाचरण दुवे ४—मैथिली लोक-गोत—रामइकवालसिंह राकेश ४—राजपूताने के पेतिहासिक प्रवाद—प्रो० कन्हैयालाल सहल ६-- वुन्देलखण्ड की कहानियाँ-- शिवसहाय चतुर्वेदी ७-- त्रज की लोक-कहानियाँ - प्रो० सत्येन्द्र ५-ईमुरी के फाग-लोकवार्ता परिपद्, टीकमगढ़ ६-वेला फुले श्राधी रात-देवेन्द्र सत्याधी १०-धरती गाती है-११—चट्टान से पूछ लो— १२—त्रजलोक संस्कृति—प्रो॰ सत्येन्द्र १३—त्रजलोक साहित्य का विवरण—पो० सत्येन्द्र १४-जीवन-साहित्य-काका कालेलकर १४--हिन्दुश्रों के त्योहार--क्रॅवर कन्हैयाजू १६-प्राचीन वार्ता रहस्य : प्रथम भाग १७—राजस्थानी लोकोक्ति सम्रह—प्रो० कर्न्ह्यालाल सहल १८—गोंव की कहानियों—रमेश वर्मा

#### पत्र-पत्रिकाएँ

१६--पृथिवी-पुत्र--डा० वासुरेवशरण श्रमवाल

| १  | Indian Antiquary            | ७.  | लोक-वार्ता |
|----|-----------------------------|-----|------------|
| ₹. | Folk-lore Journal           | ۳.  | मधुकर      |
| ₹. | Indian Historical Quarterly | £.  | विशालभारत  |
| 8. | Man in India                | ₹≎. | प्रतीक     |
| ¥. | The Modern Review           | 33. | हंस        |
| ફ  | त्रज्ञ-भारती                |     | •          |

आज के जिकड़ी के भजनों में जो वृत्त आते हैं, वे लोक-भूमि से नहीं लिये जाते, महाभारत आदि पुराणों से लिये जाते हैं। वुलसी, मीरा, कबीर आदि लोक के इतने अपने हो गये हैं कि इनकी पदाविल्यों लोक में अन्य लोक-वार्ताओं की मॉित प्रहण की जाती हैं। ये नाम तो लोक को इतने प्रिय हो गये हैं कि वह उन रचनाओं में भी जो इनकी नहीं हैं, इनके नाम रख देते हैं, और लोक यह भी अधिकार सममता है कि वस्तुतः जो इन की रचनाएं हैं, उनमें से इनका नाम उड़ादे। जहाँ कही लोक-साहित्य में हमें बड़े रूपक और कठिन अल-क्कार मिलते हैं, अथवा जो दार्शनिक वर्णन मिलते हैं, वे सभी साहित्य की देन हैं। फिर भी ऐसा साहित्य स्पष्ट ही लोक-साहित्य में विदेशी जैसा लगता है। यहाँ, राधा-कृष्ण की इस ख्यात-भूमि, अज-भूमि में 'राधा-कृष्ण' भी साहित्यकार की देन है, स्वाभाविक लोक-वार्ता नही। उनके चित्र के विविधवृत्त अवश्य ही लोक-वार्ता की सामगी हैं। कृष्ण का सम्पूर्ण चित्र कितनी ही प्रथक प्रथक वार्ताओं, का संग्रह जैसा विदित होता है।

'लोक-साहित्य' के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी परम्परा किसी भी लिखित साहित्य की परम्परा से पुरानी है, श्रीर इसकी व्यापकता की समानता तो विश्व का कोई भी लिखित साहित्य नहीं कर सकता। हमने उसी लोक-साहित्य के एक छोटे श्रंश के रूप का विस्तृत वर्णन श्रीर वैज्ञानिक श्रध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया है। इससे साहित्य श्रीर लोक-वार्त्ता दोनों के प्रेमियों को सन्तोष होगा, ऐसा विश्वास है।

# परिशिष्ट

## [ उपयोगी पुस्तकें ]

### हिन्दी

### पत्र-पत्रिकाऐं

१७-राजस्थानी लोकोक्ति-संप्रह-प्रो० कन्हेयालाल सहल

१४—हिन्दुश्रों के त्योहार—क्वॅवर कन्हैयाजू १६—प्राचीन वार्ता रहस्य . प्रथम भाग

१६--पृथिवी-पुत्र--डा॰ वासुरेवशरण अमवाल

१८-गाँव की कहानियाँ-रमेश वर्मा

| ₹. | Indian Antiquary            | ب           | लोक-वार्वा     |
|----|-----------------------------|-------------|----------------|
| ₹, | Folk-lore Journal           | ٦.          | मधुकर          |
| Ę  | Indian Historical Quarterly | £.          | विशालभारत      |
| 8. | Man in India                | <b>१</b> ٥. | <b>प्रती</b> क |
| ¥. | The Modern Review           | 32.         | हंस            |
| ٤  | वज-भारती                    |             | •              |

श्राज के जिकड़ी के भजनों में जो वृत्त श्राते हैं, वे लोक-भूमि से नहीं , लिये जाते, महाभारत श्रादि पुराणों से लिये जाते हैं। तुलसी, मीरा, कबीर श्रादि लोक के इतने श्रपने हो गये हैं कि इनकी पदावितयाँ लोक में श्रन्य लोक-वार्ताश्रों की माँति प्रहण की जाती हैं। ये नाम, तो लोक को इतने प्रिय हो गये हैं कि वह उन रचनात्रों, में भी जो इनकी नहीं हैं, इनके नाम रख देते हैं, श्रीर लोक यह भी श्रिष्ठार सममता है कि वस्तुतः जो इनकी रचनाएं हैं, उनमें से इनका नाम उड़ादे। जहाँ कहीं लोक-साहित्य में हमें बड़े रूपक श्रीर कठिन श्रल- द्वार मिलते हैं, श्रथवा जो दार्शनिक वर्णन मिलते हैं, वे सभी साहित्य की देन हैं। फिर भी ऐसा साहित्य स्पष्ट ही लोक-साहित्य में विदेशी जैसा लगता है। यहाँ, राधा-कृष्ण की इस ख्यात-भूमि, जज-भूमि में 'राधा-कृष्ण' भी साहित्यकार की देन हैं, स्वाभाविक लोक-वार्ता नहीं। उनके चित्र के विविधवृत्त श्रवश्य ही लोक-वार्ता की सामग्री हैं। कृष्ण का सम्पूर्ण चित्र कितनी ही प्रथक प्रथक वार्ताओं, का संग्रह जैसा विदित होता है।

'लोक-साहित्य' के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी परम्परा किसी भी लिखित साहित्य की परम्परा से पुरानी है, और इसकी व्यापकता की समानता तो विश्व का कोई भी लिखित साहित्य नहीं कर सकता। हमने उसी लोक-साहित्य के एक छोटे अंश के रूप का विस्तृत वर्णन और वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया है। इससे साहित्य और लोक-वार्ता दोनों के प्रेमियों को सन्तोष होगा, ऐसा विश्वास है।

|                   | 184 3<br>184 र                               | ४ कथा                                      | なれなっ            | र चृत्वा                | % क्या                                                         |             |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                   | ष्ट्र-गेराज<br>रत्नसेन                       | दोबा                                       | श्चनिरद         | स्म                     | মু ( ~                                                         | <b>.</b> 'ਹ |
|                   | पद्मावनो<br>पद्मिनो                          | साह                                        | इ.पा            | सींवा                   | ्<br>१ मोतिनी<br>१ समयन्ती<br>१ हस                             | ર્લ્યુ      |
|                   | <u>श</u> ुक                                  | धुक<br>लाखा वंजारा<br>करहा                 | स्वप्त-दर्शन    | विश्वाभिन्न             | ( माध्यम )<br>%<br>१ गोट<br>१ बेगाता                           | <b>.</b>    |
| युद               | श्चनेकों श्चापित्तयाँ,<br>पद्मिनी के पिता से | सहार<br>राजा दुध के<br>विरोध का<br>निराकरण | च्या के पिता का | घनुप-भंग                | ू<br>ट्राने का वध<br>स्वयंवर बरण                               | प्राक्रम 🔻  |
|                   | राधव<br>चेतन                                 | स् <b>वा</b>                               |                 | परश्चराम<br>रावश        | क्षति: ( *<br>स्वेत्रं प्रत                                    | पसन्तृष्ट   |
| र रानसन् छ।<br>की | १ श्रताडदीन का<br>श्राहमण                    | १–सम्मोहन<br>ू २–द्वार का गिरना<br>े       |                 | राच्य-त्याग<br>सीता-हरण | ६<br>समुद्र में गिरना<br>बनवास<br>इमयन्ती-त्याग                | श्चापतियां  |
| गोर               | ा-बादल १<br>२                                | ्रांक गुरु ल<br>अक्रहा                     | द्मण्           | मिलन                    | महिस्य था सवीर-१८५व ]<br>अन्त [ ग र्<br>कर्नेरक : वासुकि [ ७ व |             |

६--स्थूल शब्द-संकेत-चित्रों से भावाभिव्यक्ति।

७—एक सम्बन्धी नातेदार श्रथवा प्रिय से कोई कार्य कराने या न कराने के उल्लेख के श्रवसर पर कुछ श्रन्य सम्बन्धियों पर भी पहुँचना और उनकी श्रसमर्थता व्यक्त करना।

=-विविध वस्तुःओं की गिनती कराना।

६—वनों के वर्णन के समय प्रायः तीन वनों का उल्लेख। एक वन और दो वन लांघ लिये जाते हैं, तीसरे मे कोई घटना घटती है।

१०-कपड़ों में पाँचों कपड़ों का वर्णन होता है।

११-भोजन में लपमापी पूरियाँ, चावल आदि का विशेष उल्लेख।

१२- मोती के चौक पूरे जाते हैं।

१३ -- सुवरन थार श्रीर सोने की कारी रहती है।

१४—ताते-सीरे पानी का प्रवन्ध रहता है, उलटा पटा रखा जाता है।

१४-चन्पा अथवा लौंगों के वाग रहते हैं।

१६—कठिन कार्य के लिए वीड़ा डाला जाता है।

१७-मकानों पर चार बुर्ज बहुधा मिलेंगे।

१८—ऑऑन किवाड़ होंगे।

१६—दीपक समस्त रात्रि जलेगा, (दिवल जरे सारी राति)

२०-पूजा में 'घी-गुरु' रहेगा।

२१—मैत्री के लिए पगड़ी पलटी जाती है।

२२--देवी-देवतात्रों तथा प्रेतों की सहायता की

२३--कहानियों में कहानियों की शृह्वता।

२४--प्रतीकों का प्रयोगः--विशेषतः प्रेम को **भथवा** योन-सकेतों को प्रकट करने के लिए।

सुरुचि — लोक-साहित्य के सम्बन्ध में साधारण धारणा यह है कि उसमें गॅबारूपन रहता है। गॅबारूपन का श्रभिप्राय है 'सुरुचि' का श्रभाव किन्तु परम्परित लोक-साहित्य में इसका किंचित् भी कोई प्रमाण 'नही मिलता। उलटे भावानुह्न सुरुचि के ज्ञादशों की प्रतिष्ठा मिलती है। वड़े काव्यों में तो यह सब प्रचुरमात्रा में है। ढोला, हीररॉफा, जाहरपीर ज्ञादि सब में यह बात मिलती है। 'जाहरपीर' में कहीं-कहीं केवल ज्ञवस्वड़ शब्दों और अप-शब्दों का प्रयोग हो गया है। यह भी गीत के सोन्दर्य-विधान से पृथक प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के प्रयोग में साधारणतः विशिष्ट गायक की अपनी प्रवृत्ति ही फलकती है। 'मोरा' नाम के गीत में जिस कला की अभिन्यक्ति हुई है, वह किसी भी ऊँचे साहित्य की शोभा की वस्तु हो सकती है। यहीं कला की उन्नत-पिवन्न श्रेणी अन्य अनेकों लघु-गीतों में विशेषतः ढोलों में प्रकट हुई है।

श्चरे चंदा तेरी निरमल कहिए चाँदनी रे चंदा राजा की रानी पानी नीकरी श्चरे कुश्चटा तेरे कॅ चे नीचे घाट रे श्चरे कुश्चटा छोरा को धोवे श्वपनी बोवती श्चरे छोरा है मारू वेंगन तोरिला, श्चरे छोरा तो जूं में धोक तेरी धोवती श्चरे छोरी, तेरे गोवर सनि रहे हाथरी, श्चरी छोरी दागु लगेगी मेरी धोवती श्चरे छोरा मेरे महॅदी रचि रहे हाथरी, श्चरे छोरा रंग खुऐगी तेरी धोवती।

इस गीत में क्रमशः चद्रमां की चाँदनी से, कुए पर दृष्टि पहुँ-चाबी गयी है, फिर धोते बाते लड़का सामने आया है, तब छोरी और उसका प्रस्ताव। वैंगन तोड़ने, गोवर में हाथ सने होने, महॅदी से धोती रॅगने में अत्यन्त साधारण प्रतीकों के द्वारा प्रेम और पित्र-चरित्र की श्रमिञ्चिक है। यह कौशल अन्य साहित्यिक रचनाओं में कहाँ मिलेगा! यह सुरुचि का एक अच्छा उदाहरण है, और कला के विकास का स्वाभाविक हुप यहाँ मिलता है।

लोक-साहित्य मे प्रतीक-प्रयोग—सुरुचि का संवध सीन्द्र्य की श्रमुति से भी है। लोक-साहित्य में सोन्द्र्य की श्रमुति का किल्पना द्वारा विकसित रूप कम ही मिलता है। जीवन की मूत श्रमि-व्यक्तियों के वियान में जो सहज-सोन्दर्य और पुष्टसुपमा है, यह लोक साहित्य में प्रवलता से श्रभिव्यक्त हुई है। यह प्रवलता जीवनावेग की

द्योतक है श्रौर छन्द, गित, गिति, शब्द-साधन श्रौर वस्तु-वर्णन सबमें व्याप्त मिलती है। इन श्रावेगों को इतना प्रवल करके भी नग्न नहीं होने दिया गया। श्रावेगों को भन्य बना दिया गया है। यह भन्यता ही लोक श्रभिन्यक्ति की कला का मूर्धन्य है। यही सुरुचि श्रीर सौन्दर्य का यहाँ पर्याय है। यह भन्यता प्रतीकों का स्नाश्रय श्रवश्य लेतो है। लोक साहित्य में यौन-भावों की प्रकट तता है। जाक साहित्य में यान-भावा की अकट करते समया प्रतीकों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। 'चिड़ी तोइ चामरिया भानें', 'नल को पानी व्हीत बुरों मेरी तिवयत घवरानें', 'मेरे पीहर में जलेंबी लच्छेदार चना के लड़आ चों लायों' 'सबज कबूतर', 'मटर पर अधर चलें चाकी' ये रिसयों में आने वाले कुछ प्रतीक-रूप 'मुहावरे' हैं। रिसयों में प्रवत आवेग के साथ ये 'प्रतीक' भव्यता भी देते हैं, और उद्दीपन भी बढ़ाते हैं। यह सुरुचि और सुषमा की पर्याप्त मन्यता लोक-साहित्य में सर्वत्र मिल जायगी। 'प्रतीक'—प्रयोग इस प्रकार भन्यता का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा प्रयोग शास्त्र का शुद्ध प्रतीक' प्रयोग नहीं माना जा सकता। सांकेतिक भाषा का समास-रूप प्रयोग ही यहाँ मिलता है। ऐसा प्रयोग लोक-साहित्य में किसी भी वस्तु में देखा जा सकता है। आध्यात्मिक भावों वाले गीतों में तो बड़े बड़े पूरे रूपक तक मिल जाते हैं। शरीर को महल का रूपक देकर उसम आत्मा की स्थिति का परिज्ञान कराने वाला गीत इसके लिए एक उदाहरण है।

लोक-साहित्य मे श्रलङ्कार—इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि लोक-साहित्य मे भव्यता के लिए 'प्रतीक'—प्रयोग 'समास' श्रमिव्यक्ति' में परिएत होता हुआ; साधारए श्रवङ्कार की स्थिति तक पहुँच जाता है। 'रूपक' एक श्रवङ्कार ही तो है। ये रूपक लोक-साहित्य में मिलते है पर श्रधिक नहीं। 'श्रन्य के द्वारा' प्रस्तुत को व्यक्त करने की वक्ति का विशेष प्रयोग हुआ मिलेगा। मोरा नामक गीत में 'मोरा' जैसे प्रतीक है वैसे ही 'श्रन्योक्ति' का भी माध्यम है। वह 'मोरा' क्या केवल वन का मार है श्वन के मोर के बहाने, 'श्रन्योक्ति' से किसी 'पुरुष'—विशेष को ही तर्च्य बनाया गया है। पर 'मोरा' में 'श्लेष से 'मोरा' श्र्यांत 'मेरा श्रपना' यह श्रर्थ भी है, श्रीर इस दृष्टि से श्राध्यात्मिक-पन्न में भी, 'श्रपनी-श्रात्मा की'-श्रमुति का श्रर्थ देने में भी यह गीत दुर्वल नहीं है। 'मोरा' को,

'ब्रहंकार' को मारा जा सकता है, पर 'ब्रात्म-ग्लानि' 'मोरा की कुतक' तो मन में वस गयी है, वह अब नष्ट नहीं हो सकती। योगी के 'अनहद नाद' से भी प्रवल यह 'त्रात्म-ध्वनि' है। इस 'मोर' से और इसकी कहक से परिचित होने पर कुछ भी नहीं सहाता, श्रीर न इस की मूर्त-योजना ही आकर्षित करके मन-तोप कर सकती है, 'श्रनित्य' से प्रेम नहीं रहता। 'मोरा' में जो कला-विकास है, अलङ्कार-विधान है, वह कम वढ़ रूप में लोक को समस्त श्रभिव्यक्तियों में मिल जाता है। यह विधान निश्चय ही लोक-साहित्यकार की चेतन-वृत्ति से उतना नहीं हुआ जितना 'जीवन, प्रकृति, शटद और खर्थ के यथार्थ 'एकी-करगा' 'श्रपार्थक्य' के कारण सम्भव हुआ है। 'जीवन' की श्रमिन्यक्ति जीवन की निजी स्थिति के अनुहर कभी 'एकांगी' रह सकती है! इसी दृष्टि से लोक-साहित्य में उपमा का प्रयोग भी वहत मिलता है। समस्त अलङ्कारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेत्ता ही सबसे स्वाभाविक त्रजङ्कार है। वस्तुओं को हृत्यद्गम करने में इनसे प्री सहायना मिलती है। ये वस्तुत्रों के रूप, श्राकार-प्रकार. गति, स्थिति सभी का पूरा चित्र प्रस्तुत कर देते हैं—उक्ति-वैचित्र्य श्रीर सादृश्य इन दोनों से संबंधित श्रलङ्कार ही इस स्वाभाविक साहित्य में विशेष मिलते हैं।

रस—'रस' की प्रतिष्ठा लोक-साहित्य में सबसे श्रधिक मिलती है। पर इस लोक-साहित्य में 'रस-प्रतिष्ठा' की स्थित मनीपी-साहित्य से भिन्न प्रकार की होती है। यहाँ पर 'रस' उतना 'वस्तु-सामग्री' में राष्ट्रीय उपादानों से परिपक्व नहीं होता, जितना 'श्रभिग्रेत' रहता है, खोर गीत की लहरियों की उद्दाम गित से परिपृष्ट रहता है। रस की स्थिति 'मूर्त-वर्णन' में गर्भित संकेतों से होती है। प्रवध गीतों में सभी रसों का प्रवाह स्थान-स्थान पर होता है। 'व्याद्रत' का प्राधान्य टेम् के गीतों में हैं। भ्रातु-वात्सल्य श्रोर शृङ्गार श्रावण के गीतों में वेग से प्रवाहित मिलता है। भाल्गाए के गीतों में भी शृद्धार ही प्रधान है। भ्रावण में कोमलता सरसती है, फाल्गुए में श्रोज रहता है। संस्कारों के गीतों में वस्तु में रस का परिपाक श्रथवा उसके मंकेत भी नहीं रहते। एक विशेष प्रकार की वर्णनात्मकता रहती है, हों उज्जास रहता है, वह भी गीतों को कण्ठ-स्वर लहरी में ही विशेष रहता है। कहीं-कहीं हल हे भय का मंचार मिल जाता है, श्रीर कहीं-कहीं एमें ही

हास्य का। हाँ, जन्ति के गीतों में रस मिलता है पर वह रस जटिल होता है, जिसमें वात्सल्य, भगिनि-भ्रातृ-प्रेम, ननद-भावज का भगडा विशेष रहते हैं। इस रस की स्थायी भावना 'स्तेह' की मावना मानी जा सकती है, जो दाम्पत्य-रित श्रीर वात्सल्य-भाव दोनों से पृथक है। यह सब होते हुए भी यह यथार्थ है कि 'साहित्याचार्यों' के 'नवरस' विधान से लोक-साहित्य के रस-विधान का प्रश्न सलकता नहीं। लोक-साहित्य में इतना 'भाव' का परिपाक नहीं होता जितना हृदय की वृत्ति का उदगार । भाव और वृत्ति में हमें अन्तर करना होगा । भाव तो 'नौ' श्रीर श्रधिक से श्रधिक ग्यारह-बारह तक शाखियों ने स्वीकार किए हैं। ये मन की अन्तरंग-स्थिति के द्योतक हैं। ये मन के भावों के सूचम बिश्लेपण के द्वारा निश्चित किये गये हैं। ये विविध भाव-लहरियों से परिपृष्ट होते हैं। ये भाव-लहरियाँ सूचम श्रीर श्रत्यन्त गम्भीर होती हैं, ये प्राणों से सम्बन्धित मानी जा सकती हैं। किन्तु लोक-किव के यहाँ इनका इतना सूदम महत्त्व नहीं । उसकी श्रमिव्यक्ति में ऐसे सूदम-भाव जहाँ तहाँ चािशक संचार कर जाते हैं, स्थायी नहीं हो। पाते। इन भावों से ऊपर ख़ौर स्थल है हृदय ख़ौर मन की विशेष श्रवस्था, यह विशेष श्रवस्था वृत्ति हैं। यह स्थूलता तीन प्रकार की ही होती है। /छक्कासावस्था, श्रोजावस्था, ज्ञोमावस्था। उक्कास में प्रेम, हास-परिहास, वात्सल्य, भगिनि-भ्रातृ-स्नेह, ननद-भावज का प्रेम, रति, ऐश्वर्य-वैभव से उत्पन्न मनोस्थिति आदि का समावेश होता है। ख्रोज में वीरता, उत्साह, श्रद्भत, रौद्र श्रादि भावों का संचार होता है। खोज में खावेग की उदामता रहती है, उल्लास में खावेग की उदात्तता; त्रोभ में भय, ब्रीडा, करुणा, निराशा आदि संचार करते हैं। इसमें आवेग में अवरोध रहता है। लोक-साहित्य में उल्लास, श्रोज श्रोर त्तोभ ही हृदय की तीन-वृत्तियों के रूप में विवध सूत्तम स्थूल भावों के सञ्चार से पुष्ट होते हुए 'रस' का आनन्द प्रस्तुत करते हैं लोक-रस में एक विस्मय सर्वत्र अन्तव्यीप्त मिलता है।

लोक-साहित्य में चिरत्र—यहाँ तक हमने लोक-साहित्य के रूप श्रीर रस की समीचा की है। रूप से भी महत्त्वपूर्ण है 'वस्त!। वस्त हमें जीवन की सीमाश्रों का ज्ञान कराती है। वस्तु में पात्र श्रीर परिस्थिति—पुरुप श्रीर प्रकृति का समावेश होना है। 'पुरुष' लोक-साहित्य तथा श्रन्य साहित्य में पात्रों का रूप प्रहण करता है, श्रीर

इसके विवेचन का अर्थ है 'चरित्रों को हृदयंगत करना। लोक साहित्य में चरित्रों के जो प्रकार मिलते हैं उन्हें हम यहाँ नीचे देते हैं—

१—साधारण स्फुट गीतों में, जो खियों में गाये जाते हैं, 'ननद' मिलती है। यह 'ननद' भावज के पुत्र होने की कामना करती है। पुत्र होने पर भावज से अपना नेग मॉगती है। भावज जब नहीं देती तो रूठती है, यहाँ तक कि कभी-कभी शाप भी देती है। भावज जब उसे मनचाही वस्तु दे देती है, वह असत्र हो जाती है, आशीर्वाद देती है। 'ननद' नेगों के लिए लड़ने वाली है पर उदार-हट्या है। वे भावज को सोने की कौंगरी लौटा देने को अस्तुत है। कहीं कहीं 'ननद' भाई से भावज की चुगली खाने का काम करती भी दीखती है। भावी के पुत्र-जन्म की सूचना मिलते ही, निमन्त्रण न होने पर भी 'ननद' भावज के घर जा धमकती है।

२—भावज को लोक-गीत में वहुघा संकुचित हृद्य वाली वताया है। वह ननद को उससे वदी हुई वस्तु नहीं देती। 'ननद' पर आती है तो उसे भाई से मिलने तक नहीं देती। भाई वाहर गया हुआ है, तो घर में पैर नहीं रखने देती। ननद अपने अधिकार का बल दिखाकर रहना भी चाहती है, पर क्या यह उसके लिये यथार्थ में संभव है ? इस भय से कि 'ननद' कुछ मांगेगी, भावज यह चेष्टा करती है कि 'ननद' को पुत्र-जन्म की स्चना न मिले, उसे निमन्त्रण न दिया जाय। किन्तु विना निमन्त्रण जब 'ननद' आ पहुँचती है तो भावज को यह कहने में लज्जा नहीं आती कि तुम विना चुलाये क्यों चली आयीं? भावज के संकुचित हृदय की पराकाष्टा यहाँ देखने को मिलती है जहाँ वह 'ननद' के यहाँ भेजी हुई कॉमरी लौटा देती है। हाँ छोटी 'ननदुलि' भावज के साथ उसके खेल में हाथ बॅटाने वाली होने से प्रेम की पात्रा हो सकती है, पर वहाँ भी लड़ने-भिड़ने या धमकाने का भय दिखाया गया है।

३—भाई-वहन—वज के समस्त लोक-साहित्य में भाई वहन के त्रेम का अपूर्व रूप मिलता है। वहिन भाई का पूरा सत्कार करती है, वड़े यन्न से उसके लिए भोजन-सामग्री प्रस्तुत करती है। वह उसके लिए तरसती है। एक कहानी में तो वहिन को भाई की रचा के लिए हम सब कुछ त्यागकर तत्पर पाते हैं। वह घर-वार छोड़कर पागलों की मौति व्यनहार करती हुई माई को किननी ही व्यपतियों से बचावी

है। बहिन के प्रेम से गीत परिपूर्ण हैं। भाई भी वहिन का उतना ही ध्यान रखता है। वह बहिन के लिए अपनी हठीली स्त्री तक को त्याग हैने को तत्पर है। वहिन जो माँगती है उसे वह दिलाता है। प्रेत योनि माँ होने पर भी बहिन को भात देने पहुँचता है। यह सब होते हुए भी बहिन के प्रेम में विशेष त्याग और भाव सम्पन्नता है। भाई के नाते की पिवन्नता और हदता को पश-पन्नी भी पृष्ट ही करते हैं।

४—स्नी-चरित्र—स्नी-चरित्रों का एक प्रकार 'चन्द्रावली' के रूप का माना जा सकता है। यह स्नी कुल-मर्यादा और प्रतिष्ठा को प्राणों से बढ़कर समभती है। मुगल के हाथ मे पड़ जाने पर स्वयमेव जलकर भस्म हो जाती है। चन्द्रावली का चित्र असहाय स्नी के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। चन्द्रावली गृहस्थ बाला है, उसके चरित्र-का मूलाधार गृहस्थ-धर्म है, प्रेम नही। उसमें 'पातित्रत्य' है, पर वह 'पातित्रत्य' घर की मर्यादा का एक खड़ा है।

लोक-साहित्य द्वारा प्रस्तुत किये स्त्री-चिरत्रों में से उस स्त्री का चिरत्र विशेष श्राकर्षक है जिसने पित को देखा नही। पानी भरते समय कुँ ए पर एक व्यक्ति श्रा जाता है। वह उससे कहता है तुम्हारी सब सिखयाँ प्रसन्न हैं, तुम क्यों उदास हो, तुम्हारा पुरुष नही है, चलों मैं तुम्हें ले चलूँ। वह उसे पर-पुरुप समक्त कर उसे भला-बुरा वह कर घर श्राती है। माँ से उसे पता चलता है कि वही उसका पित है। 'पित' में उसे भक्ति है, यह पित उसके लिये भगवान की भाँति हैं। अप्रत्यच्च है पर पूजा का भाजन हैं। श्रनजाने वह श्रपने पित की भरसेना कर बैठती है, पर वह पित को 'पर-पुरुष' समक्त कर ही ऐसा करती है। उसका पातित्रत्य श्रखण्ड रहता है। यह बाल-विवाह के पिरणाम का एक चित्र है। डोला में 'मारू' का भी विवाह बाल-विवाह है।

'मारू' ने ढोला को नहीं देखा। ढोला ने मारू को नहीं देखा। 'मारू' अपने सती-धमें को किश्चिन भी लाच्छित नहीं होने देना चाहती। ढोला की पूरी परीचा करने के उपरान्त आरयस्त हो जाने पर ही वह उसके समच उपस्थित होती है। उसका 'सत्' सीता के 'सत्' की भौति जायत है।

सितयों की विविध कल्पनाएँ लोक-साहित्य में की गयी हैं। इन सितयों को बहुधा अपने सत की परीचा देनी पड़ी है। 'सत्' की

परीचा के लिए 'सीता' को एक वार ऋग्नि में श्रविष्ट होना पडा, दूसरी वार उसी परीचा में वे पृथ्वी में समा गर्या । सीता के पृथ्वी में समाने में 'सत्' की परीचा से अधिक चोभ की मात्रा थी। त्रज के स्फुट गीतों में चौभ को ही प्रधानता दी है, 'सत' को नहीं। राम को देखते ही वे प्रथ्यो में समा जाती हैं, राम दीइते हैं तो उनके हाथ में केवल वाल पड़ते हैं। मारु को अपने सत की परीचा देने के लिए कच्चे सूत से कच्चे घट में कुएँ से पानी खीच कर ढोला को पिलाना पड़ा है, फिर क़एँ के पानी को ही सत से उसने उमंगा दिया है। 'हीर' श्रौर 'मारू' का रूप प्रायः एक सा है। 'हीर' मे श्रतीकिक व्यक्ति परक प्रेम की प्रवता श्रभिव्यक्ति है। मारु में इसी व्यक्ति-परक प्रेम को सम्भ्रान्त श्रीर श्रविक गम्भीर बना दिया गया है। सारङ्गा-सद्दावृत्त में 'सत' त्रेम में घुल गया है, इस कहानीकार ने श्रेम का जन्म-जन्मान्तर का रूप प्रस्तुत कर दिया है। 'सत' में शक्ति भी है। सती के स्पर्श से दलदल में फॅसा जहाज चल देता है, सूखे तालाव में जल ' श्रा जाता है, सती पर सिद्ध पुरुष के शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता सती अपने मृत पति को 'सत' के वल से खोर सुश्रुपा से पुनरुज्ञीयित कर लेती है।

सत की रचा के लिए छी को इम कौशल का उपयोग करते भी पाते हैं। कथासिरतागर की उपकोशा की भाँति ही 'ठाकुर रामपर-साद' नामक कहानी की नायिका है। हीरे की कनी, तथा आग के द्वारा प्राण गॅवाकर रचा करने मे भी लोक-साहित्य की दियाँ नहीं चूकी। 'सत' की रचा के लिए एक विधान द्यः महीने अथवा एक वर्ष की अवधि का रहा है। इस बीच में सती अपने पित की खोज का प्रवन्ध करती है, अथवा अपने यहाँ ऐमा आयोजन करती है कि वह पित आकर मिल जाय। सदार्य बाँटना, अपनी मृति खड़ी करना, विशेष कहानी सुनाने वाले को पुरस्कार देना, चूड़ियाँ पहनना और कोड़ना आदि कितने ही आयोजन दमी निमित्त आये हैं।

'सत' श्रीर 'प्रेम' दो प्रथक तत्व हैं, उसे लोक-साहित्य में स्त्री-चरित्र से स्पष्ट किया गया है। 'यह तो वह क्यों ?'' में स्त्री श्रपने प्रेमी के लिए तो पुत्रों को मार डालती है। प्रेमी की भत्संना पर उसे भी मार कर गाइ देती है। रहस्य खुलते देख पित की मार कर सती हो जाती है, पित के साथ भरम हो जाती है। एक पुरुष इस भेद की जान कर आश्चर्य करता है, श्रौर उसे जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा के समाधान में वह स्वयं प्रेम में प्रस्त हो श्रपने बालकों को बिल दे देने को प्रस्तुत हो जाता है। वही वह प्रेम की श्रनुभृति पाता है।

'मोतिनी' भी स्त्री-चरित्र में महत्त्व रखती है। वह पितत्रता है, पर आनवाली है। उसका पित जिस समय अपने वचन को भड़ कर दूसरे विवाहार्थ सिर पर मौर रखता है, उसी समय वह प्राण त्याग देती है। मृत्यु के उपरान्त भी वह पित की सहायता निरन्तर करती है।

'स्नी-चिरत्न' शब्द के श्रिमधार्थ से श्रितिक्त मुहाबिर के श्रर्थ में 'स्नी-चिरत्न' से स्नी के छल प्रपञ्चमय व्यवहार का ज्ञान होता है। 'स्नी-चिरत्नं पुरुषस्य भाग्यं, देव न जानाति कुतोः मनुष्यः'। तथा त्रिया चिरत जाने निर्हे कोई, खसम मारि के सत्ती होई' श्रादि कथनों में स्नी-चिरत्र श्रथवा त्रिया-चिरत्र की जिस श्रगम्यता की श्रोर संकेत किया गया है, वह उसके प्रेम सम्बन्धी-चिरत्र की ही श्रगम्यता है। लोक-साहित्य में ऐसे कितने ही स्नी-चिरत्र हैं जो पर-पुरुषों से प्रेम करते हैं। इन पर-पुरुषों में साधू, कोढ़ी तथा श्रपाहिज भी हो सकते, हैं। सियाँ इस प्रेम के लिए अपने पित को श्रपने हाथ से मारती हुई भी मिलती हैं। किस्सा तोता-मैना में तो तोता श्रीर मैना में यह स्पर्ध है कि एक स्नी के चिरत्र-दोप श्रधिक सिद्ध करे, दूसरी पुरुष की चिरत्र-हीनता दिखाये। इन किस्सो में श्रश्लीलता की मात्रा विशेष है, भीर सुरुचि का लोक-वार्त्तानुरूप भाव नही। ये किस्से फलतः विलासी नागरिक लोक का साहित्य है।

४—पुरुष-चरित्र—पुरुष-चरित्रों में हमें ऐसे राजकुमार मिलते. हैं, जो घर से केवल साहस-पूणे कार्य करने के लिए निकल पड़े हैं। ये एकानेक कठिनाइयाँ मेलते हैं, अनेकों का कष्ट दूर करते हैं। ये भाग्य-वादी भी होते हैं, पर अपना उद्योग भी करते हैं। विशेष सङ्कट में अपनी शक्ति से काम न लेकर किसी देवी-देवता या प्रेत को पुकारते हैं जोर उसकी सहायता प्राप्त करते हैं। मित्र भी यहाँ ऐसे हैं जो विशेष कौशालों के जाननेवाले है, और एक दूसरे के कष्ट में सहायक होते हैं। कठिन परिश्रम करके ये विविध कार्य सम्पादित करते हैं। ऐसे उग मिलते हैं जो चतुराई में बड़े-बड़े चतुरों के कान काटते हैं, ऐसे सेवक मिलते हैं, जो स्वामी के दिए असम्भव कार्यों को ही पूरा नहीं करते, स्वामी

की प्राण रक्ता के लिए प्रसन्न-चित्त अपने समस्त कुटुम्य को विल चढ़ा देते हैं। ऐसे राजा मिलते हैं जो रात में छिपकर प्रजा के दु.ख सुख को प्रत्यक्त देखते हैं और सहायता पहुँचाते हैं। ऐसे सिद्ध और सन्त मिलते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, भक्तों पर अपना आतद्ध जमाते हैं, सेवा-सुश्रूपा से प्रसन्न होकर सन्तान का वर, अथवा मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की युक्ति बता देते हैं। ऐसे प्रेमी मिलते हैं जो स्वर्ग तक से प्रमिका को प्राप्त कर लाते हैं, ऐसे प्रेम-पात्र मिलते हैं, जिन्हे एक से अधिक खियाँ प्रेम करती हैं, और अपने अधिकार में रखना चाहती हैं।

६—देव तथा दानव-चरित्र—लोक-साहित्य में देवों तथा दानवों (दानों) का भी बाहुल्य रहता है। शिव-पार्वती, देवी, दर्शराय, विष्णु, वैमाता, नारद, भगमान, इन्द्र, अप्सराय, तो देवयोनि से सम्बन्धित पात्र हैं। दाने तो अनेकों हैं। ये नायक के हाथों मारे जाते हैं। इनके पाण बहुधा किसी अन्य वस्तु में रहते हैं।

इनमे श्रादर्श-प्रतिष्ठा—चिश्तों के इस परिचय से सप्ट हैं कि लोक-साहित्यकार ने सहज रूप में अपनी कला में आदर्शों की प्रतिष्ठा कर दी है। घटना-वैचित्र्य में से हमें कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा होती मिलती है। स्त्रियों में सतीत्व, कुल-मर्यादा, प्रेम पर विल होने की भावना, भाई के लिए अपूर्व त्याग, पित-भक्ति, वात्सल्य के आदर्श रूप विखरे मिलते हैं। पुरुषों में पितृ मिक्त, मित्र-प्रेम, पर दुंख कातरता, उपकार-भारना, साहस, आपित्त में धेर्य, अवसर पर तत्पर- चुद्ध, तप की प्रतिष्ठा, स्वामि-भक्ति, के श्वापनीय रूप मिलते हैं। इन आदर्शों में चित्र की सूद्मता भी दिखायी गयी है। क्या प्रेम, स्या पातिव्यय, क्या स्वामि-भक्ति क्या पितृ-भक्ति सभी में इन भावों के स्थूल- रूप ही नहीं मिलते, इनके सूद्म-तत्त्व भी प्रकट हुए हैं। हरिश्चन्द्र की सत्य-परीज्ञा में, मारू की सत-परीज्ञा में, मारू की सत-परीज्ञा में, मोरू की ह्या प्रेमाभिन्यक्ति में यह तथ्य सिद्ध हुआ मिलता है।

मनोवैज्ञानिक तत्त्व—लोक साहित्य साधारण जनता का साहित्य है और यह साहित्य उन्हें श्रवि प्रिय भी है। कोई भी श्रिभि-व्यक्ति उस समय तक प्राह्म नहीं हो पाती, जब तक कि वह किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को सन्तुष्ट न करती हो। लोक-साहित्य की लोक-प्रियता यह सिद्ध करती है कि इस साहित्य में स्वभावतः कोई मनोवैज्ञानिक तत्त्व विद्यमान है। मनोविज्ञान के हमें दो रूप मिलते हैं: एक व्यक्ति-मनोविज्ञान, दूसरा सामूहिक मनो-विज्ञान। व्यक्ति मनोविज्ञान में व्यक्ति के मानस की प्रक्रियाओं पर विचार किया जाता है। लोक-साहित्य में इस व्यक्ति के मनोविज्ञान के खाधार पर तीन स्तर मिलते हैं:

एक वह मनोवैज्ञानिक स्तर है जिसे आदिम-मानव के मानस का अवशेष कह सकते हैं। आदिम मानव के भावों की भाँति इस साहित्य में हमें ऐसा साहित्य मिलता है जिसमें कार्य-कारण परम्परा से रहित विश्वासों का समावेश है। ऐसे विश्वासों में ही वह समावेश है जो अपने चारों ओर के परार्थों में ऐसो शक्तियों के दर्शन करता है जो अपने चारों ओर के परार्थों में ऐसो शक्तियों के दर्शन करता है जो असे हानि पहुँचा सकती है। इस विश्वास के साथ उसके मन के भय बॅधे हुये हैं। इन शक्तियों को वह मनतः प्रसन्न कर देना चाहता है अथवा अनुष्ठान से उन्हें कीलित कर देना चाहता है। यह तान्त्रिक स्थिति ऐसे साहित्य को अत्यन्त रूखे-सूखे इतिवृत्तात्मक पुनरुक्तियों से युक्त बना देती है। किसी वस्तु के स्पर्श करने, किसी वस्तु के खाने, किसी वस्तुन से सन्तान उत्पन्न होने का विश्वास भी इसी कोटि का है। किसी के स्पर्श से, अथवा रक्त बूँद से प्राण-प्रतिष्ठा भी ऐसे ही विश्वासों के अन्तर्गत है।

लोक साहित्य में इन वातों की प्रचुरता है श्रीर वे श्राज भी लुप्त नहीं हो पायी। यहीं बात यह सिद्ध करती हैं कि मनुष्य के मन में श्रादिम-संस्कारों का कोप विद्यमान है, श्रीर वे उसकी वौद्धिक उन्नति के पीछे ठोस भित्ति की भौति खड़े हुए हैं। भय की जड़े बहुत गहरी हैं, जीवन-विज्ञान में वौद्धिक श्रास्था भी इस भय की जड़ों को नहीं उखाड़ सकी हैं श्रीर न वह उन टोटकों को ही मिटा सकी है जो इस भय के समाधान के लिए श्रानिवार्य रहे हैं।

दूसरा मनोवैज्ञानिक स्तर वह है जिसमे प्रथम बौद्धिक उन्मेप की माँकी है। इसमें 'कार्य-कारण' की व्यवस्था 'कल्पना' से हुई है। 'अद्भत' का तत्त्व अत्यन्त प्रवल हुआ है। यही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कथा-कहा-नियों के रूप में प्रतिफलित हुई हैं, इसी से असम्भव सम्भावनाएँ और विषम स्थितियों का समीकरण कहानियों में हो जाता है। इस स्तर की वस्तुओं में 'भावमयता' का पुट कम रहता है।

-तीसरा मनोवैज्ञानिक स्तर है 'भावमय' श्रभिव्यक्ति का । इस

स्तर पर मनोनेगों का उदाम उद्वेग लोक-साहित्य में होता है। भाव-प्रायक्य श्रीर गति इसके निशेष लज्ञण हैं। 'काम' इन समस्त मनो-वेगों के मूल में रहता है। यह प्रकृति की भृमि के दर्शन में पुरुषों का चित्रण प्रस्तुत करता है।

सामृहिक मनोविज्ञान की दृष्टि से लोक-साहित्य में वे गीत विशेषतः श्रायेंगे जो समृह के द्वारा गाये जाते हैं। सामृहिक मन मन्थरता नहीं चाहता, अधिक उतार-चढ़ाव भी उसे नहीं रुचता। यह तो गीतों की रूप सृष्टि से सम्बन्धित तत्त्व हैं। इसी तत्त्व के फल-स्वरूप स्त्रियों के ढोले, पुरुषों के रसिये, होलियाँ तथा भजन हैं। सामृहिक मन व्यक्ति मन से निश्चय ही भिन्न होता है। जो वातें व्यक्ति श्रपनी मर्यादा के श्रनुकूल नहीं समकता, जिन्हें व्यक्त करते अकेले उसे लजा प्रतीत होती है, उन्हीं वातों को समृह में मिलकर कह्ने-करने में उसे सकोच नहीं रहता। गालियाँ तथा अप्रतील योन वर्णन सामृहिक श्रीभव्यक्ति में ही सम्भव हैं। इसका श्रीभेत्राय यह नहीं है कि सभी सामूहिक अभिन्यक्तियाँ ऐसी ही होती हैं। कोई गीत अपनी लय के रूप के कारण सामृहिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है, कोई गीत उद्दर्भ भावों के कारण समूह-मन को भाता है, कोई उदी-पक भावना के कारण । केंवल कुछ गीत अश्लील होते हैं । सामृहिक गीतों में वस्तु की दृष्टि से कोई कथा-भागभी ले लिया जाता है। लोक-गीत अधिकांशतः सामृहिक होते हैं। पर उनमें व्यक्ति-मनाविज्ञान के उपरोक्त तीनों स्तर मिल जाते हैं। यथार्थतः व्यक्ति समृह के अन्तर्गत ही उक्त तीनों स्तर प्राप्त करना है। अकेला 'व्यक्ति' बौद्धिक विशेष रहता है 'श्रीर उसे सामृहिक मनोवृत्ति से वृशा होती है। पर समृह में वह उस बीदिकता को त्याग देता है।

पुरुष स्त्री तथा वालक—गीतीं तथा कहानियों के यिवेचन में हमने देखा है कि गीतों का एक वर्ग पुरुषों से सम्बन्ध रखता है, पुरुष उन्हें गाता है। पुरुष के गीतों में दीर्घवृत्त, विशेष उद्याग प्रावेग, श्रित खोज, तथा स्वर का दम श्रासोह होता है। िखयों के गीत लघु-काय होते हैं, श्रावेग दद होता है, पर तीन्न नहीं होता, श्रोज नायः नहीं हीता, स्वर में श्रासोहण की गीत मन्थर होती है। यह भी हमने देसा है कि बालक बालिकाश्रों के गीत भी होते हैं। पुरुष श्रीर निजयों के गीतों के चरण लम्बे होते हैं, बालक-बालिकाश्रों के गीतों के चरण

लघु-लघु होते हैं, यूत्त भी लघु होता, और लघुकाय होता है। उतार-चढ़ाव आरोह-अवरोह का अमाव रहता है। गति चछ्रल पर दृढ़ रहती हैं। स्त्रियों के गीतों में उनके लोक की ही सामन्री रहती है, अधिकां-शतः इन गीतों में नाते-रिश्तों का उल्लेख, नेगाचार, आभूषणों तथा भोजनों का वर्णन, टोटकों का अनुष्ठान, छोटी-छोटी प्रेमकथायें, परिपाटी से प्राप्त स्मृति का समावेश रहता है। इनमें कम से कम । परिवर्तन होता है, पुनरावृत्तियाँ भी रहती हैं। जो नये गीत स्त्रियों में गाये जाते हैं वे या तो भक्ति-प्रधान होते हैं या किसी भी सामयिक विषय पर हो सकते हैं। पुरुष के गीतों में विस्तृत भूमि रहती है, कथायें बहुत बड़ी हो सकती है: उनमें प्रेम-कथा की मुख्य वस्तु रहती है, पर वह वस्तु विविध घटनात्रों और रसों की स्थिति में से जाती हैं, अद्भन कमें से यह परिपूर्ण रहती है। ख्रियों की प्रेम-कथाओं में प्रधानता अत्यन्त साधारण पात्रों की रहती है, घोविन, बनजारा आदि की। पुरुषों के गीतों में यह बात नही होती। ख्रियों के गीतों के प्रधान भाग में राम-सीता, कृष्ण श्रीर राधिका तथा गोपियों का उल्लेख नहीं होता ' पुरुषों के आवेगमय गीतों में 'राधा-कृष्ण' का प्राधान्य हो जाता है। पुरुप अन्य पौराणिक वृत्तों को भी स्थान देता है। स्नियों के समस्त श्रानुष्टानिक तथा साधारण साहित्य में भी पौराणिक वस्तु नहीं दिखाई पड़नी। जो थोड़ी बहुत ऐसी वस्तु मिलती है, वह स्त्रियों के उन गीतों में मिलती है जो खेल के गीत करलाते हैं और जिनकी स्त्री-गीत संविधान में कोई अनिवार्यता नहीं, श्रीर जो मनोरखनार्थ वाहर से लिए गये माने जा सकते हैं।

वालक-वालिकाओं के गीतों में कल्पनाओं की अद्भुत विदम्बना दिखायी पड़ती हैं। युत्त लघु होते हैं। और विल्कुल कल्पना से गढ़े हुए होते हैं। इनमें कोई भी पौराणिक वृत्त नहीं मिलता। पशु पित्तयों को अच्छा स्थान मिल जाता है। पित्तयों की फुरकन और उड़ान के समकत्त ही इन गीतों में फुरकन और उड़ान रहती है। वाल-मनोवृत्ति के अनुकूल इनके साहित्य में विविध वस्तुओं का परिचय रहता है, स्मरण और आकर्षण की सुविधा के लिए चरणों की पुनरावृत्ति रहती है। पुरुष-स्त्री और वालकों की मनोवृत्तियों की स्थूल अनुकृप्त दनमें मिलती है।

यौन-तत्त्व-स्त्री और पुरुषों के विविध सम्बन्धों का वर्णन

लोक साहित्य में निरन्तर मिलता है। इनमें यौन-संकेत आते है। पर संयम और सुरुचि के साथ ही आते हैं। अत्यन्त उद्दाम उदीप्ति की अपस्था में ही लोक-साहित्य नग्न यौन-वर्णन में प्रवृत्त होता है, और इस वर्णन में प्रवृत्त होने पर फिर उसके लिए कोई आवरण नहीं रह जाता। इस अवस्था में भी वह यौन अङ्गों का उल्लेख मात्र करके रह जाता है। यौन-संपर्क की चाह अथवा यथार्थ सम्पर्क का वह संकेतों से ही प्रकट करता है। वह पंतजी की भाँति अथवा प्रसादजी की भाँति रित की गित-विधि में नहीं फंसता। उसकी अधिकाश स्थिति उद्दीपक वर्णनों तक ही रहती है। वह उद्दीपक-साहित्य भी लोक-साहित्य-सागर में एक बहुत छोटा अंश है। श्रीर ऋतु-अनुकृल ही उद्गासित होता है। स्त्रियों में यह उद्दीपक-साहित्य वहुधा श्रावण में अथवा विवाह के अवसरों पर, पुरुपो में बहुधा होली के अवरार पर वसंत ऋतु में।

जाति विज्ञान तथा नृ-विश्वान के तत्व—इल में प्राप्त लोक-साहित्य में नृ-विज्ञान श्रोर जानि-विज्ञान की सामग्री उस परि-माण में नहीं मिलती, जिस परिमाण में यह किसी जङ्गली जाति में मिल सकती है। ज्ञज-चेत्र भारत की श्रत्यन्त शाचीन-कालीन संस्कृति का प्रदेश है, श्रोर मनीपियों का गढ़ रहा है। एकानेक संस्कृतियों का यहाँ सघर्ष हुश्रा है। श्रतः समस्त सामग्री मिली-जुली हो सकती है। फिर भी कहीं कहीं कुछ संकेत इस विषय में मिल जाते हैं। इस सामग्री को भी हम कई स्तरों में वाँट सकते हैं।

पहला स्तर—१—वर्द्ध मूत्र के स्पर्श मात्र से गर्भाधान। संतान के लिए पुरुप और द्यी संयोग में किसी कार्य-कारण-परम्परा की मान्यता न होना।

> - २—अपने चतुर्दिक आधी, पानी, भूमि, आकाशीय व्यापार में सजीव मानवीय अपने जैसे कर्तृत्व का परिज्ञान और उनसे हानि की आशक्षा और भय, पशु-पिज्ञयों के वोलने का विश्वास वहीं से।

दूसरा स्तर—१—रक्त में प्राण-तत्व का विश्वाम । पत्यर रक्त से चू दिया जाय तो प्राण-वान हो जाय । पुनले में रक्त की जू द दाल दी जाय तो पुनला राजीव हो जाय, गृत पुनप के मुख में रक्त वूँ द हाल दी जाय नो वह जी पड़े । २—समान-धर्मी अथवा सहजात, अथवा अंगागी में अनिवार्य सम्बन्ध: मा के दूध से भरा कटोरा पुत्र पर सङ्कट के समय खून वन जायगा; मित्र का दिया हुआ फूल कुम्हिला जायगा, आदि।

३-प्रकृति में दिव्यता का भाव।

- वीसरा स्तर--१--प्राण-तत्व की पृथक प्रतिष्ठा। किसी चिड़िया में, किसी पदार्थ में, तत्तवार की मूठ आदि में।
  - २—'प्राण-तत्व' की शरीर से प्रथंकता। सत्यवान के शरीर से यम 'प्राण' निकाल कर ले गया, फिर लौटा दिये।
  - ३--दिव्य-शक्तियों में भी प्राण-प्रतिष्ठा।
- चौथा स्तर—१—'प्राण तत्व' का चाहे जहाँ प्रवेश, एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में। यह चमत्कार विद्या से प्राप्य। इससे अनेकों अदुसुत कहानियों का जन्म,
  - २—विविध योनियों में जन्म का चक्र । बौद्धों श्रौर जैन कहानियों के कथा-विधान में ।
  - ३—प्रकृति में मात्रत्व का भाव-वीज: पृथ्वी को खोदने के लिए लोहा न चाहकर, हिरन का सींग चाहना।

४-पृथ्वी के लिये वलि का आयोजन।

- पाँचवा स्तर-१-प्रकृति का बहुदेव बाद: सूर्य, इन्द्र, वरुण।
  - २—'त्रात्मा' का त्राविष्कारः य त्रात्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते, प्रसिशं यस्य देवा यस्यच्छाया त्र्रमृतं यस्य मृत्युः कस्मैदेवाय हविपा विषेम ।
  - ३---पुनर्जन्म तथा श्रावागमन ।
- छठा स्तर---१---प्रकृति देवों पर लौकिक-प्रभाव : देवतात्र्यों के रूप में संशोधन ।
  - २—त्रह्म की श्रनुभूति । श्रद्वैतवाद की प्रतिष्ठा ।
  - ३--- प्रतीकात्मकता और रहस्य-भावना ।
- सप्तम स्तर— १—सौर-परिवार के देवों के साथ भौम देवों अथवा पार्थिवों की कल्पना: गणेश का आविभीव। देव-ताओं की नये रूपों और नामों मे परिण्ति। २—देवों के साथ देवियों की कल्पना।

१-देवतात्रों का भूमि से सम्बन्ध। श्रष्टम स्तर—

२-अवतार का अवतरण: राम तथा कृप्ण।

३-पौराणिक गाथायो का पत्नवन : वीर-पूजा।

१-वीरों में देव-भाव: एतिहासिक व्यक्तित्वों का नवम स्तर— दिन्यस्व प्राप्त करना ।

यह वात ध्यान देने की है कि वज के लोक-साहित्य में राधा-कृष्ण का वर्णन वहुत ऊपर के धरातल पर श्रीर वहुत कम मिलता है। इसे दसवें स्तर की चीज मानना होगा, और यह श्रवश्य ही 'साहित्य' के प्रभाव से त्रज में प्रचलित हुआ है।

जाति-विज्ञान की दृष्टि से विविध जातियों की कहानियाँ तथा

लो को कियाँ मिलती हैं। उन पर ऊपर छछ विचार हो चुका है। का साधारण संस्कृति के मूल—ऊपर जो विवेचन हुआ है उससे और जो जहाँ-तहाँ बुलना की गयी है, उससे एक बात श्रत्यन्त स्पष्ट विदित होती है। वह यह है कि 'लोक-साहित्य' के श्रिधकांश भाव, उनकी श्रधिकाश वस्तु विश्व में व्याप्त है। भारोपीय परिवार की साधारण सांस्कृतिक समानता तो इनसे निश्चय ही प्रकट होती है। पर श्रार्य तथा त्रार्येतर संस्कृतियों का इतना गहन मेल-जोल हुआ है कि पिछड़ी जातियों श्रीर पिछड़े प्रदेश के निवासियों में भी वही कहानियाँ और अनुष्ठान नाम श्रीर रूप बदल कर मिल जाते हैं, इससे साधारण संस्कृति की न्यापकता सिद्ध होती है। यहाँ हमने तज के लोक साहित्य का कुछ परिचय और मूल्याञ्चन कराया है। यह साहित्य भी विश्व लोक-साहित्य का एक श्रश है। इसमें भी वे सांस्छ-विक तत्त्व मिलते ही हैं जो विश्व में सामान्यव मिलते हैं।

लोक-साहित्य का प्रभाव-- लोक-साहित्य की प्रवलता हम देख चुके हैं। यह जीवन के साथ वहने वाला साहित्य है, फलतः प्रभाव-शाली है। इस लोक-साहित्य ने वैदिक-काल से 'प्राज तक साहित्य को प्रभावित किया है। हिन्दी-साहित्य तो लोक-साहित्य का यहुत ऋणी है। कारण यह है कि हिन्दी-भाषा जन्म से लोक-भाषा रही है, स्रोर 'सस्छत' भाषा के साहित्यिक उत्तराधिकार से भी भाषिक उसे लोक-मेथा का अधिकार मिला रहा है। तुलसीदासजी के ये चरण यिरोप ध्यान देने चोग्य हैं-"का भाषा का संस्तृत प्रेन चाहिए सॉच।"

१ देखिये चौया भीर एठा मध्यान ।

आज के जिकड़ी के मजनों में जो वृत्त आते हैं, वे लोक-भूमि से नहीं लिये जाते, महाभारत आदि पुराणों से लिये जाते हैं। वुलसी, मीरा, कबीर आदि लोक के इतने अपने हो गये हैं कि इनकी पदावित्यों लोक में अन्य लोक-वार्ताओं की माँति प्रहण की जाती हैं। ये नाम तो लोक को इतने प्रिय हो गये हैं कि वह उन रचनाओं में भी जो इनकी नहीं हैं, इनके नाम रख देते हैं, और लोक यह भी अधिकार सममता है कि वस्तुतः जो इन की रचनाएं हैं, उनमें से इनका नाम उड़ादे। जहाँ कही लोक-साहित्य में हमें बड़े रूपक और कठिन अल-क्कार मिलते हैं, अथवा जो दार्शनिक वर्णन मिलते हैं, वे सभी साहित्य की देन हैं। फिर भी ऐसा साहित्य स्पष्ट ही लोक-साहित्य में विदेशी जैसा लगता है। यहाँ, राधा-कृष्ण को इस ख्यात-भूमि, जज-भूमि में 'राधा-कृष्ण' भी साहित्यकार की देन हैं, स्वाभाविक लोक-वार्ता नहीं। उनके चित्र के विविधवृत्त अवश्य ही लोक-वार्ता की सामप्री हैं। कृष्ण का सम्पूर्ण चित्र कितनी ही प्रथक प्रथक वार्ताओं, का संप्रह जैसा विदित होता है।

'लोक-साहित्य' के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी परम्परा किसी भी लिखित साहित्य की परम्परा से पुरानी है, और इसकी व्यापकता की समानता तो विश्व का कोई भी लिखित साहित्य नहीं कर सकता। हमने उसी लोक-साहित्य के एक छोटे अंश के रूप का विस्तृत वर्णन और वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया है। इससे साहित्य और लोक-वार्त्ता दोनों के प्रेमियों को सन्तोष होगा, ऐसा विश्वास है।

# परिशिष्ट

## [ उपयोगी पुस्तकें ]

### हिन्दी

१—कविता-कौमुदी: प्राम-गीत (भागपाँचवाँ)-प॰ रामनरेश त्रिपाठी २—राजस्थान के लोक-गीत (दो खंड)-सूर्यकरण पारिक, ठाकुर रामसिंह, श्री नरोत्तम स्वामी

३-- इत्तीस गदी लोक-गीत-श्यामाचरण दुवे

४-मैथिली लोक-गोत-रामइकवालसिंह राकेश

४--राजपृताने के पेतिहासिक प्रवाद-प्रो० कन्हैयालाल सहल

६-- वुन्देलखण्ड की कहानियाँ-शिवसहाय चतुर्वेदी

७--- त्रज की लोक-कहानियाँ -- प्रो॰ सत्येन्द्र

५-ईसुरी के फाग-लोकवार्ता परिपद्, टीकमगढ़

६-वेला फुले आघी रात-देवेन्द्र सत्याधी

१०--धरती गाती है-- ,, ,,

११—चट्टान् से पूछ लो— " "

१२-- त्रजलोक संस्कृति-- प्रो० सत्येन्द्र

१३—त्रजलोक साहित्य का विवरण—प्रो० सत्येन्द्र

१४-जीवन-साहित्य-काका कालेलक्र

१५-हिन्दुओं के त्योहार-कुॅचर कन्हेयाजू

१६-प्राचीन वार्ता रहस्य : प्रथम भाग

१७-राजस्थानी लोकोक्ति-संप्रह-प्रो० कर्न्ह्यालाल सहल

१८-गोंव की कहानियों-रमेश वर्मा

१६-एथिवी-पुत्र-डा॰ वासुदेवशरण श्रमवाल

#### पत्र-पत्रिकाऐं

१ Indian Antiquary ७. लोक-वार्ता २. Folk-lore Journal ५. मधुकर ३. Indian Historical Quarterly ६. विशालमारत ४. Man in India १०. प्रतीक

४. The Modern Review ११. हंस

६ वज-भारती

श्राज के जिकड़ी के भजनों में जो वृत्त श्राते हैं, वे लोक-भूमि से नहीं लिये जाते, महाभारत श्रादि पुराणों से लिये जाते हैं। तुलसी, मीरा, कबीर श्रादि लोक के इतने श्रपने हो गये हैं कि इनकी पदावलियाँ लोक में श्रन्य लोक-वार्ताश्रों की माँति प्रहण की जाती हैं। ये नाम, तो लोक को इतने प्रिय हो गये हैं कि वह उन रचनाश्रों, में भी जो इनकी नहीं हैं, इनके नाम रख देते हैं, श्रीर लोक यह भी श्राधकार सममता है कि वस्तुतः लो इनकी रचनाएं हैं, उनमें से इनका नाम उद्मादे। जहाँ कहीं लोक-साहित्य में हमें बड़े रूपक श्रीर कठिन श्रल- द्वार मिलते हैं, श्रथवा जो दार्शनिक वर्णन मिलते हैं, वे सभी साहित्य की देन हैं। किर भी ऐसा साहित्य स्पष्ट ही लोक-साहित्य में विदेशी जैसा लगता है। यहाँ, राधा-कृष्ण की इस ख्यात-भूमि, अज-भूमि में 'राधा-कृष्ण' भी साहित्यकार की देन हैं, स्वाभाविक लोक-वार्ता नहीं। उनके चिरत्र के विविधवृत्त श्रवश्य ही लोक-वार्ता की सामग्री हैं। कृष्ण का सम्पूर्ण चरित्र कितनी ही प्रथक प्रथक वार्ताश्रों, का संग्रह जैसा विदित होता है।

'लोक-साहित्य' के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी परम्परा किसी भी लिखित साहित्य की परम्परा से पुरानी है, और इसकी व्यापकता की समानता तो विश्व का कोई भी लिखित साहित्य नहीं कर सकता। हमने उसी लोक-साहित्य के एक छोटे अंश के रूप का विस्तृत वर्णन और वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया है। इससे साहित्य और लोक-वार्त्ता दोनों के प्रेमियों को सन्तोष होगा, ऐसा विश्वास है।

## परिशिष्ट

## [ उपयोगी पुस्तकें ]

### हिन्दी

१—कविता-कौमुदी : माम-गीत (भागपॉॅंचवॉं)-पं० रामनरेश त्रिपाठी २--राजस्थान के लोक-गीत (दो खंड)-सूर्यकरण पारिक,

ठाकुर रामसिंह, श्री नरोत्तम स्वामी

३-- छत्तीस गदी लोक-गीत-श्यामाचरण दुवे

४-मैथिली लोक-गीत-रामइकवालसिंह राकेश

४--राजपूताने के ऐतिहासिक प्रवाद-प्रो० कन्हेयालाल सहल

६-वन्देलसण्ड की कहानियाँ-शिवसहाय चतुर्वेदी

७-- त्रज की लोक-कहानियाँ - प्रो० सत्येन्द्र

म-ईसरी के फाग-लोकवार्ता परिपद्, टीकमगढ़

६—वेला फले आधी रात—देवेन्द्र सत्यार्थी

१०-धरती गाती है-

११-चट्टान से पूछ लो-

१२—त्रजलोक संस्कृति—प्रो॰ सत्येन्द्र

१३—त्रजलोक साहित्य का वित्ररण—पो० सत्येन्द्र

१४-जीवन-साहित्य-काका कालेलकर

१५—हिन्दुश्रों के त्योहार—क्वॅबर कन्हैयाजू

१६-प्राचीन वार्ता रहस्य . प्रथम भाग

१७-राजस्थानी लोकोक्ति-संप्रह-प्रो० कर्रंथालाल सहल

१८-गाँव की कहानियाँ-रमेश वर्मा

१६-पृथिवी-पुत्र-डा॰ वासुरेवशरण श्रमवाल

#### पत्र-पत्रिकाऐं

3. Indian Antiquary

७ लोक-वार्वा

R. Folk-lore Journal

मधुकर

३ Indian Historical Quarterly ६. विशालभारत

g. Man in India

१०. प्रतीक

2. The Modern Review

११. हंस

६. ब्रज-भारती